

बाबू साधुचरण प्रसाद, ग्रन्थकर्ताः



बाबू तपसीनारायण यन्यकर्ता के लघुस्राता.

| • | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | ٠ |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

# भूमिका।

में परम कारुणिक परमेश्वर को वार वार नमस्कार करता हूं, जिनकी अपार कृपा से मेरा "भारतभ्रमण" समाप्त हुआ। इस के पश्चात् में किचित् आरंभ का वृत्तांत लिखता हूं। मेरे पिता जी की तीर्थोंमें वड़ी श्रद्धा थी, वह प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के लिये जाया करते थे। सन १८८० ईसवी से तो वह अपने गृह का समस्त कार्य छोड़ तीर्थ स्थानों या अपने शिवम-निद्रमें अपना कालक्षेप करने लगे। जमींदारी और अदालत के संपूर्ण कार्य का भार मेरे ऊपर था। में सौभाग्यवश एक समय अपने पिता के साथ अनेक तीर्थों मे पर्यटन करता हुआ उज्जेन गया। उस यात्रा के समय मुझको ऐसा जान पड़ा कि भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले सर्वसाधारण लोग तीर्थों के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थानों और शहर तथा प्रसिद्ध स्थानों की सब दर्शनीय वस्तुओं को नहीं देख सकते। पंड़े लोग तथा दिखलाने वालों को तो केवल अपने लाभही से काम रहता है, इसलिये मेरे मन में एकाएक यह अंकुर उठा कि एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जो भारत मे भ्रमण करने वालों को आगे आगे मार्ग दिखलावे और किसी प्रधान स्थान अथवा वस्तुओं को देखने से छूटने न देवे।

कुछ दिनों के उपरांत मेरा मन एक वारगी भारत-भ्रमण में लग गया। सो मैंने संपूर्ण भारतवर्ष अर्थात् हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में ५ बार ५ यात्रा करके प्रायः संपूर्ण तीर्थ स्थानों, शहरों और अन्य अन्य प्रसिद्ध स्थानों में जाकर जिस प्रकार हो सका सब स्थानों और वस्तुओं का पता लगा कर उनका युत्तांत लिखा और अनेक बड़े बड़े मिन्द्र और दर्शनीय वस्तुओं का नकशा बनाया और हिन्दुओं के तीर्थस्थानों, देवमिन्द्रों इत्यादि के अतिरिक्त भारतवर्ष के जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी इत्यादि के पवित्र स्थानों और मिन्द्रों और मुसलमानों की मसजिदों, द्रगाहों और प्रसिद्ध स्थानों के युत्तांतों को भी लिख लिया।

मेरी पहिली यात्रा सन १८९१-१८९२ ईस्वी, दूसरी यात्रा सन १८९२, तीसरी यात्रा सन १८९२, चौथी यात्रा सन १८९३ और पांचवीं यात्रा सन १८९६ ईस्वी में हुई थी। मैंने जिस कम से भारतवर्ष में भ्रमण किया उसी कम से पांचों यात्रा के पांच खंड वनाकर इस पुस्तक का नाम "भारतभ्रमण" रक्खा। पिहले खंड में पिश्चमोत्तर देश का भाग, मध्यभारत, राजपृताना अजमेर और मध्यदेश का हिस्सा, दूसरे खंड में पिश्चमोत्तर देश का भाग, अवध, पंजाब, काश्मीर और सिंघ देश, तीसरे खंड में नंगाल के चारों सूबे अर्थात् विहार वंगाल, उड़ीसा और छोटा नागपुर और स्वतंत्र राज्य नेपाल तथा भूटान और अंगरेजी राज्य आसाम, चौथे खंड में मध्यदेश का भाग, बरार, बंबई हाता, मदरास हाता, हैदराबाद का राज्य, मेसूर कृत राज्य और कुर्ग और पांचवें खंड में पिश्चमोत्तर देश के बदरिकाश्रम इत्यादि पहाड़ी देशों के वृत्तांत लिखे हुए हैं।

मैंने अनेक अंगरेजी, पारसी तथा हिन्दी की किताबों से वृत्तांत और ऐतिहासिक वातों को और स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण आदि धर्म पुस्तकों से प्राचीन कथाओं को निकाल कर "भारतभ्रमण" में लिखा है।

निम्नलिखित स्मृति, पुराण इत्यादि धर्म पुस्तकों की भारत-त्रर्व संबंधी प्राचीन कथा संक्षिप्त करके भारतभ्रमण के उचित स्थलों में लिखी गई हैं उनके नाम ये हैं;-२० स्पृतियां,-१ मनुस्मृति. २ अत्रिस्मृति. ३ विष्णुस्मृति. ४ हारीतस्मृति. ५ औशनसस्मृति ६ आंगिरसस्मृति. ७ यमस्मृति. ८ आपस्तंबस्मृति. ९ संवर्तस्मृति. १० कात्यायनस्मृति. ११ वृहस्पतिस्मृति. १२ पाराशरस्मृति. १३ व्यासस्मृति. १४ शंखस्मृति. १५ हिखितस्मृति. १६ दक्षसमृति. १७ गौत-मस्मृति. १८ शातातपस्मृति. १९ वसिष्ठस्मृति और २० याज्ञवल्क्यस्मृति । १८ पुराण.— १ ब्रह्मपुराण.२ पद्मपुराण. ३ विष्णुपुराण. ४ देवीभागवत.४ श्रीमद्भागवत. ५ वायुपुराण. ५ शिवपुराण. ६ वृहन्नारदीयपुराण. ७ मार्कडेयपुराण. ८ अग्निपुराण. ९ कूर्मपुराण. १० ब्रह्मवै-वर्तपुराण.११ छिगपुराण. १२ वामनपुराण.१३ मत्स्यपुराण.१४ वाराहपुराण.१५ भविष्यपुराण. १६ ब्रह्मांडपुराण. १७ स्कंदपुराण और १८ गरुडपुराण । (देवीभागवत और श्रीमद्भागवत दोनो अपने को १८ पुराणों में कहते हैं। बहुतेरे छोग देवीभागवत को और बहुतेरे श्रीमद्रागवत को १८ पुराणों में मानते हैं। पुराणों में सर्वत्र १८ पुराण मे एक पुराण भागवत लिखा है और कई एक पुराणों में शिवपुराण को छोडकर अठारह पुराणों मे वायुपुराण और कई एक में वायुपुराण को निकाल कर अठारह पुराणें। मे शिवपुराण लिखा है ) अन्य धर्म पुस्तके और उपपुराण,--१८ पर्व महाभारत, वाल्मीकिरामायण, दूसरा बृहद्शिवपुराण उर्दू अनुवाद, गणेशपुराण, नृसिंहपुराण, काल्कपुराण, सौरपुराण, सांबपुराण और जैमिनीपुराण। इनके अतिरिक्त अनेक भाषा पुस्तकों की कथा भी स्थान स्थान में छिखी गई हैं। जो विज्ञपुरुष प्राचीन कथाओंको विस्तारपूर्वक धर्मपुस्तको में देखना चाहें वे "भारतभ्रमण" में छिखे हुए पते से उन कथाओं को सहज में पा सकते हैं। मैंने प्राचीन कथाओं या इतिहासों में कुछ तर्क या बढाव नहीं किया है। यदि अनुवाद की भूल से किसी स्थान में चूक हुई हो तो पाठकराण उसे क्षमा करें।

इस पुस्तक में शहर, कसवे, देशी राज्य और जिलों की मनुष्य-संख्याभी लिखी गई हैं। जिनकी संख्या सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय की नहीं मिली, उनकी सन १८८१ की मनुष्य गणनाके समयकी लिखी गई। मैंने अधिकाईके कमसे इस पुस्तकमें संख्या लिखी है क्योंकि ऐसा न करनेसे शीघ्र नहीं जान पड़ेगा कि इस जिले या शहरमे किस मतके या किस जातिके मनुष्य अधिक हैं, इस कारण बहुतेरे स्थानों में ब्राह्मण इत्यादि उच्च जातियों से प्रथम चमार इत्यादि नीच जाति, जिनकी संख्या अधिक है लिखी गई है। चमार डोम इत्यादि नीच जातियों के लोग हिन्दुओं के देव देवियों को मानते हैं और हिन्दुओं की अनेक रीतियों पर चलते हैं इस कारण मनुष्य-गणनाके समय वे लोग हिन्दू में गिने गए है, अतएव मनुष्य-गणना के अनुसार मैंने इनको हिन्दुओंमे लिखा है। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में जहां जहां रिल्वे का जंक्शन अर्थात् मेल है उन स्थलोंसे प्रत्येक दिशाओं के प्रसिद्ध स्टेशनो का फासिला इस पुस्तक में लिखा गया है और 'प्रथमखंड' के आरंभमें भारतवर्षीय विवरण दियागया है।

इस पुस्तक में भारतवर्ष के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थान, शहर, कसवे और तीर्थ स्थानों के वर्तमान और भूतकालिक वृत्तांत यथासाध्य लिखे गए हैं। भारतवर्ष में सैकडों पवित्र स्थान और दर्शनीय वस्तुएं विद्यमान हैं और इनके संवंध में असंख्य पवित्र प्राचीन कथा और ऐतिहासिक बातें लिखी हुई हैं। इनको देखने और जानने की श्रद्धा किसको नहीं होगी, किन्तु सर्वसाधारण लोग इस अनुपम देश का पर्यटन और बहुतेरे प्रनथ और ऐतिहासिक कितानों का अवलेकन नहीं कर सकते। मुझको आशा है कि उनके लिये इस भारतभ्रमण का पढना अवश्य आनंद दायक होगा और जो इसको अपने साथ लेकर पर्यटन करेंगे उनको यह पुस्तक संपूर्ण दर्शनीय स्थान और वस्तुओं को बतलावेगी। मेरा अभिप्राय इस प्रन्थ के लिखने से यही है कि सर्वसाधारण लोग इसे पढ कर लाम उठावे। इससे यदि उनका कुछ भी उपकार होगा तो में अपना परिश्रम सफल जानूंगा। अंत में में अपने अनुज बाबू तपसी नारायण को असंख्य धन्यवाद देता हूं जिनकी सहायता से मैने इस बृहद्यन्थ को समाप्त किया। इसकी प्रथमावृत्ति हमने काशीजी में छपवाई थी और अब में द्वितीयावृत्ति छापने के लिये अपनी परम प्रसन्नता से सर्वाधिकार सिहत खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-प्रेस वम्बई को समर्पण करताहूं और दूसरे कोई महाशय इसे छापने तथा अनुवाद करनेका साहस न करें।

विज्ञजन और महास्माओं का ऋपाभिलाषी-साधु चरणप्रसाद,





# धन्यवाद् ।

हमारा भारतवर्ष पुण्यभूमि इसलिये कहा जाता है कि इसमें चार धाम, सात मोक्षपुरी कितने ही पुण्य क्षेत्र श्रीगंगा आदि कितनी ही पवित्र निदयां आदि हैं, उनके दर्शन स्पर्श स्नानादिसे मनुष्योंके बड़ेसे भी बड़े पाप नष्ट होकर धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है । इसी लिये हिन्दू लोग अपने जीवनमें यथाशक्ति गङ्गादि निदयोमें स्नान तथा पवित्र स्थलेंकी यात्रा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते है। जो जितना अधिक तीर्थ पर्यटन करता है उतनी हीं पुज्य दृष्टि उसके ऊपर लोगोकी होती है। यद्यपि जिस तीर्थमे जाओ वहांके तीर्थ पुरोहित अथवा तीर्थों में भ्रमण करानेवाळे लोगोसे किसी प्रकार काम चलता है पर साधारण स्थितिके मनुष्य जो कि पर्याप्त धन नहीं रखते उन्हें उक्त छोगोसे कुछ सुभीता नहीं होसकता। हम बाबू साध्चरण प्रसाद्जीको हार्दिक धन्यवाद देते है कि उन्होंने भारतवर्षके तीर्थयात्रा करने वालोंके लाभार्थ यह भारत भ्रमण वनाकर तीर्थ यात्राके विपयमें वडा भारी अभाव मिटा दिया है। इस पुस्तकमे प्रसंगवश चारों वेद, अठारहो पुराण, मनु आदि महार्षियोंके धर्मशास्त्र और महाभारत आदि इतिहास प्रन्थोसे प्रमाण हूँ ह हूँ है कर उन उन स्थानोंका महत्त्व बतलाया गया है। इतनाही नहीं विलेक भारतवर्षभर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान, वहांके राष्य, उनका भूगोल वहांकी जनसंख्या, उनकी जाति, धर्म इत्यादि जानने योग्य प्राय: सभी वातें इस प्रन्थेम छिख दी गयी हैं। यह पुस्तक केवल तीर्थयात्रियोंहीके लाभकी नहीं वल्कि भारतवर्षके वृत्तान्त जाननेकी इच्छा करनेवाल पथिक—चाहों हिन्दू, जैनी, अंगरेज, मुसलमान कोई भी हो, और वह तीर्थयात्रा देशाटन तथा व्यापार जिस किसी उद्देशसे यात्रा करने वाला हो सवको समान लाभदेने वाली है, आद्योपान्त इसको पढ़के यदि कोई पृथ्नीका भ्रमण करना चाहे तो उसको विना परिश्रम पृथिवीभरके स्थान आदिका अनुभव होसकताहै । कोई राजा महाराजा आदि महानुभाव यदि भारतवर्षका अमण करना चाहें तो प्रत्येक देशके अनुभवी मनुष्योंको इकट्ठा करनेमें कितना धनव्यय करना पडेगा, पर इस एक पुस्तकके पढलेने अथवा पास रखनेसे साधारण मनुष्य भी अच्छी तरह भ्रमण पूर्ण कर सकते है। अभी तक ऐसी उपयोगी पुस्तकके न होनेसे भारतवर्षके सुख पूर्वक भ्रमण करनेमे जो न्यूनता थी वह उक्त वावू साधुचरण प्रसादजीने अनन्त धनव्यय तथा अनेक कष्टोंको सहकर दूर करदी अतः आपको जितने धन्यवाद दिये जावे थोडे है। उक्त बाबू साहव और भी विशेष धन्यवादके योग्य इसिछिये हैं कि आपको अपनी जमीदारीके अनेक झन्झटोंसे अवकाश न मिछनेपर भी आपने लोकोपकार दृष्टिसे उस कार्य्यको अप्रधान समझ प्रायः ५ वर्षतक निरस्तर इसी कामको किया है, और भगवान्की कृपासे अपने सदुद्योगमे आप सफल्रयत्न हुए हैं। उपसंहारमें हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते है कि आपने इस लोकोपकारक पुस्तकके रजिस्टरी सहित पुनर्भुद्रणादि अधिकार हमें सदैवके लिये देकर वाधित किया है।

हमने इस उपयोगी पुस्तकका सर्वसाधारणके लाभके लिये उत्तमतासे छापा है, आज्ञा है कि लोग हाथो हाथ इसे लेकर लाभ उठावेगे।

> आपका-ऋपाकांक्षी-खेमराज श्रीकृष्णदासः

अध्यक्ष "श्रीवेद्घटश्वर" (स्टीम् ) प्रेस-मुम्बई.

# भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण

# अर्थात्।

# भारतभ्रमण ग्रंथका सारांश।

# भारतवर्ष ।

महाभारत और पुराणो में राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत-वर्ष√छिखा है। सुसछमानों ने भारत-वर्षका नाम हिटुस्तान रक्खा । अंगरेज छोग इसको इंडिया कहते हैं।

भारत-वर्ष एक बडा देश (८ अंश से ३५ अंश उत्तर अक्षांश तक और ६० अंश से ९२ अंश पूर्व देशांतर तक) त्रिभुज के समान आकार का एशिया महा द्वीप के मध्य से दक्षिण की ओर समुद्र में कुछ दूर तक फैछा हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वतकी श्रेणी है, पश्चिमकी ओर अरब का समुद्र और पूर्वकी ओर बंगाले की खाडी है। इसके पश्चिमोत्तरमें सुलेमान और हाला पर्वत हैं, जिनके उस पार बल्लिचस्तान और अफगानिस्तान देश है और पूर्वोत्तर में आसाम की पहाडी है, जो ब्रह्मा देश से इसकी अलग करती है। भारत-वर्ष की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक प्रायः १९०० मील और चौडाई भी पूर्वसे पश्चिम तक अधिक से अधिक इतनीही है, परंतु इसकी शकल कन्याकुमारी की ओर जो भारत-वर्ष का दिक्षणी शिरा है, गावदुम होती चली गई है।

यह देश स्वाभाविक ३ खंडों में घंटा है, पाहिले भाग मे हिमालय पर्वत शामिल है जो उत्तर की ओर दीवार की तरह पड़ा है; दूसरा भाग हिमालय की जड़से दक्षिण की ओर फैला हुआ है उसमे वह संपूर्ण भूमि शामिल है जो हिशालय की बड़ी वड़ी निदयों से सींची जाती है तीसरा भाग निदयों के मैदान की दक्षिण सीमासे ऊपर. की ओर ढालुआं होता गया है और ऊंची सतह त्रिकोण को शकल का वन गया है, जिस पर भारत-वर्ष का आधा दक्षिण भाग शामिल है। इस जमीन के टुकड़े में मध्य देश, वरार, मदरास मईसूर, निजाम हैदरावाद का राज्य और सेन्धिया और होलकर के राज्य इत्यादि देश शामिल हैं। इस भाग के पूर्ववाले समुद्रके किनारे को 'कारोमंडल' और पश्चिम के तट को 'मलेवार' कहते है। जिस भाग में हिमालय है, उसको उत्तराखंड, विन्ध्याचल और हिमालय के बीच के भाग को आर्यावर्त वा मुख्य हिन्दुस्तान और समुद्र के वीच के भाग को दक्षिण, कहते है। अंगरेजो ने वंगाले की खाढ़ी के पूर्व के ब्रह्मा मुल्क को हिन्दुस्तान में मिलादिया है।

# पर्वत ।

हिमालय, पृथ्वी के जाने हुए संपूर्ण पर्वतो से ऊंचा है। उसकी लगाई पूर्वते पश्चिमको अनुमान से १५०० मील और सबसे अधिक चौडाई उत्तरसे दक्षिणको लगभग ४०० मील है। उस पर उंचाई के कारण सदा हिम अर्थात् वर्फ रहती है, इसी कारण उस पर्वत को हिमालय हिमाचल और हिमाद्रि कहते हैं। उसीके अंतर्गत उत्तरीय भाग में कैलास पर्वत है।

हिमालय की २ पहाडी दीवारें करीव करीब पूर्व से पश्चिम तक समानांतर रेखा की तरह खींची हुई है और मध्य में नीची जमीन या घाटी है। इनमे से दक्षिणी दीवार के छंबकी उंचाई जो भारत वर्ष के मेदानों की उत्तर सीमा पर है, २०००० फीट से अधिक अर्थात् ४ मील है। उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेष्ट पहाड २९००० फीट ऊंची है। इस सिल-सिले का उतार उत्तरकी ओर सीढियों की भांति है, जो लगभग १३ हजार फीट समुद्र के जलसे ऊंचा है। इन नीची जगहों के पीछे हिमालय पहाड का भोतरी सिलसिला एक वडी पहाडी दीवार के समान वर्फ से ढँका हुआ देख पडता है दोनों दीवार के उस पार वह घाटियां है. जिनसे सिन्ध सतलज और ब्रह्मपुत्र निद्यां निकली है। इन घाटियों के उत्तर समुद्र के जल से १६०० फीट ऊंचा तिष्यत का मैदान आरंभ होता है। हिमालयकी चोटियां तिच्यत और हिन्द के बीच में सर्वदा वर्फ से ढपी रहती है और पहाडियों के ढालुए भागपर वड़े वड़े वर्फके मैदान है, जिनमें से एककी छंत्राई लगभग६० मील की है। हिमालयके कमसे कम ४० चोटी वा गुंग २०००० फीटसे अधिक ऊंचे है जिनमे प्रसिद्ध ये है, भुटानमें चमलारी (२४००० फीट ऊंची), शिकम में किनविनाचिंगा (२८१५६ फीट), नेपाल में गौरीशंकर वा मडंट एवरिष्ट (२६००० फीट); और घौलागिरि वा देववर्गा (२६८६० फीट), कमाऊं में नंदा देवी (२६००० फीट), गढुवाल में यमनोत्री (२६५०० फीट) और कश्मीर में नंदा पर्वत ( २६६०० फीट )।

विन्ध्याचल भारत-वर्ष के वीच सं नर्मदा नदी के उत्तर है। उसकी जामघाट नामक चोटो समुद्र के जल से २३२८ फीट ऊंची है। अर्वली पर्वत, जिसका नाम पुराणों मे अर्बुद गिरि है, राजपूताने मे है। उसकी सबसे ऊंची चोटी आवू पहाड़ राजपूताने के मैदान से ५६५० फीट ऊंची है। सतपुड़ा विनध्याचल की समानांतर रेखा में नर्मदा और तापती निद-यों के वीच में स्थित है। पिर्चिमी घाट तापती के मुहानेसे कुमारी अन्तरीप तक समुद्र के किनारे किनारे चला गया है, जिसको सह्याद्रि पर्वत भी कहते है। (देवीभागवत-सप्तमस्कंध-३८ वें अध्याय में लिखा है कि कोलापुर सहााद्रि पर्वत पर है। वाल्मीकिरामायण-युद्धकांड के चौथे सर्ग मे लिखा है कि श्रीरामचन्द्र किप्किन्धा से चल कर सह्याचल और मल्याचल , पर्वतो के पार हो महेंद्राचल पर गए जहांसे समुद्र देख पड़ता था ( इसीके अन्तर्गत दक्षिण भाग में मलयागिरि है। यह पहाड़ वानेसनहिल के निकट ७००० फीट के लगभग ऊंचा ह। पूर्वी घाट 'कारो मंडल' तट का किनारा कावेरी से उडीसा तक चलागया है, जो पिञ्च-मी घाट के वरावर ऊंचा नहीं है। (महाभारत के वनपर्व मे राजा युधिष्टिर की यात्रा के वृत्तांत से जान पड़ता है कि उड़ीसा दक्षिण महेद्राचल है । नरसिह्पुराण के ५० वे अध्याय में है, कि संपाति पक्षी महेद्राचल के वनमे रहता है और वाल्मीकिरामायण-सुन्दरकांड ५७ वं सर्ग तथा पद्मपुराण-पाताल खंड के ३६ वें अध्याय में लिखा है कि हनुमानजी लंकादहन कर के महेद्राचल पर लौट आए ) पिंचमी और पृत्ती घाट के बीच में नीलगिरि है, जिसकी दादाबेटिया नामक सबसे ऊंची चोटी समुद्र के जल से ८६२२ फीट ऊंची है। नील गिरि के एक भाग में समुद्र के जल से ७००० ऊँची उत्तकमंद पहाड़ी है, जिस पर सद्रास गवर्नमेंट का सदर मुकाम गर्मी के दिनों में होता है, इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में छोटी छोटी बहुत पहाड़ियां हैं।

| दय  |
|-----|
| थ   |
| च   |
| TO. |
| 10  |

| -                                      |                                                             | गारतम्य                                   | लाक्षप्त वि                                                  | वरण ।                 |                      |                         |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| नदियों का सुहाना                       | सिंघ देश में अरब                                            | के समुद्र में                             | पाश्चम की घार<br>पद्मा मे और पुर्व                           | की धार समुद्र में।    | वंगाठे की खाड़ीमें   |                         | _                    |
| निष्यों के किनारे वा<br>निकट के शहर और | प्रसिद्ध स्थान<br>इसकाडा अटक, काला-<br>बाग, देराइस्पाइलखां. | AU.                                       | ंड्यू १५ । श्वतागर,<br>नवगांव, दरंग,  गौहाटी,<br>ग्वाल्याड़ा | हरिद्वार. फर्तेलावाद, | कनौज, कानपुर, इहाहा- | बाद, मिरजापुर, चुनार,   | बनारस, गालीपुर बक्सर |
| दिशा, जिस<br>ओर बहती है                | पश्चिमोत्तर<br>और पश्चिम                                    | द्धिप<br>पर्वे. दक्षिण-                   | पश्चिम, दक्षिण<br>और पूर्व                                   | द् क्षिण-पा३चम        | दक्षिण-पूर्व         | और पूर्न-दक्षिण         | •                    |
| सहायक नदियां                           | अंदर                                                        | दियां आपस मे<br>मिछ कर पंचनद<br>के नाम से |                                                              | रामगंगा, यमु-         | ना, गोमती, सर        | यू. सोन, गंडकी          | कोशी इत्यादि         |
| देश जिन में<br>होकर बहती<br>हे         | तिच्चत पजा-<br>ब और सिंघ                                    | तिञ्जत, आ-                                | साम और<br>बंगाल                                              | पश्चिमोत्तर           | F                    | न <u>व</u><br>नगाल<br>- |                      |
| निकास का<br>स्थान                      | कैलास पर्वत तिच्बत<br>के उत्तर और व और                      | मानसरोबर                                  | के पास की साम जे<br>लास पर्नत। बंगाल                         | हिमाल्य में           | गगाला                |                         |                      |
| लंबाहे<br>मी <i>ख</i>                  | 8000                                                        | 0008                                      |                                                              | 8430                  |                      | +                       |                      |
| मदी                                    | र्सिय                                                       | त्रहापुन                                  | •                                                            | गंगा                  |                      |                         |                      |
| 4                                      | 1 ~                                                         | ~                                         |                                                              | ω·                    |                      |                         |                      |

|                      |                   |         | समुद्रमं राज महेंद्री | के पास                |                  | इलाहावाद् के              | नीचेगंगा में         |                        | चुनाव मे वहावल     | पुर से ४० मील | मीचे       |
|----------------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|
| दानापुर, पटना, मुगर, | मागलपुर, राजमहत्व | इत्यादि | ड्यंबक नासिक, पैठम,   | नांदेड, और राजमहेट्री | `                | दिस्ली, मथुरा, ब्रन्दावन, | आगरा, इटावा, कारुपी, | हमीरपूर, और राजापूर    | रामपूर, फाजिलका और | वहाबलपूर      |            |
|                      |                   |         | ब्सिण-पूर्व           |                       |                  | दाक्षिण और                | दक्षिण-पुर्न         |                        | पश्चिम, कुछ        | दक्षिण        |            |
|                      |                   |         | बरदा और               | वान गंक               |                  | चंबल और                   | वतवा                 |                        | व्यासा             | •             |            |
|                      |                   |         | वंबई होते             | निजाम राज्य           | और मदरास<br>हाते | पंजाब और<br>पश्चिमोच्य    | की सीमा              | जार नाळ-<br>मोत्तर देश | पंजाव              |               |            |
|                      |                   |         | वंबई हातेमें          | नासिकके               | पास ज्यंवक       | हिमालयमें<br>जयनोनी       | ;<br>;<br>;;<br>;    |                        | हिमालयमें          | मानसरोवर      | झींलेक पास |
|                      |                   |         | 800                   |                       |                  | N<br>0.                   |                      |                        | 850                | •             | -          |
|                      | · ·               |         | गेदावरी               |                       |                  | यमुना                     | ندا الأستان          | ì                      | सतल्ज              |               |            |
|                      |                   |         | 200                   |                       |                  | హ                         |                      |                        | er                 |               | 1          |

नर्मदा

V

°

South

नदी

नम्स्

|                           |                                                                                |                          | वड़ी निद्य        |                                                                                 |                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| यमुना में ईटावे<br>के पास | ै<br>कटकसे पूर्व वंगालेकी<br>खाद्गीमें<br>वनारसके नीचे                         | गंगामें<br>कृत्णा नदीमें | ,                 | झांगसे २० मी<br>नीचे चनाव्य                                                     | मद्रास हातेमे<br>नोवांके निकद<br>घाटमें         |
| कोटा और घौलपुर            | संभलपुर और कटक<br>नीमेपारण्य लखनऊ                                              | और जबनपुर<br>गंहरपुर     |                   | श्रीनगर (कश्मीर ) झेलम झांगसे २० मी<br>पिंडदादनखां, मेरा और नीचे चनाक<br>शाहपुर | श्रीरंगपट्टन, तंजोर, त्रि-<br>चनापही और श्रीरंग |
| उत्तर और<br>पूर्वात्तर    | पूर्व<br>दाक्षण-पन                                                             | द्राक्षिण-पूर्व          |                   | पश्चिम और<br>पश्चिम–दक्षिण                                                      | ब्छिण-पूर्व                                     |
| •                         | :                                                                              |                          |                   | :                                                                               | •                                               |
| :                         | •                                                                              | :                        |                   | •                                                                               | :                                               |
|                           |                                                                                | •                        |                   | •                                                                               |                                                 |
| मध्यभारत<br>और राज-       | पूताना<br>मध्यदेश और<br>डड़ीसा<br>अबध और                                       |                          | और निजाम<br>राज्य | कश्मीर और<br>पंजाब                                                              | मईसूर और<br>करनाटक                              |
| मालवा मे<br>विध्याचल      | पूताना<br>मध्यदेश में न-मध्यदेश और<br>बगढ़ के पास। उड़ीसा<br>निमात्त्रम अबध और | वंबई हाते मे             |                   | हिमालयके द-<br>सिण अलंगसे                                                       | कूरों की प-<br>हाड़ियां                         |
| 095                       | 0 0<br>6 0<br>5 5                                                              |                          |                   | <b>°</b><br>%<br>≫                                                              | e'<br>?><br>≫                                   |
| च्वल                      | महानदी                                                                         | भीमा                     |                   | स्र<br>अ<br>स                                                                   | कावरी                                           |
| <i>~</i><br>~             | 0° 0                                                                           | , 30<br>, 30             |                   | ž                                                                               | w-<br>~                                         |

| ` '                     |                       |                                                | •                  |                   |                   | ******                   |                                |                              |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                         | गाद्या का मुहान       | छपरा से ६                                      | मील पूर्व गंगा में | मुलतान से ४०      | मील ऊपर चनाव में  | ं ८ सरत से परिचम         | खंभात की खाढ़ी।<br>कुणानदी में | •                            |
| निदेयों के किनारों के   | शहर वा प्रसिद्ध स्थान |                                                |                    | चंबा और हाहौर     |                   | बुरहानपुर और सूरत        | हारहर और करनल                  |                              |
| दिशा, जिस               | ओर बहती है            | डत्तर ओर                                       | -                  | पश्चिम दक्षिण     | -                 | पाश्चिम                  | <b>'</b> ट्रि <sub>र</sub>     |                              |
| महायक नित्यां           |                       |                                                |                    | :                 |                   | :                        | :                              |                              |
| देश जिन मे<br>होकर बहतो | çho'                  | मध्य देश में मध्यदेश, बूंदे-<br>अमरकंटक लखड और | बिहार              | कश्मीर और         | पंजाब             | मध्यदेश और.<br>वंबई हाता | महसूर राज्य,<br>मदरास हात      | और निजाम<br>राज्य की<br>सीमा |
| निकास का                | स्थान                 | मध्य देश मे<br>अमर्कटक                         |                    | हिमालय के किश्मीर | दक्षिण अछंग<br>से | सतपुडा<br>पहाड़ी         | महसूर राज्यामहसूर<br>महरास     | <b>4</b> (                   |
| लंबाई                   | मील                   | 30<br>35<br>35<br>35                           |                    | 0<br>38           |                   | %<br>%                   | 0<br>0'<br>20                  |                              |
| नदी '                   | ,                     | सोन                                            | New                | राची              |                   | तापती                    | तुमभद्रा                       |                              |
| नंगर                    |                       | 9                                              |                    | ٧̈ـ               |                   | 8                        | 0<br>0'                        |                              |

:

••••

नैपाल राज्य।

हिमालय

% %

गडफ

6,

और विहार।

:::

वरार और

गोंडवाने के इछाके मे मध्यदेश की

o } &

वरदा

3

मध्य देश की तथा निजाम राज्य और मध्य देश की सीमा

पहाडी

:

मध्यभारत

Ŧ,

मालवा

300

वेतवा

W-

और मध्यदेश

विध्याचळ

की सीमा।

•

अवध और | |पाईचमोत्तर । पंजाब

हिमालय

₩ 0 0

रामगंगा

**%** 

हिमालय के

380

ट्यासा

5

दक्षिण अलंग

अभयकुंड ।

/नैपाल राज्य

हिमाल्य

300

कोसी

m,

और विहार

### (२०)

### भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण।

ं क्षेत्रफल; बर्गमील, कसबे और गांव तथा मनुष्य संख्या सन् १८९१ ई० में।

| क्षेत्रफल आदि           | भारतवर्ष          | अंगरेजी देश       | देशीराज्य.       |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| क्षेत्रफल वर्गमील       | १५६०१६०           | ९६४९९३            | ५९५१६७           |
| कसवा और गांव            | ७१७५४९            | ५३७१०१            | र्१७९६४८         |
| (क) कसवे                | २०३५              | १४१६              | ' ६१९            |
| (ख) गांव                | ७१५५१४            | ५३६४८५            | १७९०२९           |
| मकाने, जिनमे<br>आदमी है | <b>५</b> २९३२१०२  | ४०४६३९ <b>६</b> ३ | <b>१२</b> ४६८१३९ |
| (क) कसवोंमें            | <b>५१</b> २८३९५   | ३७४५४०८           | १३८२९८७          |
| (ख) गांवों में          | ४७८०३७०७          | . इ६७१८५५५        | ११०८५१५२         |
| संपूर्णमनुष्य-संख्या    | २८७२२३४३१         | <b>२२</b> ११७२९५२ | ६६०५०४७९         |
| (क) कसवों मे            | २७२५११७६          | २०३९११२९          | ६८६००४७          |
| (ख) गांवोमे             | <b>२५९९७</b> २२५५ | २००७८१८२३         | ५९१९०४३२         |

# दर्जे और संख्या सन् १८९१ ई॰मे।

| दरजे और संख्या                 | कसवों और गावोकी<br>संख्या | मनुष्य–संख्या             |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| १०१ से १९९ तक                  | ३४३०५२                    | ३२६२५८५८                  |
| २०० से ऊपर                     | २२२९९६                    | ७११८•०१८                  |
| ५०० से ऊपर                     | ९७८४६                     | ६७४७५१०९                  |
| १००० से ऊपर                    | ३८१२८                     | ५१३४९३३८                  |
| २००० से ऊपर                    | ७९०६                      | १९११३६१६                  |
| ३००० से ऊपर                    | ३७७०                      | १४०५९०८९                  |
| ५००० से ऊपर                    | १५०२                      | १००४८८३८                  |
| १०००० से ऊपर                   | ३६६                       | ४४०२०६२                   |
| १५००० से ऊपर                   | १५०                       | <b>२५४११३</b> ५           |
| २००० से ऊपर                    | १६८                       | ४९२५१५८                   |
| ५०००० से ऊपर                   | ७६                        | ९३०९४३४                   |
| ्र (क) मुसाफिर                 | 6.84                      | ५६३३४                     |
| इत्यादि                        |                           | ~ 3                       |
| ( ख ) नहीं रजिस्टर<br>किया हुआ | १५८९                      | १३७४४२                    |
| संपूर्ण                        | ७१७५४९                    | २८७२ <b>३</b> ४३ <b>१</b> |

# भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण। विभाग।

| नंबर | विभाग                                | क्षेत्रफल<br>वर्गमील् | मनुष्य–संख्या<br>सन्१८९१ | संख्या,<br>प्रति वर्ग<br>मील में | संपूर्ण<br>क्षेत्रफल<br>मे सैकडे | संपूर्ण<br>मनुष्य<br>संख्यामं<br>सैकड़े |
|------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 8    | हिमालय और<br>पूर्वी पहाड़ियां        | १५०५७०                | ६५४२६५०                  | ४३                               | ९६८                              | २२८                                     |
| 2    | उत्तरी मैदानें                       | ५३७२०९                | १५१६८९६७६                | २८२                              | ३४४३                             | ५२८३                                    |
| भ %  | मध्य पहाड़ियां                       | २२०४३१                | २४६८०६६१                 | ११२                              | १४१२                             | े८६०                                    |
| ૪    | मध्य मैदान                           | ९७३९०                 | १३७३८३६२                 | ११४                              | १२३७                             | १०५०                                    |
| 7    | डेकानका प्लेट्स                      | १९३१०४                | ३०१४८८०२                 | १५६                              | १२३७                             | १०५०                                    |
| ६    | दक्षिणी मैदान                        | ६२४९४                 | १९८६२३७६                 | ३१८                              | ४००                              | ६९२                                     |
| હ    | पूर्वोत्तर<br>छिटरल                  | ३०८७१                 | ११२१७२०९                 | ३६३                              | २००                              | ३९१                                     |
| ૮    | पश्चिमी<br>हिटरह                     | ९६५८१                 | २१६४८१८५                 | २२४                              | ६२२                              | ७५४                                     |
| ς    | नहा <b>।</b>                         | १७१४३०                | ७६०५५६०                  | 88                               | १०९६                             | २६५                                     |
|      | संपूर्ण                              | १५६००८०               | २८७१३३४८१                | १८४                              | १००                              | १००                                     |
|      | अद्न, कोटा<br>अडमन टापूए,<br>इत्यादि | <b>د</b> ه            | ८९९५०                    |                                  |                                  |                                         |
|      | संपूर्ण                              | १५६०१६०               | २८७२२३४३१                |                                  |                                  |                                         |

# विभाग।

| नस्यर | विभाग                                      | मनुष्य-संख्या  |
|-------|--------------------------------------------|----------------|
| र     | ैशिकम (रजिप्टर किया हुआ )                  | ३०४५८          |
| २     | मनीपूर ( तसखीसी )                          | <b>२</b> ५०००० |
| n n   | वृटिस वलोचिस्तान (रजिष्टर किया हुआ )       | १४५४१७         |
| ૪     | सिससाल्जिबिनशानराज्य (रजिष्टर किया हुआ )   | ३७२९६९         |
| ц     | व्रह्मा के सरहदी देश                       | ११६४९३         |
| ६     | राजपुताने के पहाड़ीदेश (रिजष्टर किया हुआ ) | २०४२४१         |
|       | कुल-जा मर्दुम शुमारी में शामिल नहीं है     | १११९५७८        |
| १     | फरांसीसियों के अधिकार में                  | २८२९२३         |
| ঽ     | पोर्चुगीयों के अधिकार में                  | ५६१३८४ -       |
|       | कुरुहिंदुस्तान में निदेशी राज्यों मे ,     | ८४४३०७         |
|       | दोनों जोड़                                 | १९६३८८५        |
| -     | मर्दुमशुमारी में शामिल किया हुआ            | २८७२२३४३१      |
|       | संपूर्ण                                    | २८९१८७३१६      |

# अझरेजी देशों का विवरण।

76F

٦,

×

3

w

| 8 | )                 |                       |                 |                                                                                 | भारतव                    | र्पीय स            | तंक्षिप्त (                                                                     | विवरण                     | r 1                         |                         |                   |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
|   | पढ़े वेपदे        | लिखे गए               | ३७६००४          |                                                                                 | :                        | •                  | 8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8.<br>8 |                           | <b>:</b>                    | •<br>•-                 | :                 |
|   | #C)               | ख्री                  | 38830           | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | &<br>0<br>9              | 87<br>0<br>0<br>87 | <b>७</b> ४४५५                                                                   | 3x<br>m<br>V<br>9         | 2 2 2                       | 0 00                    | 8788              |
|   | पढ़ते             | पुरुष                 | ८८३५५०          | 0882£è                                                                          | <u> ७६७६७</u>            | क्षे ००४५          | ১৯০২৯১                                                                          | 882248                    | १३४८६०                      | ₩<br>9<br>20<br>20<br>8 | रु६३९             |
|   | हम<br>हम          | क्रां                 | 829808          | 35828                                                                           | ००<br>३०<br>१            | かりつの               | १२०३३४                                                                          | %०५७%                     | <b>१८६९</b> ९               | 3988                    | 6'<br>w<br>6      |
|   | प<br>क.           | पुरुष                 | 8692868         | ०५१७११९                                                                         | ८३७४३०                   | ३१९७२०             | ५०५१२८६                                                                         | रेक्ष ४ वर्षे<br>इ.स.च्या | १५२१७२                      | 440E82                  | ४०१९६०            |
|   | मनुध्य-<br>संख्या | भातवश <u>-</u><br>मील | 20%             | •                                                                               | %<br>%                   | दहर                | 343                                                                             | >><br>>><br>>>            | :                           | 900                     | ۳.<br>0           |
|   |                   | <u></u>               | 223820048       | 82880322                                                                        | 80888833                 | ०२००३४३            | ५८०११०२१                                                                        | ४३२०४३४                   | देशके अ०११                  | हर्भ०१भभ                | 8282028           |
|   | ļ.                | ታ<br>ድ<br>ፓ የ         | इपपहरस्थ        | रुठड्रह्वर                                                                      | १७८१३८५०                 | <b>ठेभ००</b> ठे८डे | <b>५८६१८३५०</b> १                                                               | ३७४४४६४४                  | ४२४६४०४                     | 9988662                 | १५६८५९०           |
|   | मनुष्य-सन्        | १८९१ भ                | <b>৯८१३८६१७</b> | <b>h</b> 20h0b38                                                                | 8भरे8भरे8ह               | १२६५०८३१           | ०८८०६५५६                                                                        | 98233205                  | १८५०११३३                    | ०१४८८५२७०               |                   |
|   | क्षेत्रफल         | वर्ग मील              | १५१५४३          | १०१९०३                                                                          | इ.५८६२                   | <b>७</b> ४४४४      | 828888                                                                          | ०३३०११                    | 886446                      | わのとのの                   | 82998             |
|   | र्दु              |                       | वंगाल           | पश्चिमोत्तर                                                                     | (क) पाश्च-<br>मोत्तर देश | (ख) अवध            | मद्रास                                                                          | पंजाब                     | बंबई प्रेसी- १२५१४४<br>डेसी | (क) वबह                 | ( ख ) सिंच  ४७७८९ |

|                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | -(4)                                     | <b>(011 %</b>         | યુત્ત પ્રત્યા         |                | •                  |                                                                                 | i                   | ( \                                               |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| :                     | :                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1                                        | ८१४९७                 | :                     |                | :                  | •                                                                               | :                   | 283                                               |
| :                     | :                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             | •                                        |                       | :                     | :              |                    | •                                                                               | 99                  | <u>698</u>                                        |
| 8                     | 3608                 | ४८५२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3365          | १४८५३                                    | 9<br>6<br>8<br>8      | 39<br>8               | 0<br>9<br>20   | 6%                 | N<br>N                                                                          | 99                  | 286638                                            |
| 844                   | ७६३०६                | 288966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86588         | ४३५२५४                                   | 88888                 | ५०५७६                 | 8988           | 8883               | 9<br>w<br>m                                                                     | 388                 | 287208/282638/0772884638/833208662                |
| e,<br>e,              | 6283                 | डेश्रह ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स ४००५<br>१   | 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6 | \$ 3 \$<br>\$ \$      | 6698                  | 0858           | w<br>9<br>w        | m<br>7                                                                          | 500                 | 825088                                            |
| 9<br>%<br>%<br>&<br>& | टे <b>० ५० हे हे</b> | ६२०५६५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हहें कहें भे  | ०५६४३४                                   | हरूप्रदे              | ンさとのン                 | 8682 ह         | 92990              | 2869                                                                            | 5796                | १९०३६६४                                           |
| :                     | ठ १ ८<br>१           | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>ئ</u><br>س | m'                                       | 0°                    | α,<br>ω,              | 0<br>0<br>0′   | 80%                | :                                                                               | :                   | 0<br>6<br>6                                       |
| :                     |                      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                          |                       |                       |                |                    | :                                                                               | :                   |                                                   |
| कडेंद्रेट             | ०४४३२६४              | ठेकटेठेटेक <b>हे</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>७५४५४४</b> | रे इस्से इस्                             | 2569536               | <b>১</b> ৯৬৯০৪১       | हेहं०क्षेत्रेट | 28899              | 0<br>20<br>m                                                                    | 요<br>윤<br>순<br>순    | 8 6 0 6 3 7 0 8                                   |
| 86%० हे               | ८०ह७<br>१६४          | 3089308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5008888       | इ. १५ इ. १५                              | ५०५४४७४               | \$626588              | <b>५८६२२</b> २ | ののかかか              | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | なのなさら               | > m 9 c X X C 0 0                                 |
| 85888                 | 0                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | のさきこなき名                                  | रे १८६८ स<br>इ.स. ५५५ | 3589825               | 25268          | かわっきのと             | ०१११                                                                            | १०३४१               | 9 E 9 C X 2 C 0 0 C 0 C 0 C C C C 0 C C C C C C C |
| 0 %                   | ) 0<br>2<br>w        | 0 m % % 9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                          | 30<br>00<br>30        | ><br>><br>9<br>9<br>8 | 2000           | १८८३               | :                                                                               | :                   | K 0 0 20 0                                        |
| n   aza               | त्रा त्रा            | シ<br>の<br>対<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>に<br>に<br>の<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | (क) अपरी      | ्रह्मा<br>(ख) निच-                       | ला बह्या ८ आसाम       | ९ वरार                | अजमेर          | भेखारा<br>११ कुर्ग | १२ क्वेटा                                                                       | इत्यादि<br>१३ अंडमन | ٠                                                 |
|                       | W                    | r 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )             |                                          | V                     | ⋄                     | 0              | ۵٠<br>۵٠           | es.                                                                             | ∞.<br>ພ.            |                                                   |

# भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण।

# देशी राज्योंका विवरण। राज्य या एजेसी।

|                        | ~                  |                     |                 | •••           |                                    |                                                  |                   |                                                |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| पुरे व<br>विक्<br>पुरे | कुछ नह।<br>छिले गए | 37288888828         | •               | 32988608898   | w<br>6'<br>6'                      | :                                                |                   | -                                              |
| rci<br>(carl           | खो                 |                     | 3336            |               | \$\$\\\$                           | న<br>స<br>స<br>బ                                 |                   | ० ३ ६ ३ ६                                      |
| पहते हुए               | पुरुष              | ***<br>***          | ととかきの           | रर्           | भक्षभभ० हे ८०८ हे हे               | ₩<br>9<br>0<br>~<br>><br>₩                       |                   | ८२३१८                                          |
| प्ले<br>हम्<br>हम्     | ख्र                | 828                 | १९०६६           | 2888          | - 30<br>32<br>33<br>34<br>35<br>35 | ११४९९                                            | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>2<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>7<br>8<br>7 |
| To To                  | চ<br>ড<br>ড        | 2848                | १३९ ३४३५६६      | १५५३२         | १२६ ३६२६४४                         | <b>৯১৪০০২                                   </b> | १११ १२३२३६        | ३८००३६ ५२६                                     |
| मनुष्य-<br>संख्या      | प्रतिवर्ग-<br>मील  | 8                   | १३९             | \$<br>\$3     | w<br>6'                            | 9<br>%                                           | 8<br>8<br>8       | w<br>2)                                        |
| ক্ট                    |                    | % इंट्रंडे ५        | 4६६३४११         | डेकट्टरे8     | इ९३८१७३                            | स्पृष्ट्                                         | ४८३४६८४           | 3833828                                        |
| तुरुव                  |                    | हेड्न<br>इड्नेप३८८८ | १८७३१२५         | डेह्मभुट्टम   | <b>११००१</b> ४                     | 3823848                                          | र३२४०५१           | इ०१६५२१                                        |
| मनुष्य-सन्             | १८९१ में           | १३०२६८१२३५०६१       | ०८००६५१४४७४७३६० | £622880820200 | २१५१५०२                            | 80३६८४८                                          | ४२६३२८०           | 663009E                                        |
| क्षेत्रफल              | वर्गमील            | ?<br>इ. १<br>१      | 28362           | ンoン99         | भे <b>८०</b> % इ                   | इस् १०५                                          | ४४६७६             | 80.00                                          |
| ,                      | ন<br>ধ্য           | राजवृताना           | हेद्रावाद       | मध्यभारत      | वंबद् राज्य                        | महंसुर्                                          | पंजाब के<br>राज्य | मदरास के<br>राज्य                              |
| } <u>}</u> ±1          | <b>i</b>           | 20                  | <u>ئ</u>        | ۶۰<br>ش       | 9                                  | N.                                               | <u>ي</u>          | o<br>oʻ                                        |

#### देशी राज्योंका विचरण

|                                           | •           |                                         |                       | देशी राज्य                                   | ोंका वि            | वरण ।                                  |                                                        |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ১৪৪৯১১                                    | इंडेट्डिक्ट | :                                       | :                     | :                                            | •                  | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | ४०५८७६४४ टेडेडे०्४४ ८४४०४४४ ५४४६८४ ५६०८५५४४ ८३<br>१८४४ |
| er<br>0<br>2                              | w           | के प्र<br>के दे                         | 398                   | er<br>M                                      | ~                  |                                        | १९७६६२                                                 |
| १५७९२                                     | V           | 39390                                   | १११४                  | 99.<br>99.                                   |                    | १०३६० <i>४</i>                         | 2449888                                                |
| 8° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° | 25          | 5223                                    | ອ<br>ດ'<br>ພ          | >> e                                         | 9                  | रेशकर                                  | <b>५</b> ८३४९५                                         |
| 6<br>3<br>3<br>6<br>9                     | గా<br>ఫో    | १३६३६४                                  | ०४७२४                 | हे हे दे | ४४४४               | १११११६५०३७१                            | <b>५</b> ६०८५५४४                                       |
| 8                                         | ~<br>~      | 368                                     | 9                     | १८५                                          | :                  | 8 8 8                                  | %<br>%                                                 |
| १६२३१९३                                   | ११९०७२३     | ११६२४१३                                 | ००५४७०४               | 820E2E                                       | 688                | इ <b>१८६५९२</b> ३                      | भ्रह ४ इ०८०८ है।<br>इ.स.                               |
| ३८६७३४                                    | १३५३२२९     | ४२४४४८३                                 | 808208                | 098808                                       | 6226               | 38862844@B886493                       | <b>৳</b> ১৫ <b>၈</b> ৫၈৪৪১                             |
| ३२९६३७९                                   | र्पष्टर्यस  | र४१५३९६                                 | रेर्द्रभ०डेर्द        | ১১৪২১၈                                       | र४९२               | <b>१०८०५०३३</b>                        | ठेदेन ।<br>१४६०६०३४०३४४ व्याप्त ।                      |
| 34638                                     | 00802       | 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | र९४३५                 | 808 <b>\$</b>                                |                    | ०३४४४४                                 | ०३४०३५४                                                |
| बंगालके<br>राज्य                          | कश्मीर      | बड़ोद्                                  | मध्य देश-<br>के राज्य | पश्चिमोत्तर<br>देशके                         | राज्य<br>शान राज्य | संपूर्ण देशी<br>राज्य                  | संपूर्ण<br>भारतवर्ष                                    |

| (२८)                                   |                                           | भारत                            | वर्षीय                        | संक्षिप            | विवर्ण                    | T )               |                       |                                      | •                        | •                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                        | जिनका<br>कोई मज<br>हव नहीं<br>छिखा<br>नया | 2802                            | 6,                            | 0                  | 0                         | १८५०३             | :                     | :                                    | •                        | •                  |
|                                        | छोटी<br>छोटी<br>मज-                       | 9 ~                             | m                             | •                  | m                         | 8,                | <b>6</b> ,            | 9                                    | 9,                       | :                  |
|                                        | यहरी                                      | 9882                            | m.                            | మ<br>మ             | 3                         | %<br>2∞           | 9                     | १३४६५                                | 8288                     | 280                |
|                                        | पारसी                                     | १०१                             | 85<br>20<br>50                | ک<br>۵             | 30<br>9                   | 0<br>00<br>00     | अदे                   | තම්සිය දිම් දිසින                    | 2888                     | १५३८               |
|                                        | ्रा <u>म</u><br>४.७                       | 6<br>%<br>0<br>9                | 80382                         | ८२१३४              | 9<br>3<br>3<br>6          | なさるのさ             | 30858                 | <b>৬</b> ६৪०৪৮                       | ४८८ व्हर्पश्च प्रमध्य    | 6, 9               |
| विभाग                                  | सिक्ख                                     | <b>८</b> ४४                     | ११३४३                         | 0898               | ον<br>ω,<br>ω,            | 25.68             | १३८९९३४               | 2%2                                  | \$                       | <br>oʻr<br>9       |
| मत को                                  | ऋतान                                      | 880028                          | 8825                          | <b>१८१२९</b>       | ९३१२                      | 264432            | दर्पट्ड               | ০৩৯১३১।৯১३                           | ६००१ १५१ १०३             | 8399               |
| सेयोंके                                | वीद्ध                                     | १८९१२२                          | 3288                          | 8888               | ०००                       | \$0<br>\$0<br>\$0 | ン<br>う<br>う<br>う<br>か |                                      |                          | 6,                 |
| य निवार्                               | जंगले<br>जातियाँ<br>इत्यादि               | उ०५८४५०६                        | :                             | :                  | :                         | つっつとの名            | :                     | 28३६४६                               | १३५६८३                   | সৈই১৯৯             |
| अंग्रेजी राज्य निवासियोंके मत का विभाग | मुसलमान                                   | ८०२२ ११००१८६५ ४५००५५५४ ०८१३४६१० | हे अड्डे ४ हे डे              | ৪৫০५৫০৪            | ०६५०५३०                   | डे2२०४८टे         | ২১১৪২३১১ গগ৪২৪গগ      | इ५३७१०३                              | रेड्लडें २२६             | ১৯১৯৪              |
| ิต                                     | cho.                                      | 82805248                        | पश्चिमोत्तर,४६९०५०८५(४०४०२२३५ | इट०इ७६४६४४४४४ - इड | (स) अवध १२६५०८३१ ११०१६२०९ | ३५६३०४४० ३१९९८३०९ |                       | नगई प्रेसी-१८९०११२३ १४६५९९२६<br>जन्म | (क)नगई १५९८५२७० १४०८९६७४ | िहरूका<br>इक्ष     |
| •                                      | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८९१                 | ၈১३৪६४ca                        | <b>১</b> 2০১০১३৪              | 8४५८४५८ <b>४</b> ६ | रेट्टक्सकटर               | <b>०</b> ८८०६३५६  | 58233206              | १८९०११३३                             | ००६५२५५४                 | (स) सिंघ । २८७१७७४ |
|                                        | की वर्ष                                   | वसाल                            | पश्चिमोत्तर                   | (क्)पश्चि-         | मात्तर द्श<br>(ख)अवध      | मद्रास            | पंजाब                 | वयहं प्रसी-                          | (क)चन्र<br> <br>         | (स) सिंघ           |
|                                        | रहिन्द्र                                  | 1 ~                             | ۵′                            |                    |                           | ,<br>m            | 200                   | 3                                    |                          |                    |

|    |                  |                          |                | अंगरेर्ज               | ो राज्य                     | निवारि                    | तयों के         | भत क               | ा विभा                                 | ग ।            |                   | (                                                    |
|----|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|    |                  |                          | 0)°            |                        | · or                        | •                         | 0.              |                    | :                                      | 0,             | :                 | <b>२</b> केट०ट                                       |
|    |                  | •                        |                |                        |                             |                           | <u> </u>        | :                  | •                                      |                | :                 | 0                                                    |
| •• | :                | 0                        | 2              | :                      | 35                          | 5                         | m               | ctr                | •                                      | Q.             | 8                 | ار<br>ال<br>ال                                       |
| •  | 8626             | ໝ່<br>ອ<br>ເ             | 342            | N                      | 6,<br>7,<br>7,              | 5~                        | D.              | ∾<br>9             | :                                      | ار<br>الار     | •                 | रिस्ट्ड रिहर्ड                                       |
|    | 300              | 679                      | ۵,<br>ش,       | 8                      | 9<br>V                      | :                         | 688             | 385                | er<br>O                                | 8              | :                 | रेफेडे <b>क</b>                                      |
|    | •                | 82,828                   |                | •                      | •                           | 7388                      | १८९५२           | ठे १८ ५<br>१८ ५ १५ | ∞<br>~                                 |                | m                 | ४९५००१                                               |
| _  | •                | <b>ලින</b> දි            | 3 2 8 8        | <b>४</b> ४४८           | <b>そのか</b>                  | (A)                       | 998             | m'<br>%<br>1)'     | •                                      | <b>ठेटे</b> ठे | ३९५               | टिफेडेक २००फेठ8,735००८४ टिडेडे४४८४ ७४६फे०००।<br>१९८४ |
|    | ۵<br>د<br>د<br>د | ००४६४                    | <b>フ含の0と</b> を | かりり                    | १११९८२                      | 88238                     | १३५९            | 287.<br>287.       | 0'<br>m<br>m                           | 2008           | 828               | ८३३४४४४                                              |
|    | 30<br>0'         | w,<br>6                  | かのロンフンさ        | S के के के कि कर है दे | डे <b>०५</b> हे8 <b>०</b> 8 | の<br>分<br>よ<br>の          | 20              | •                  | 3                                      | :              | ०१५१              | ००९५३९८                                              |
| _  | :                | ५८६५५५१                  | 8882388        | 26.88                  | हेट० <b>५</b> ८६            | <b>५</b> ३९४३४            | २०४०६४          | :                  | •                                      | :              | 30<br>0'          | 9687878<br>8                                         |
|    | हेंस्ट्रें       | दे ५५ है विट डे कि हे दे | इंद्युट ३१     | 62868                  | <b>४४३०४६</b>               | ৪৯১६>৪১ ১৯০৯১১১           | ४२३००६          | <b>১৯৫</b> ৪৩      | <b>१३३८</b> ४                          | २३६१           | 3860              | रं ठति० भेभं ठत                                      |
|    | ह हे अ<br>हे     | o388 E22                 | <b>গগ</b> ১১১১ | わかっらさ                  | देदेभदेशहे                  | टेश०१११९                  | रेशवर्ष हरा दे  | 226988             | 58235b                                 | ११६९९          | 8833              | हें देश कर भगर                                       |
|    | be\88            | 85682008                 | o 3 % % c 3 જ  | इहरुडेक्षरुड           | oe32438                     | हे हे <i>ए</i> डे ब दे दे | <b>४</b> ४८०४२६ | 762686             | なかっきのと                                 | 09696          | ४०३४१             | 2824, 15804458   685601441   245601666               |
| `  | (ग)अन्न          | मध्यदेश                  | त्रह्मा        | (क) ऊपरी               |                             | ळा<br>आसाम<br>आसाम        | ९ बरार          | अजमर               | ्र<br>भू में<br>श्री भू में<br>श्री भू | ्रास्त्रि      | इत्य ।। द<br>अडमन | संपूर्ण                                              |
|    |                  | w                        | 9              |                        |                             | V                         | <b>∽</b>        | o<br>~             | <i>«</i>                               | &<br>&         | ∞<br>W            |                                                      |

२९ )

# देशीराज्य निवासियों के मत का विभाग । देश राज्य या एजेंसी

| _                                                        |                             |                                        |                    |                                                                                 |                   | _                    |                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| जिनका<br>छोटी कोई म-<br>छोटी जहब न-<br>मजह ही लिखा<br>बे |                             | • •                                    | •                  |                                                                                 | :                 | n                    | <b>6</b>                   |
| छोटी<br>छोटो<br>मजह                                      | 100                         | :                                      | :                  | :                                                                               | ~                 |                      | ቦረ                         |
| य<br>श्रम्<br>न                                          | 200                         | U.                                     | 8                  | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 38                | w                    | 9348                       |
| पारसी                                                    | २३८                         | ४०४८                                   | 9<br>%<br>V        | 3688                                                                            | వ<br>గా           | 3°<br>3°             | ~                          |
| च<br>415                                                 | 2१३७१४ ३१११                 | 2408 48295                             | 82882              | ४४४ इथ्या १४४१                                                                  | १३२७८             | 80<br>80<br>80<br>80 | 0                          |
| सिक्ख                                                    | (                           | 38.80                                  | 8628               |                                                                                 | ે<br>•            | बर्स ४८०५४७          |                            |
| क्रस्तान                                                 | ४८८४                        | र्ठिहर                                 | क्षरु              | ८२३९                                                                            | ३८१३५             | 32,2                 | ठे ५५<br>१५<br>१५          |
| ু<br>জ                                                   |                             | :                                      |                    | ~                                                                               | 5                 | ≫<br>₩<br>₩          | •                          |
| जंगली<br>जातियाँ<br>इत्यादि                              | 200888                      | २९१३०                                  | ४० १९१६२०९         | हे त्र <u>डे</u> क ह                                                            | •                 | :                    | :                          |
| संस्क्रमान                                               | ४९१३५१                      | ११३८६६६                                | ०८३२३५             | 682842                                                                          | इषर्९७३           | १२८१४५१              | <b>००८५</b> ६६             |
| spo.<br>tog                                              | ४०१९२८३९                    | १०३१५२४९                               | さみとかきのの            | भेडे०४७७डे                                                                      | <u> ७६१८</u> १५७  | 8४७२३ हेटे-४४४       | ३१५११<br>१                 |
| मनुष्य-सख्या<br>सन् १८९१                                 | राजपूताना १२०१६१०२ १०१९२८२९ | इडेडेटहरेर १४६२११६०१ ०४० <b>७६५१</b> १ | मध्य भारत १०३१८८१२ | 2828402                                                                         | ८०३६८४            | ०७६३५४               | 6<br>8<br>0<br>0<br>9<br>8 |
| , গু<br>গুলু                                             | ाजपूताना                    | हैद्राबाद                              | मध्य भारत          | मंबई के<br>राज्य                                                                | मध्सूर<br>पजाब के | राउय                 | मद्रास के<br>राज्य         |
| सम्बर                                                    | 8%                          | 5<br>8.                                | es.<br>m.          | 9                                                                               | 386               |                      | 0                          |

|   |                       |             | दे                                       | शीराज्यांनिव           | गिसयोंके              | मतका वि          | वभाग ।                                      |                                         | (३१)          |
|---|-----------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|   | 89.55<br>8            | र्रहड्र     | n'                                       | •                      | •                     | •                | 00866                                       | 29468                                   |               |
|   | ₩°                    | :           | :                                        | ~                      | •                     | :                | 0,                                          | 522                                     | <del></del>   |
|   | •                     | •           | w,<br>m,                                 |                        | •                     |                  | 5656                                        | 86898                                   |               |
|   | •                     | 5           | 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0 | :                      | :                     | r                | रेफेठेंट हे                                 | 80882                                   |               |
|   | 0'<br>0'              | स् ४४       | 6' er er o 3                             | ٧<br>٣<br>٢            | 0<br>0<br>0'          | :                | टेक्टरेडे कहें डेटेटेटे<br>इंटिक्टरेडेंटेटे | 20128 128 88880 80882 2533888           | do, vi        |
|   | 3                     | ११३९९       | 8                                        | ~'                     | \$                    | 8                | <b>१३७</b> ४४८                              | हे हे २०० ५ ठे<br>इ                     |               |
|   | र्भर                  | ا<br>م<br>د | m<br>20<br>m                             | ٧<br>٣<br>٣            | 99                    | 846              | >> 9 ×> 9                                   | o>:8>:6                                 |               |
|   | क्षर्रभन              | 200382      | ~                                        | m                      | 900                   | 198<br>8         | इ५० ६३                                      | . १३१३६१                                |               |
|   | <b>\$\$\$758</b>      |             | 84286                                    | <b>टेक</b> फे ५२८      |                       | ~                | 989588                                      | 38026                                   |               |
| , | 359066                | ०४७६४७४     | 089228                                   | x9288                  | 6 m x 6 % 6           | တ်<br>၀<br>ဟ     | हें ८०५००००                                 | 83666898                                |               |
|   | ०४० ३०                | 0002883     | つまかのをなさ                                  | हे भरे २ भडे र         | 235885                | 4428             | 82984464                                    | o2を82をときならともののき802と58まななさをのかのさのよきののoと   |               |
|   | )<br>१<br>१<br>१<br>१ | टेफेडिंसफेट | रप्रथम्बद्ध                              | रे १ १० ३ १ द          | 88289                 | <b>टेक्स</b> हे  | ১৯৫০১০৬৬                                    | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |               |
|   | २१ वंगाल-<br>के राज्य | २२ कादमीर   | २३ बडोधा                                 | २४ मध्यदेश<br>के राज्य | २५ पाइचमो<br>त्तर देश | भेराज्य.<br>शान- | संपूर्ण<br>देशी-                            |                                         | महा<br>के साथ |
|   | (¥                    | <u>(3'</u>  | <u>137</u>                               | õ                      | a<br>a                |                  |                                             |                                         |               |

( ३२ )

भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण ।

# शहर और बड़े कसबे।

| नंबर | कसबा                            | देश, या एजेसी | जिला या राज्य  | मनुष्य संख्या<br>सन् १८९१ |
|------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| १    | बंबई और छावनी                   | वंबई          | ववई            | ८२१७६४                    |
| ર    | कलकत्ता किला और २<br>शहर तलियाँ | <b>ब</b> ंगाल | चौवीस परगना    | ७४११४४                    |
| ઋ    | सद्रास और किला                  | मद्रास        | मद्रास         | <b>४५२</b> ५१८            |
| 8    | हैदराबाद छावनी और<br>शहर तिलयाँ | हैदरावाद      | हैदराबाद       | ४१५०३९                    |
| ų    | छखनऊ और छावनी                   | अवध           | छखनऊ           | २७३०२८ -                  |
| ξ    | वनारस और छावनी                  | पदिचमोत्तर    | वनारस          | २१९४६७                    |
| હ    | दिल्ली और छावनी                 | पंजाब         | दिली           | १९२५७९                    |
| ۷    | मंडला और छावनी                  | त्रह्मा       | <b>मं</b> डला  | १८८८१५                    |
| ς    | कानपुर और छावनी                 | पिइचमोत्तर    | कानपुर         | १८८७१२                    |
| १०   | वंगलोर और छावनी                 | मईसूर         | <b>चंग</b> लोर | १८०३६६                    |
| ११   | रंगून और छावनी                  | व्रह्मा       | रंगून          | १८०३२४                    |
| १२   | ेलाहोर और छावनी                 | पंजाब         | छाहौर          | १७९८५४                    |
| १३   | इलाहाबाद और छावनी               | पिंचमोत्तर    | इलाहावाद       | १७५२४६                    |
| १४   | आगरा और छावनी                   | प3िचमोत्तर    | आगरा           | १६८६६२                    |
| १५   | पटना                            | वंगाल         | पटना           | १६५१९२ /                  |
| १६   | पृना और छावनी                   | वयई           | पूना           | १६१३५०                    |
| १७   | जयपुर                           | राजपृताना     | जयपुर          | १५८९०५                    |
|      |                                 |               |                |                           |

| नंबर       | कसवा                | देशी एजेंसी  | जिला या राज्य | मनुष्यसंख्या<br>सन् १८९ <u>१</u> |
|------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| १८         | अहमदाबाद और छावनी   | <b>वंब</b> ई | अहमदाबाद      | १४८४१२                           |
| १९         | अमृतसर और छावनी     | पंजाब        | अमृतसर        | १३६७६६                           |
| २०         | वरैली और छावनी      | पश्चिमोत्तर  | बरैली         | १२१०३९                           |
| २१         | मेरठ और छावनी       | पश्चिमोत्तर  | मेरठ          | ११९३९०                           |
| २२         | श्रीनगर और छावनी    | कइमीर        | कइमीर         | ११८९६०                           |
| २३         | नागपुर              | सध्यदेश      | नागपुर        | ११७०१४                           |
| २४         | होडा                | वंगाल        | होड़ा         | ११६६०६                           |
| २५         | वडोदा और छावनी      | बड़ोदा       | बड़ोदा        | ११६४२०                           |
| <b>२</b> ६ | सूरस और छावनी       | वंबई         | सूरत          | १०९२२९                           |
| २७         | कराँची और छावनी     | सिध          | कराँची ़      | १०५१९९                           |
| २८         | ग्वािियर (लस्कर)    | मध्यभारत     | ग्वालियर      | १०४०८३                           |
| २९         | इन्दौर और रेजीडेसी  | मध्यभारत     | इंदौर         | ९२३२८                            |
| ३०         | त्रिचनापली और छावनी | मद्रास       | त्रिचनापली    | ९०६०९                            |
| ३१         | , मंदुरा            | मद्रास       | मदुरा .       | ८७४२८                            |
| ३२         | जब्छपुर और छावनी    | मध्यदेश      | जबलपुर        | ८४४८१                            |
| ३३         | पेशावर और छावनी     | पंजाब        | पेशावर        | ८४१९१                            |
| ३४         | मिरजापुर            | पश्चिमोत्तर  | मिरजापुर      | ८४१३०                            |
| ३५         | ढाका                | वंगाल        | ढाका          | ८२३२१                            |
| ३६         | गया                 | बंगाल        | गया           | ८०३८३                            |
|            | 1                   | •            | 1             | 1                                |

| नंबर             | कसबा                         | देश या एजेंसी  | <br>  जिला या राज्य | मनुष्यसंख्या<br>सन् १८९१ |
|------------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| ३७               | अंबाला और छावनी              | पंजाब          | अंबाला              | ७९२९४                    |
| ३८               | फैजाबाद आरे छावनी            | अवध            | फैजाबाद             | ७८९२१                    |
| ३९               | शाहजहांपुर और छावनी          | पश्चिमोत्तर    | शाहजहांपुर          | ७८५२२                    |
| ४०               | फर्रुखाबाद और छावनी          | पश्चिमोत्तर    | फर्रेखाबाद          | ७८०३२                    |
| ४१               | रामपुर और छावनी              | पश्चिमोत्तर    | रामपुर              | ७६७३३                    |
| ४२               | मुलतान और छावनी              | पंजाब          | मुलतान              | ७४५६२                    |
| ४३               | मईसूर और छावनी               | मईसूर          | मईसूर               | ७४०४८                    |
| 88               | रावलपिंडी और छावनी           | पंजाब          | <b>पिं</b> डी       | ७३७९५                    |
| ४५               | द्रभंगा                      | बंगाल          | दुरभंगा             | ७३५६१                    |
| ४६               | मुरादाबाद और छावनी           | पश्चिमोत्तर    | मुरादाबाद           | ७२९२१                    |
| ४७               | भोपाल                        | मध्यभारत       | भोपाल               | ७०३३८                    |
| 86               | कलकत्तेकी दक्षिणी<br>शहर तली | वंगाल          | चौत्रीसपरगना        | ६९६४२                    |
| ४९               | भागलपुर                      | वंगाल          | भागलपुर             | ६९१०६                    |
| ५०               | अजमेर                        | अजमेर          | अजमेर               | ६८८४३                    |
| ५१               | भरतपुर                       | राजपृताना      | भरतपुर              | ६८०३३                    |
| <del>પર</del>    | सेलम                         | मद्रास         | सेलम                | ६७७१०                    |
| <b>પ</b> રૂ      | जलंधर और छावनी               | पंजाव          | जलंधर               | ६६२०२                    |
| ષષ્ઠ             | <b>कालीक</b> ट               | मद्रास         | कालीकट              | ६६०७८                    |
| <del></del> ધ્રધ | गोरखपुर और छावनी             | पश्चिमात्तरदेश | गोरखपुर             | ६३६२०                    |
| <b>પ</b> દ       | सहारनपुर                     | पाइनमोत्तरद्ग  | सहारनपुर            | ६३१५४                    |

| नंबर | कसवा                        | देश या एजेंसी   | जिला या राज्य | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८९१ |
|------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| ५७   | शोलापुर                     | <b>बं</b> बई    | शोलापूर       | ६१९१५                     |
| 46   | जोधपुर                      | राजपूताना       | मारवाड़       | ६१८४९                     |
| ५९   | अलीगढ़ (कोइल)               | पदिचमोत्तर देश  | अलीगढ़        | ६१४८४                     |
| ६०   | मधुरा और छावनी              | पश्चिमे।त्तरदेश | मथुरा         | ६११९५                     |
| ६१   | वलारी और छावनी              | मद्रास          | बलारी         | ५९४६७                     |
| ६२   | नागपटम्                     | मद्रास          | तंजोर         | ५९२२१                     |
| ६३   | हैदरावाद और छावनी           | सिंध            | हैदराबाद      | ५८०४८                     |
| ६४   | भावनगर                      | वंबई            | काठियावार     | ५७६५३                     |
| ६५   | छपरा                        | बंगाल           | सारन          | ५७३५२                     |
| ६६   | मुंगेर                      | वंगाल           | मुंगेर        | ५७०७७                     |
| ६७   | वीकानेर                     | राजपूताना       | वीकानेर       | ५९२५२                     |
| ६८   | पटियाला                     | पजान            | पटियाला       | ५५८५६                     |
| ६९   | मोलमेन्                     | त्रह्मा         | एवर्ष्ट       | ५५७८५                     |
| ७०   | स्यालकोट और छावनी           | पंजाब           | स्यालकोट      | ५५०८७                     |
| ७१   | तंजोर                       | मद्रास          | तंजोर         | ५४३९०                     |
| ৬২   | कुभकोणम्                    | मद्रास          | तंजोर         | ५४३०७                     |
| ৩३   | झांसी और छावनी              | पश्चिमोत्तरदेश  | झासी          | ५३७७५                     |
| ७४   | हुवरी                       | बम्बई           | धारवाड़       | <b>५२५</b> ९५             |
| ७५   | अलवर                        | राजपूताना       | अलवर          | ५२३९८                     |
| ક્ષ  | फिरोजपुर और छावनी<br>जोड ७८ | पजाब            | फिरोजपुर      | ५ <b>०४३७</b><br>९४२८२९८  |

# भाषा ।

| खांदा         | न और झुण्ड।           | नंबर            | भाषा ( बोली )।       | मनुष्य-संख्या सन्<br>१८९१। |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|               |                       | ?               | हिदी ्               | ८५६७५३७३                   |
|               | ſ                     | २               | पंजाबी               | १७७=४६१०                   |
|               |                       | क               | काइमीरी              | २९२७६                      |
|               | _                     | 8               | शाइना इत्यादि        | •<br>ફ                     |
|               | उत्तरी                | ų               | चित्राली             | ११                         |
|               |                       | Ę               | पहाड़ी (पदिचमी)      | १५२३२४९                    |
|               | ७ पहाड़ी (मध्य)       | पहाड़ी ( मध्य ) | ११५३२३३              |                            |
| _ 1           |                       | 6               | पहाड़ी ( पूर्वी )    | २४२६२                      |
| -<br>-        |                       | ९               | सिंघी                | <b>२५९२३४१</b>             |
| एरीये। इण्डिक | _                     | १०              | कच्छी                | ४३९६९७                     |
| एरीये         | पश्चिमी               | ११              | गुजराती              | १०६१९७८९                   |
|               |                       | १२              | मारवाड़ी             | ११४७४८०                    |
|               |                       | १३              | महाराष्ट्री          | १८८९२८७५                   |
|               |                       | १४              | गोवानीज और पोर्चुगीज | ३७७३८                      |
|               | खितराण हुए। पूर्वी ।, | १५              | हलावी                | १४३७२०                     |
|               |                       | १६              | डा <b>ड़ेया</b>      | ९०१०९५७                    |
|               |                       | . १७            | वंगला                | ४१३४३६७२                   |
|               |                       | १८              | आसामी                | १४३५८२०                    |
|               |                       | १९              | चर्दू                | ३६६९३९०                    |
|               |                       | २०              | संस्कृत              | ३०८                        |
|               |                       |                 | संपूर्ण आर्यभाषा     | १९५४६३८०७                  |

| -               |                |            |                    | ( 3 )                   |
|-----------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|
| खादान और झुण्ड। |                | नंबर       | भाषा ( वोली ) ।    | मनुष्य-संख्या सन् १८९१  |
|                 |                | २१         | तामिल              | १५२२९७५९                |
| द्राविडियन ।    |                | <b>२</b> २ | तेलगृ              | १९८८५१३७                |
|                 | दृष्टियो ।     | २३         | कनारी              | ९७५१८८५                 |
|                 |                | २४         | कोडागू ( कुर्गा )  | ३७२१८                   |
|                 |                | २५         | मलेयालम            | ५४२८२५०                 |
|                 |                | ခုင္       | ,<br>বুলু          | ४९१७२८                  |
|                 |                | २७         | तोडा और कोटा       | १९३७                    |
|                 |                | 26         | सिहार्छ।           | १८७                     |
|                 | उत्तरी ।       | २९         | माह्ल              | ३१६७                    |
|                 |                | ३०         | गेाड़              | १३७९५८०                 |
|                 |                | 3 ?        | खांद               | ३२००७१                  |
|                 |                | ३२         | ओरावन              | ३६८२२२                  |
|                 |                | ३३         | मल-पहाडिया         | ३०८३८                   |
| कोलारियन        | पहिचमी पृत्री। | ३४         | खरवार इत्यादि      | હદ્દપ                   |
|                 |                | ३५         | ब्राह्वी           | २८९९०                   |
|                 |                |            | संपूर्ण द्राविडियन | ५२९६५६२०                |
|                 |                | ३६         | सथाल               | १७०९६८०                 |
|                 |                | ३७         | मुण्डा वा कोल      | <b>६५</b> ४ <b>५</b> ०७ |
|                 |                | ३८         | खरिया              | ६७७७२                   |
|                 |                | 39         | वैगा               | ४८८८३                   |
|                 |                | ४०         | कोरवा याकूर        | १८५७७५                  |
|                 |                | 83         | भील                | १४८५९६                  |

| खांदान        | और झुंड ।             | नम्बर<br>  | भाषा ( घोस्ती ) ।     | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| _             |                       | ४२         | -<br>सवर              | १०२०३९                 |
| रियम          | ~                     | ४३         | गदावा                 | २९७८९                  |
| कोलारियन      | दाक्षिणी              | ४४         | <b>ज्वांग और मलेर</b> | ११९६५                  |
|               |                       |            | कुछ कोलारियन          | <b>२९५९००</b> ६        |
| (             |                       |            | c                     |                        |
|               |                       |            |                       | 43 - 0 0 <b>2</b> to   |
| एरियन अ       | ौर द्राविडियन         | 84         | जिप्सा भाषा           | ४०११२५                 |
| खासी          | ••                    | ४६         | खासी                  | १७८६३७                 |
| {             |                       | ४७         | तिब्बतन (भोटी)        | <b>२०५</b> ४४          |
|               | _                     | ४८         | कनावरी                | ९२६५                   |
| - ļ           | हिमालयन               | ४९         | नैपाछी                | १९५८६६                 |
|               | शिमा े                | 40         |                       | १०१२५                  |
| <u>1</u>      | <b>\</b>              | 48         | भुटानी                | ९४७०                   |
|               | <u>a</u>              | ५२ कचा     | कचारी                 | १९८७०५                 |
| तिच्वतो बरमन। | बोडो ( आसाम           | ५३         | गारो                  | १४५४२५                 |
| (년 )<br>(년 )  | अं ।                  | ५४         | रालुंग                | ४०२०४                  |
| तिटब          | 传                     | ųų         | कोच                   | ८१०७                   |
|               |                       | <b>પ</b> ફ | मेव                   | ९ <i>०७</i> ९ <b>६</b> |
|               | _                     | ५७         | टिपरा                 | १२१८६४                 |
|               | ro,                   | ५८         | छोटी बोडो भाषाएँ      | ४३१४                   |
| , ]           | पुत्रोंत्तर शरहद<br>^ | 60         |                       | ३५७०३                  |
|               | 版                     | ५९         | अवोर भीरी             | १२८२                   |
| (             | _ \                   | ६०         | आकामिस्मी इत्यादि     |                        |

| खांदान       | और झुण्ड । | नंबर       | भाषा ( बोली ) ।    | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|--------------|------------|------------|--------------------|------------------------|
|              |            | ६१         | नागा               | १०२९०८                 |
|              | मागा ।     | ६२         | मिकिर              | ९०२३६                  |
|              | " (        | ६३         | सिगफो              | ५६६९                   |
| रमन ।        |            | ६४         | मनीपुरी            | ८८५११                  |
| तित्वतो बरमन | जाइ        | ६५         | कुकी               | १८८२८                  |
| तिरुष        | खोनलुशाई   | ६६         | <b>लुसाइया</b> झे। | ४१९२ <b>६</b>          |
|              |            | έο         | खीन                | १२६९१५                 |
|              | - (        | ६८         | अरकानिज            | ३६६४०३                 |
|              | बरामेज     | ६९         | वरमिज              | ५५६०४६१                |
|              |            | vo         | निकोवारी           | १                      |
| -            |            |            | कुल तिब्बती वरमन   | <u>७२९३९<b>२</b>८</u>  |
| मोनअना । ∫   |            | ७१         | मोनया तलाइंग       | <b>२२६४९५</b>          |
|              |            | ७२         | पलांड              | २८४७                   |
|              |            |            | कुलमोन अनाम        | <b>२२९३४२</b> .        |
| <del>-</del> |            | ७३         | ्रा <b>न</b>       | १७४८७१                 |
| शानयाताइक    | Min (      | ७४         | लावो या इयामी      | 8                      |
| श्री         | }          | <b>ড</b> ং | अइटोन              | २                      |
|              | आसाम ।     | ७६         | खामतो <u> </u>     | २९४५                   |
|              | ෂ          | ७७         | फिक्याल-<br>कुल-   | ६२५                    |
|              |            | 1          | शानयाताइक          | १७८४४७                 |

| खांदान और झुण                                          | ड नंबर    | भाषा (बोली)। | मनुष्य-संख्या सन्१८९१ |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
|                                                        | ७८        | मेले         | २४३७                  |
| मैलेयन ।                                               | ७९        | सालोन        | १६२८                  |
| 4H                                                     | - 60      | जावानी       | १९                    |
|                                                        |           | कुल मलेअन    | ४०८४                  |
| <del>-</del>                                           | ८१        | कारेन        | ६७४८४६                |
| सिनिटिक                                                | _         | चीमी         | ३८५०४                 |
| जापानिज                                                |           | कुछ सिनिटिक  | ७१३३६०                |
| ગાસાયગ                                                 | ८३        | जापानी       | ९३                    |
| - ( = )                                                | <b>C8</b> | परासियन      | २८१८९                 |
| इर्नैनिक।                                              | -   C4    | आरमेनियन     | ८३३                   |
| यारयो इरैनिक।<br>——>—————————————————————————————————— | ८६.       | पस्तो        | १०८०९३१               |
| यारे                                                   | 20        | वलोच         | २१९४७५                |
|                                                        |           | कुलइरैनिक    | १३२९४२८               |
| <del>-</del>                                           | 66        | हिन्र        | <b>२१७१</b>           |
| •<br>मेमिटिक<br>भू                                     | ८९        | अरविक        | ५३३५१                 |
|                                                        | ९०        | सिरियक       | १२                    |
| ताता                                                   | रा        | कुलसेमिटिक   | ५५५३४                 |
| ।<br>यन ।                                              | ९१        | तुर्की       | Ø) o 3                |
| तुरैनिक ।<br>-<br>अध्ययन                               | ् ।<br>९२ | मगयार        | ४२                    |
| ן נסו                                                  | {   3     | फीन          | १०                    |
|                                                        | ( ),      | कुल तुरैनिक  | દપ૧                   |
| Č                                                      | {         |              | I                     |

|                 |                |          | भाषा ।            | ( 88 )                  |
|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| खां             | दान और झुण्ड । | नंबर ।   | भाषा (बोली)।      | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
| -               | _              | ९४<br>९५ | अङ्गरेज<br>जरमन   | <b>२८८४९९</b><br>२२१५   |
| •               | 事              | ९६       | डच<br>-           | ११९                     |
| ,               | टिउटनिक        | ९७       | रुक्तेमिस         | २२                      |
| Į.              | =              | ९८       | <b>डै</b> निस     | 98                      |
| İ               | )वियन          | 99       | स्वेडिस           | १८७                     |
|                 | स्कंडीनोवियन   | १००      | नरवोजियन          | १५२                     |
|                 | ₩              | १०१      | वेल्स             | २४५                     |
| į               | <br>I&         | १०२      | आइरिस             | २९९                     |
|                 | सेलिटिक ।      | १०३      | गायलिक            | २६४                     |
| यित्त ।         | ,#             | १०४      | सेलटिफ            | ર્                      |
| युरोति          | <b>\</b>       | १०५      | <b>ग्री</b> क     | ३८०                     |
| एरियो युरोपियन। |                | १०६      | <b>छैटिन</b>      | १                       |
| _               | -              | १०७      | इटाछियन           | ६९०                     |
|                 | (निय           | १०८      | मालटिज            | ३२                      |
|                 | मेडीटरेनियम    | १०९      | रोमानियन          | २२                      |
| j               | į              | ११०      | इसपैनिस           | १५९                     |
| _               |                | १११      | फ़ेंच             | २१७१                    |
|                 |                | ११२      | रूसी              | ९५                      |
|                 | <br>           | ११३      | पोलिस             | ४६                      |
|                 | स्लेबोनिक ।    | ११४      | वोहेलियन          | 8                       |
|                 |                | ११५      | <b>बु</b> छगारियन | ४९                      |
|                 |                | ११६      | स्लेबोनिक         | 8                       |
| 1               | Č.             | 1 1      | कुल यूरोपियन      | २४५७४५                  |
|                 | •              |          |                   |                         |

| ( %5 )            | ( ৪२ ) भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण । |                     |                        |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| खांदान और झुण्ड । | नंबर ।                              | भाषा ( बोछी ) ।     | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|                   | ११७                                 | बास्क               | ?                      |
|                   | ११८                                 | नेम्रोभापा          | ९६१२                   |
|                   |                                     | बेला पहचान के लायक  | ३६३                    |
|                   |                                     | नहीं दाखिल किया हुआ | १९६५९                  |
|                   |                                     | कुछ गिनती किया हुआ  | २६२०४७४४० '            |
|                   |                                     | भाषा द्वारा         |                        |
|                   |                                     | नहीं मिनती किया हुआ | <b>२५१७५९</b> ९१       |
|                   |                                     | भाषा द्वारा         |                        |
|                   |                                     | हिन्दुस्तान         | २८७२२३४३१              |
|                   |                                     | . ,                 |                        |
|                   |                                     | -                   |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   | -                                   |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |
|                   |                                     |                     |                        |

# जाति और पेशे।

| क      | लक्करी, कास्तकार और खेत मे काम फरने वाले।           | ८५७२९२२७  |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| ख      | मवेशी चराने वाले और भेडिहर इत्यादि। •               | १६७२१४९४  |
| ग      | जंगरी जातियाँ                                       | १५८०६९१४  |
| घ      | मछुहा ।                                             | ८२६१८७८   |
| द्ध    | कारीगर अर्थात् सोनार, छोहार, बढ़ई, कसेरा, दरजी,     | २८८८२५५१  |
| •      | वुनने और रंगने वाले, तेल पेरने वाले, कुम्हार,       |           |
|        | नियारिया इत्यादि ।                                  |           |
| च      | दैहिक और घरेऊ काम करने वाले अर्थात् हुज्जाम,        | १४०१९६२६  |
| •      | धोवी, भरभूजा, हलवाई इत्यादि                         |           |
| छ      | चमड़ेके काम करने वाले और गांवके नीच काम करने-       | ३०७९५७०३  |
|        | वाले इत्यादि                                        |           |
| জ      | च्यापारी और विसाती                                  | १२२७०९७३  |
| झ      | वृत्तिवाले—साधु, पुरोहित, पुजारी इत्यादि और लिखने-  | २१६५२४२२  |
| ۲.     | वाले कायस्थ इत्यादि                                 |           |
| ষ      | हुनर और छोटे पेशे वाले, वाजे वाले, नाचने गाने वाले  | ४१५३२७५   |
|        | इत्यादि                                             |           |
| ट      | गाड़ीवान, मुटिहा, जानवर छादने वाले इत्यादि          | ९७३६२६    |
| -<br>ਲ | जांता चक्की वनाने वाले मिट्टी और पत्थर के काम करने- | ३४५७६६६   |
| ``     | वाले, शान धरने वाले, चटाई और वेतका काम-             |           |
|        | करने वाले, शिकार करने वाले, जादूगर इत्यादि          |           |
| ड      | नामुकर्रर हिंदुस्तानी पदवियाँ                       | ३०७९२०४   |
| ढ      | हिन्दुस्तानी क्रस्तान                               | १८३५८४८   |
| ण      | <b>सुस</b> लमान                                     | ३४३४८०८५  |
| त      | हिमालियन मंगोलाइट                                   | २४४७२२    |
| ચ      | आसाम और ब्रह्मा वाले अर्थात् बरमीज, कारने शान       | ७२९७६१८   |
|        | और चीनी इत्यादि                                     |           |
| द्     | पश्चिमी एशियाटिक—यहूदी, आरमेनियम और पारसी           | १०७८६४    |
| ध      | <b>युरासियन</b>                                     | - ८१०४४   |
| न      | युरोपियन                                            | १६६४२८    |
| d      | अफ्रिकन                                             | १८७७५     |
|        |                                                     | २८९९०४९४३ |

# जाति और संख्या।

| محبب المستقد البيار والعامة فيهين |                         | z. C                    |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| नंबर आधिकाई<br>के सिलसिलसे।       | जाःदि ।                 | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
| १३६                               | अकसाली—इ                | ३०७६७०                  |
| १२४                               | अप्रवाला—ज              | ३५४१७७                  |
| १९६                               | अगासे—च                 | १२६७१०                  |
| १५१                               | अप्रो—ड                 | २४१३३६                  |
| २२०                               | अनादीग                  | ८४९८८                   |
| २७६                               | अफ़्क्न—प               | १८७७५                   |
| १६६                               | अंबातन—च                | १८६१८७                  |
| ८९                                | अंबान—क                 | ६१६३२८                  |
| २५२                               | अरब—ण                   | ३९३३८ -                 |
| २१८                               | अराख—छ                  | ८९५२२                   |
| ८०                                | अरोरा—ज                 | ६७३६९५                  |
| ३०३                               | आरमोनियन—द              | १२९५                    |
| ११२                               | आराकानी—थ               | ४५२१६४                  |
| २०६                               | असारी—ड                 | १००४०९                  |
| 300                               | असुरा—ङ                 | ३५५२ 🗸                  |
| ६                                 | अहीर (ग्वाला अलग हैं)—ख | ८१५५२१९                 |
| ` २५६                             | अहेरिया—ठ               | ३६३२०                   |
| ,१८१                              | अहोमा—थ                 | १५३५१८                  |
| १०१                               | औरावन—ूग                | <b>५२३२५८</b>           |
| <b>८</b> 8                        | इंडेगा—ख                | ६६५२३२                  |
| १६२                               | इट्गाच                  | १९६९०१                  |
| २३७                               | इरुला—ग                 | ५८५०३                   |
| ७३                                | इलुआ—च                  | ७०३२१५                  |
| १४६                               | <b>उपार—-</b> इ         | २६७७१५                  |
| <b>૨</b> ૪૫                       | डलग—-¤                  | ५०१६५                   |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिलेसे। | जाति ।              | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| १५०                          | क-चारीग             | २४३३७८                  |
| ३९                           | काछी—क              | १३८४२२२                 |
| र्ह५                         | कंजरट               | <b>२९४८६</b>            |
| २२६                          | कथोडी—ग             | ७७७०५                   |
| २०२                          | कंधेरा आदि—ड        | १०५६१३                  |
| <b>२५</b> १                  | कनाकन—झ             | ४१०१३                   |
| २६७                          | कनिसन—ञ             | २७१९८                   |
| ८३                           | कमार <del>—</del> ङ | ६६६८८७                  |
| 866                          | करन—-झ              | १४६०५३                  |
| २४१                          | करनाम—झ             | ५४१७७                   |
| 88                           | कलाल—च              | ११९५०९७                 |
| १३८                          | कसाई—च              | ३०२६१२ -                |
| १७७                          | कसेरा इत्यादिड      | <b>१</b> ६१५९ <b>६</b>  |
| ફે૦                          | कहार—ध              | १९४३१५५ ,               |
| २४८                          | काठीक               | ४१९९६                   |
| <b>२</b> २१                  | काथे ( मनीपुरी )ग   | ८४५४०                   |
| ९९                           | फांदू—च             | ५२४१५५                  |
| . २४                         | कायस्थ—झ            | <b>२२३९८१०</b>          |
| ९५                           | कारेनथ              | ५४०८७६                  |

|                               |                       | 1 (1) (1) (1) (1)       |  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिले से। |                       | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |  |
| ११७                           | काला—क                | ४१०९८३                  |  |
| १६३                           | काॡ—ड                 | १९१३९५ -                |  |
| १६५                           | किरार—ग               | १७५५०८                  |  |
| २६८                           | कुकी—ग                | २५९४=                   |  |
| ષ્ઠ                           | कुनवी इत्यादि—क       | १०५३१३००                |  |
| १०                            | कुंभार—ङ              | ३३४६४८८                 |  |
| १७९                           | कुर—ग                 | १५५८३१                  |  |
| ५३                            | कुरनेवर—ख             | १०५९१८५                 |  |
| १९२                           | कुसबन—इ               | १३८०९७                  |  |
| ३२                            | कृस्तान हिंदुस्तानी—ढ | १८०७०९२                 |  |
| २६६                           | क्रस्तान गोआनिज—इ     | २८७५६                   |  |
| 48                            | केवट—ध                | ९८९३५२                  |  |
| १३३                           | कैकोला—ड              | ३१६६२०                  |  |
| २१                            | केवरत—क               | २२९८८२४                 |  |
| ३४                            | कोइराक                | १७३्५४३१                |  |
| २्०                           | कोच—ग                 | २३६४३६५                 |  |
| ३०४                           | कोटा—क                | १२०१                    |  |
| 560                           | कोडागन—क              | ३२६४१                   |  |

| नंबर अ-<br>धिकाई के<br>सिलसिले से । | जाति ।             | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| १७८                                 | कोरवा—ग            | १५८७००                  |
| १६१                                 | कोरवीठ             | २०७०४५                  |
| ५०                                  | कोरीड              | ११८७६१३                 |
| १०८                                 | कोलज               | ४७४९६९                  |
| १५                                  | कोली—क             | ३०५८१६६                 |
| १५६                                 | कोस्तीड            | <b>२२५०१९</b>           |
| ८१                                  | खंडाइट—क           | ६७१२७२                  |
| १४१                                 | खटि <del>क—च</del> | <b>२</b> ९३७७१          |
| १९९                                 | खत्रीङ             | ११६८८०                  |
| <b>७</b> ८                          | खत्राज             | ६८६५११                  |
| २००                                 | खरवार—ग            | ११२२९८                  |
| १५९                                 | खसच                | २१५२००                  |
| १३९                                 | खाती—ड             | ३०१४७६                  |
| ८७                                  | खांद्ग             | ६२७३८८                  |
| २५९                                 | खांबू──त           | ३३४९०                   |
| १७१                                 | खासा—ग             | १७२१५०                  |
| २२२                                 | खोन—ग              | ८२७१०                   |
| २८४                                 | खीन खेरमा—ग        | १४२००                   |
| २८१                                 | खोनम्रो—ग          | १५६६                    |
| <b>२८४</b>                          | खुमराठ             | ६५५४                    |

| नंबर अ-<br>धिकाई के<br>सिलसिलेसे। | जाति ।                  | , मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| २५७                               | गडबा—ग                  | ३४१२७                     |
| १९७                               | गमला—च                  | १२२३२२                    |
| १५२                               | गवंडला—च                | <b>२३५९०२</b>             |
| <b>३</b> ५७                       | गबंडिथा आदि—-ङं         | ७६९९५                     |
| १४२                               | गांडा—ड                 | २९१७६८ -                  |
| 88                                | गांडेरियाख              | १२९४८३०                   |
| २५०                               | गारुड़ी—झ               | ४१४१२                     |
| १८४                               | गारोग                   | १५०३२७                    |
| સ્ષ                               | गावली, ग्वाला इत्यादि—ख | २२३७३२३                   |
|                                   | ( अहीर अलग है )         |                           |
| २े७                               | गूजर—क                  | २१७१६२७                   |
| २०१                               | गूरा इत्यादि—झ          | ११०५२९                    |
| २८६                               | गृह्दंत                 | १०८९४                     |
| १४                                | गोंडग                   | ३०६१६८०                   |
| २६७                               | गोंघाली—ञ               | १८०३४                     |
| १९०                               | गोरिया इत्यादि—च        | १४१६२८                    |
| २५८                               | गोला—च                  | ३३८०४                     |
| १५३                               | गोसाई—झ                 | २३१६१२                    |
| १३१                               | गौढी—ध                  | ३१७१११                    |

|                              | ગાલ બાર       | WALL TO THE PARTY OF THE PARTY | (0) |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| नंबर अधिकाई<br>क सिलसिलेसे । | जाति ।        | मनुष्य-संख्या सन् १८ <b>९१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| १८९                          | धानिगा—       | १४२३७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·   |
| १९४                          | घाट ठाकुर—ग   | १३०४८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| १७५                          | घाटवाल—छ      | १६७०८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
| २४६                          | घासिया—ठ      | ४६ <i>०७७</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ३५५                          | ्चंगार—ठ      | ३६५६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ર                            | चमार—छ        | ११२५८१०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,   |
| २६९                          | चाकर—च        | २५७०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| २०८                          | चारन—झ        | ९९०९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ३०१                          | चिंगपाऊ आदि—ग | ३४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| ર૪૬                          | चोनीजथ        | ४१८३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| २४०                          | चुीरहा        | <b>५५६१८</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i . |
| ૪૭                           | चुहारा—छ      | १२४३३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ષ્ઠ                          | चेटी—ज        | ७०२१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L   |
| १००                          | चेरूमा—क      | ५२३७४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ११९                          | ज म–झ         | <b>३९६५९</b> ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| २२३                          | जटापू—ग       | ८११५२ 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| v                            | जाट—क         | ६६८८७३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| १६०                          | जोगी—-ठ       | <b>२</b> १४५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| , ११६                        | जोगी—ड        | ४२४२१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| २१९<br>७                     | जोतसी—म्ब     | ८५३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

## भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण।

| नंबर अधिकी<br>के सिलसिलेसे |                 | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| १८                         | जोलहा—क्ट       | २६६०१५९                 |
| ३०५                        | झालगर—ड         | <b>५५</b> ५             |
| १०३                        | झिनवार—घ        | ४८९८१९                  |
| २९१                        | झोरा—ङ          | ७३३७                    |
| २८९                        | टांककारठ        | ९५०८                    |
| २०७                        | दिपराग          | <b>रे</b> ९३९५          |
| ३०४                        | टोडाग           | ७३९                     |
| २३५                        | ठठेराङ          | ६०८३७                   |
| २८०                        | डंकउतय          | १६०६२                   |
| १८६                        | दफाळी इत्यादि   | १४७३६४                  |
| <del>४</del> ६             | डोमछ            | १२५७८२६                 |
| १२८                        | त्तवाङ          | ३२८७७८                  |
| १०४                        | तंता—-ड         | ४८३९४२                  |
| २३९                        | ततान——          | ५६८४४                   |
| હહ્                        | तरस्राना—ङ      | ६९६७८१                  |
| १५७                        | तंबोलीच         | २२२०४८                  |
| ९६                         | तौयाच           | ५३८०७५                  |
| <b>૨</b> ૪૪                | तुर्केण         | ५७५०३                   |
| 9                          | तेली और घांची—  | ४१४७८०३                 |
| २४२                        | था <b>रू</b> —त | ५३८७५                   |
| २९•                        | थोरियाज         | ९०९७                    |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिलेस। | जाति ।                   | मनुष्य-संख्या सन् १८९१।       |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ७२                          | द्रजी भौर सींपी-क        | <b>७१००९२</b><br>व <b>४</b> १ |
| १७२                         | दुवला—क                  | १७२०५२                        |
| 84                          | दुसाध–छ                  | १२८४१२६                       |
| ३०२                         | देवली—ङ                  | २२८९                          |
| २७३                         | ं<br>दोगला–थ             | १९८२१                         |
| २९९                         | धंगारी <del>-ङ</del>     | ३६७२                          |
| २३०                         | धांका–ग                  | ६७४५१                         |
| ४३                          | ्धांगर—ख                 | १३०५५८३                       |
| ६२                          | धानुक–छ                  | ८८३२७८                        |
| ₹88                         | धीमर–ध                   | २८७४३६                        |
| <b>१</b> ०२                 | घेद्–छ                   | ५०८३१०                        |
| २८                          | धोबी–च                   | २०३९७४३                       |
| १९१                         | नट−ठ                     | १३९०६८                        |
| १९                          | नाई इत्यादि (हजाम अलगहै) | २५३२०६७                       |
| t                           | —- <b>च</b>              |                               |
| २०५                         | नाग–ग                    | १०१५६८                        |
| २९                          | नामासद्रा–क              | १९४८६५८                       |
| <del>પ</del> પ              | नायर–क                   | ९८०८६०                        |
| <b>२९५</b>                  | नियरिया <del>-ड</del>    | 4606                          |
| , २९७                       | नेवार-त                  | ४९७९                          |
| २२८                         | नैकाडां-ग                | <i>७</i> ४४७९                 |

| ( ५२ )                        | भारतवर्षांत्र सं                | क्षिप्त विवरण।          |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिले से। | जाति ।                          | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |  |  |
| १०५                           | पंचमशाली-क                      | ( ४८२७६३                |  |  |
| <b>२</b> ११                   | पटनू <b>र्छा</b> — <del>क</del> | <b>९६४४</b> ३           |  |  |
| १२ 🖟                          | पठान–ण                          | <b>३२२५५२</b> १         |  |  |
| <b>२</b> ९३                   | पंघारी-ट                        | ६७५१                    |  |  |
| २६४                           | प्र <b>भू</b> –झ                | <b>२९५५९</b>            |  |  |
| २६                            | पराइया ( परिया )-छ              | २२१०९८८                 |  |  |
| ' २३६                         | परी -च                          | ६०१२९                   |  |  |
| १२६                           | पान–ग                           | ३४१७४०                  |  |  |
| <b>२</b> १५                   | पारसी–द                         | ८९६१८                   |  |  |
| ६५                            | पाला–क                          | ८१४९८९                  |  |  |
| २३                            | पाली-क                          | <b>२२४२४९९</b>          |  |  |
| ४०                            | पासी-छ                          | १३७८३४४                 |  |  |
| ७०                            | पिंजारी <del>-ङ</del>           | ७५३६७५                  |  |  |
| ६४                            | फकीर–झ                          | ८३०४३१                  |  |  |
| १११                           | बढागो−ङ                         | ४ <b>५</b> २३३९         |  |  |
| <i>٩८ '</i>                   | बढ़ <del>ई य</del>              | <b>९३२७</b> १८          |  |  |
| ९३                            | <del>व</del> निजारा+ट           | ५६१६४४                  |  |  |
| १३                            | बनिया और महाजन-ज                | ३१८६६६                  |  |  |
| c                             | षरीमज–य                         | <b>५</b> ४०८९८४         |  |  |
| २३४                           | वरवाला–ठें                      | ६३८५६                   |  |  |

C ς ષ્ઠ ď

| नंबर अधिकाई-<br>के सिलसिलेसे । | जाति ।           | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| १३७                            | बलाई—ङ           | ३०५६३५ .                |
| <b>६७</b>                      | विलजा—ज          | ८०४३०७                  |
| ५६                             | बलोच–ण           | ९७१८३५                  |
| २१४                            | वंसफोरठ          | ८९९५५                   |
| २२९                            | बसोरठ            | ७३३४५                   |
| २५३                            | बहेलिया—ठ        | ३९२०३                   |
| ६६                             | बागडी-क          | ८०४९६०                  |
| १६८                            | बागडी−ठ          | १७९०७०                  |
| <b>२३१</b>                     | वाषा-झ           | <b>६६११५</b>            |
| १५८                            | बांभी-छ          | <b>२२०५९</b> ६          |
| ९०                             | बावरो-क          | ६१ <b>२</b> ४३०         |
| २                              | त्राह्मणझ        | १४८२१७३२                |
| २६०                            | बिधुर-झ          | ३३४३७                   |
| ८५                             | बिराध-छ          | ६५९८६३                  |
| २४३                            | बुरुध-ठ          | <b>५३४१३</b>            |
| २३२                            | वेदिया-ठ         | ६५१९४                   |
| , १८२                          | घेल <b>दार-ठ</b> | १ <b>५२५१५</b>          |
| १०७                            | मेलमा−क          | ४ <i>७९७८३</i>          |
| १९३                            | वेगा-ग           | १३६४७८                  |
| २१७                            | वैद्य-अ          | ८७१९३                   |

| नंबंर अधिकाई-<br>के सिलसिलेसे। | जाति ।                          | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| १४५                            | वैरागी-                         | २७५६०४                  |
| १०९                            | वैष्णव-झ                        | ४६९०५२                  |
| २५४                            | बोगर-ङ                          | ३७००२                   |
| २०३                            | भंडारी (हजामत बनाने-            | १०३०२६                  |
| १७३                            | वाला )–च<br>भंडारी ( ताडी सराव- | १७००१४                  |
| १२५                            | वाला )-च<br>,भरभूंजा-च          | ३४३३०८                  |
| १९५                            | भरबड-ख                          | १२८२७१                  |
| १०६                            | भाट-झ                           | े ४८१११९                |
| २८७                            | भांड-ञ                          | ९७८३                    |
| २७१                            | <b>भां</b> डिया—ञ               | २४५३९                   |
| १७०                            | भिलाला—ग                        | १७५३२९                  |
| २०९                            | भिस्ती-च                        | '९८८२४                  |
| ३६                             | भिऌ–ग                           | १६६५४७४                 |
| १५४                            | <b>गुँइमाळी</b> —छ              | <b>२३१४</b> २९          |
| ६१                             | भुँइया इत्यादि-ग                | ९०९८२२                  |
| 86                             | भूमिहार-क                       | १२२२६७४                 |
| १३२                            | <b>भुइहारी</b> —छ               | ३१६७८७                  |
| 98                             | भोई-घ                           | ६०६१९०                  |
| २०७                            | मोटिया-त                        | <b>२५६७</b> ०           |
|                                |                                 |                         |

| नंबर अधिकाई-<br>के सिळसिळेसे | जाति ।               | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>૨</b> ७५                  | मंगार—त              | १९३८३                   |
| १८२                          | मंगाला–च             | १५४४३८                  |
| २१३                          | मनिहार–ज             | <b>९०१३</b> १           |
| ६०                           | मपिला—ज              | ९१६४३६                  |
| १३५                          | मरवा <del>-</del> क  | ३१३८८१                  |
| ५२                           | मलाह ( केवट अलग है ) | ११४७५४४                 |
|                              | <u>–</u> ਬ           |                         |
| २३८                          | महतम–ठ               | ५६९८४                   |
| १६                           | महारा-छ              | २९६०५६८                 |
| ११                           | महाराष्ट्र–क         | ३३२४०९५                 |
| ७६                           | मांग–छ               | ६९०४५८                  |
| १४८                          | साछी—ध               | २६०४९६                  |
| . 49                         | मांडिगा—ंछ           | ९२७३३९                  |
| ४१                           | माला–क               | १३६५५२०                 |
| 38                           | माळी–क               | १८७६२११                 |
| २१२                          | मिकिर–ग              | ९४८२९                   |
| १३४                          | मिरसो-च              | ३१६४२२                  |
| ८२                           | मीना-ग               | ६६९७८५                  |
| १४०                          | मुत्रासा–छ           | २९६७४३                  |
| २७२                          | मुरमो–त              | २१८८९                   |
| 66                           | मुसहर-क              | ६२२०३४                  |
| ११८                          | मूंडा–ग              | ४१०६२४                  |
| ११२                          | मेओ-क                | ३६५७२६                  |

| •                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिले से |                                       | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
| १८५                          | मेघ-छ                                 | १४८२१०                  |
| २१०                          | मेच-ग                                 | ९६८७३                   |
| ७१                           | मेहतर-छ                               | ७२७९८५                  |
| १५५                          | मेहरा-छ                               | <b>२२६२१</b> ६          |
| १२७                          | मोगङ–ण                                | ३३३११४                  |
| १८९                          | मोिघया-ठ                              | १४६६६७                  |
| ५७                           | मोची-छ                                | ९६११३३                  |
| ११•                          | मीन–थ                                 | ४६७८८५                  |
| २७८                          | यहूदी-द                               | १६९५१                   |
| २८५                          | याऊ–थ                                 | १२९३४                   |
| २२४                          | यूरेसियन–ध                            | ८१०४४                   |
| १७६                          | यूरोपियन-न                            | १६६४२८                  |
| १६४                          | रॅगरेज−ङ                              | १८७६९८                  |
| ११५                          | रवारी-ख                               | ४३४७८८                  |
| २७४                          | राज इत्यादि <del>-ड</del>             | १९७७०                   |
| 4                            | राजपृत-क                              | १०४२४३४६                |
| २३३                          | राभोधी-छ                              | ६३९९१                   |
| १७                           | रेडी-क                                | <b>२६६५३९</b> ९         |
| २२५                          | रेहगर <del>-ड</del>                   | ७७८५६                   |
| २६३                          | <b>स्दाखी</b> —व                      | ३०६७२                   |
| १२९                          | स्रवाना-ट                             | <sup>'</sup> ३२७७४८     |

| नंबर अधिकाई-<br>के सिलसिले से | जाति ।           | मनुष्य-संख्या, सन् १८९१। |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| २६१                           | ल <b>हेरा</b> −ड | ३२१३९                    |
| १२३                           | लावे-ज           | ३६४२९३                   |
| ረዩ                            | लिगायतं–क        | ६५५४९१                   |
| २८३                           | छिंवृ─त          | १५०७९                    |
| <b>२</b> ४७                   | <b>लुसाई</b> —ग  | ४३८४०                    |
| २८८                           | लेपचा—त          | ९७४५                     |
| ३५                            | लोध-क            | १६७४०९८                  |
| ६८                            | <br>  होनिया—ङ   | ७९६०८०                   |
| ९७                            | लोहाना-ज         | ५३०४६८                   |
| ર્રે                          | लोहार-ङ          | १८६९२९३                  |
| ४२                            | विकालिगा-क       | १३६०५५८                  |
| १४९                           | वनान-च           | २५८५०८                   |
| १६५                           | बनिया–ड          | १८६२९७                   |
| १४३                           | वलइया—ठ          | २८९४११                   |
| <sup>`</sup> १७४              | वारली-ग          | १६८६३१                   |
| २२                            | वेलाला–क         | २२५४०७३                  |
| ६९                            | वीड़यावाडर–ठ     | <i>७९३</i> ५१६           |
| <b>१</b> ३०                   | सकला-च           | ३२७७२०                   |
| २१६                           | <br>  सतानी–झ    | ८८३५४                    |
| , ,<br>310                    | मंशास्त्र-म      | १४८४०४५                  |

| नं <sup>ड</sup> | ार, अधिकाई<br>सिळसिळे से | जाति ।              | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ । |  |  |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
|                 | ११४                      | सबर-ग               | ४३८३१७                   |  |  |
|                 | २६२                      | संसिया-ठ            | ३०७०४                    |  |  |
|                 | १२्१                     | साधू–झ              | ३७६१३०                   |  |  |
|                 | १६७                      | सान–थ               | १८२७४५                   |  |  |
|                 | ७७<br>१२०<br>२७९         | साना-च              | ६९०४३४                   |  |  |
|                 |                          | सार्छा–ड            | ३९४६४०                   |  |  |
|                 |                          | सिकिलगर-ठ           | १६७८१                    |  |  |
|                 | ११३                      | सिकिछिया–छ          | ४४५३६६                   |  |  |
| _               | ७९                       | सुतार–ड             | ६८१७९०                   |  |  |
| •               | <b>२</b> ९६              | सुनवार–त            | ५२१०                     |  |  |
|                 | ९८                       | सुंडी—्च            | <b>५</b> २५६९८           |  |  |
|                 | 8                        | सेख-ण               | २७६४४९९३                 |  |  |
|                 | १९८                      | सेवक इत्यादि-झ      | १२१६४७                   |  |  |
|                 | 48                       | सोनार–ड             | ११७८७९५                  |  |  |
|                 | ९२                       | हजाम (नाई अलग है)-च | ६०५७२१                   |  |  |
|                 | १४७                      | हळुआईच              | २६०८०१                   |  |  |
|                 | २०४                      | हलावां-ज            | १०२६४३                   |  |  |
|                 | १८३                      | हो-ग                | १५०२६२                   |  |  |
|                 | ६३                       | होल्र-छ             | ८८०४४१                   |  |  |

# संक्षित-प्राचीन-कथा।

लिंगपुराण-( ४७ वां अध्याय ) शिवपुराण ( ज्ञान संहिता ४७ वां अध्याय और विष्णुपुराण ७४ वां अध्याय ) राजा प्रियत्रत के बड़े पुत्र 'आग्नीध्र' ने जंबूद्वीपके ९ खंडों को अपने ९ पुत्रों को विभाग कर दिया, जिनमें हेमनामक दक्षिण का 'वष' अर्थात् दक्षिणी खंड; जो हिमालय युक्त है, आग्नीध्र के वड़े पुत्र 'नाभि' को मिला। नाभि का पुत्र 'ऋषभ' हुए और ऋषभके १०० पुत्र हुए। राजा ऋषभ अपने बड़े पुत्र 'भरत' को राजातिलक देकर आप परमधाम को गए। यह हिमालय के दक्षिण का देश भरत के अधिकार में हुआ,इसलिये इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

श्रीमद्गागवत-५ वां स्कंध-दूसरे अध्याय से ७ वें अध्याय तक और गरुडपुराण ५४ वां अध्याय-राजा प्रियन्नत का पुत्र आग्नीध्र जंबूद्वीप का राजा हुआ, जिसके ९ पुत्र थे, नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राद्व और केतुमाल। वे अपने अपने नामसे जंबूद्वीप के ९ खड करके राज्य भोगने लगे। नाभि के पुत्र राजा ऋषभदेवके १०० पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे बड़ा था, उसके नाम से इस खंड को भारतवर्ष कहते हैं। इस वर्ष का नाम पहले अजनाभ' था, परन्तु जयसे भरत राजा हुए, तबसे इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ।

ब्रह्मवैवर्त ( कृष्ण जन्मखंड-५९ वां अध्याय )

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय-)-और वृहन्नारदीयपुराण (तीसरा अध्याय) क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वतसे दक्षिण भारतवर्ष ( हिंदुस्तान ) है।

अग्निपुराण-(११९ वां अध्याय) समुद्र से उत्तर और हिमवान पर्वत से दक्षिण ९ सहस्र कोस विस्तार का भारतवर्ष है। स्वर्ग और मोक्ष पद के प्राप्त करनेवाले मनुष्यों के लिये यह कर्मभूमि है। मनुस्मृति—( दूसरा अध्याय ) पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक नर्मदा नदी और हिमवान पर्वत के बीच के देश को 'आर्यावर्त' देश कहते हैं। सरस्वती और दृषद्वती, इन दोनो देव निद्यों के अंतर्वर्ती देश को 'ब्रह्मावर्त' कहते हैं। इस देश में चारों वर्ण और संकर जातियों के बीच, जो आचार परंपरा क्रमसे चले आते हैं, उसे 'सदाचार' कहते हैं। कुरक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन ( मथुरा ) देशों को 'ब्रह्मार्ष—देश' कहते है, जो ब्रह्मावर्त से कुछ निकृष्ट है। इन देशों में उत्तपत्र हुए ब्राह्मणोंके समीप पृथ्वी के सब लोगों को अपना अपना आचार व्यवहार सीखना उच्चित है। हिमालय और विध्य पर्वतो के मध्य में 'बिनशन' देश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम जो भूमि है, उसे, 'मध्यदेश' कहते है। दिजातियों को यत्नपूर्वक इन देशों का अवलंबन करना चाहिये।

विशय प्रवित (पिंहिला अध्याय ) हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर जो धर्म वा आचार है, वह जानने योग्य है, इसी देश को 'आर्यावर्त' कहते हैं।

महाभारत-( शांतिपर्व-१९२ वां अध्याय ) उत्तर में सव गुणा से रमणीय, पिवत्र, दिमालय पर्वतके बगल में पुण्य और कल्याणकारी, जो सब सुन्दर देश हैं, उन्हींको 'परलोक' कहा जाता है। वहां पर कोई मनुष्य पापकर्म नहीं करता, सदा सब पिवत्र और निर्मल रहा करते हैं। वे देश स्वर्ग के समान सब गुणों से युक्त हैं।

भविष्यपुराण-(६ वां अध्याय) सरस्वती, दृषद्वती और गंगा इन तीन निद्यों के बीच जो देश है, वह देवताओं का बनाया हुआ है, उसकी 'ब्रह्मावर्त' कहते हैं । हिमालय और बिन्ध्य इन दोनों पर्वतों के मध्य में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है, उसकी 'मध्यदेश' कहते हैं। हिमालय और विध्य पर्वतों के बीच में पूर्वके समुद्र से पश्चिमके समुद्र तक जो देश है, उसकों 'आर्यावर्त' कहते हैं।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मीसंहिता-उत्तरार्द्ध-१६ वां अध्याय ) द्विजोंको हिमालय और विध्य पर्वतों के मध्य में वास करना चाहिए। पूर्व वा पश्चिम के समुद्रवर्ती देशों को छोड़ करके पूर्व अथवा पश्चिम के भागोंके ग्रुभ देशों में व वास कर सकते हैं, किन्तु अन्य देशों में उनको निवास नहीं करना चाहिए।

लिगपुराण-(५२ वां अध्याय) भारतवर्ष के मनुष्य अनेक वर्ण के होते है और कर्म के अनुसार आयुप भोगते हैं, परंतु उनकी परम आयुप १०० वर्ष की है। वे इन्द्रद्वीप, कशरू, तास्रद्वीप, गभिस्तमान्, नागद्वीप, सौम्य, गांवर्व, वारुण, कुमारिका खंड, इत्यादि देशों में बसते है। म्लेच्छ, पुलिद, किरात, शबर आदि अनेक जातियां चारों और वसती हैं। उनके खंदर यवन रहते है। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्र इन चारो वर्णों का निवास है।

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) भारत के पूर्व में किरातदेश, पिचम में यवन देश है और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्री, वैदय और शूद्र बसे है।

गरुडपुराण-( पूर्वार्द्ध, ५५ वां अध्याय ) भारतवर्ष में ९ द्वीप है, इन्द्रद्वीप, करोरु, ताम्रवर्ण, गभिस्तमान्, नाग, कटाह, सिंहल, सौम्य, और वारुण भारत मे पूर्व किरात, पश्चिम यवन, दक्षिण अंध और उत्तर तुरुक वसते हैं, और इसके मध्य भाग में बाह्यण, क्षत्रिय, वैक्य और शूद्र निवास करते हैं।

वामनपुराण—(१३ वां अध्याय) भरतखंड मे भी ९ खंड होरहे है और समुद्र करके अंतरित हुए नवों खंड आपस में अगम्य हे—(१) इंद्रद्वीप, (२) कसरू, (३) ताम्रपण, (४) गभस्तियान, (५) नागद्वीप (६) कटाह, (७) सिंहल, (८) वारण और (९) कुमाराख्य। दक्षिण उत्तर के सध्य कुमाराख्य खंड हे पूर्व में किरात, पित्रचम में यवन, दक्षिण में अंध्र और उत्तर में तुरुष्क स्थित है, ब्राह्मण, क्षत्रों, वेदय और अद्र मध्य भाग में वसते है।

मध्य भाग में मत्त्य, मुकुंद, कुणि, कुंडल, पांचाल, कोशल, वृप, शवर, कोवीर, सुलिंग, शक, समाशंख, पिश्चम तक वा कि, वाट धान, आभीर, कालतोपक, पिश्चम दिशा में नर्मदा, भारकच्छ, सारस्वत, सोराष्ट्र अवती और अर्बुद, उत्तर में गाधार, यवन, सिधु सौबीर, फैकेय, दांबीज, धर्व्वर, अंग, चीन, पूर्व में वंग, मदगर, प्रागज्योतिप प्रष्ट, विदेह और मागव, और दक्षिण में चोल, मुपिकाध, महाराष्ट्र, किलग, आभीर, शबर, नल, इत्यादि देश हैं। विद्य पर्वतके मूल में मेकल, उत्कल, दशाण, भोज, तोसल, कोशल त्रीपुर, नपप अवंती वीतिहोत्र और पर्वतों के समीप खस, त्रिगर्व, किरान, शिप्याद्रिक देशहं

मत्स्यपुराण—(११३ वां अध्याय) कु, पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, मद्रकार, झास, पट्टचर, मत्स्य, किरात, कुल्य, कुंतल, काशी, कोशल, अवंती, कलिंग, मूक और अंधक यह सध्य के देश है वाहीक, वाटधान, अभीर, कालतोपक, यह शूद्रोंके देश हैं और पहन, आंतखंडित, गांधार, यह यवनों के देश है। सिंधु, सौवीर, मुद्रक, शक, पुलिद, कैकय आदि दश देशों में क्षितिय, वैदय और शुद्र वसते हैं।

उत्तर में आंत्रय, भरद्वाज, प्रस्थल, जांगल इत्यादि पूर्व मे अंग, वंग, मालव, प्रागज्योतिष, पुंड्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, शालव, मागध, दक्षिण में पांडच्य केरल, चोल, नवराष्ट्र, कलिंग, कारुप, शबर, पुलिंद, विध्य, वैदर्भ, दंडक इत्यादि, विन्ध्य के समीप में भारुकच्छ, सारस्वत, किच्छिक, सौराष्ट्र आनर्त और अर्बुद, विध्याचल के पीठपर मालव, करुष, मेकल, उत्कल, दशाण, भोज, किडिंकधक, तोशल, कोशल, त्रेपुर, निषध, अवंती इत्यादि और पर्वतों में तिगर्त मंडल किरात इत्यादि देश बसे हैं। (१२० वां अध्याय)— हिमवान पर्वत के प्रष्टभाग के मध्य में कैलास पर्वत है।

आदिब्रह्मपुराण-( २६ वां अध्याय ) भारतवर्ष १०००० योजन है, जिसके पूर्व में किरात, पिश्चम में यवन आदि और मध्य मे ब्राह्मण, क्षित्रिय, वैश्य और शूद्र बसते हैं और मध्य में सत्स्य, कुल्य, वाह्मीक, मेकल, गांधार, यवन, सिंधु, सौबीर, भद्रक, किलंग, कैकय, कांबोज, बर्व्वर, पुष्कल, काश्मीर देश पूर्व में अंधक, प्रागज्योतिष, मद्र, विदेहदेश, दक्षिण में कुमार, वासक, महाराष्ट्र माहिषक कालिंग आभीर, पुलिंद, मेलेय, बैद्म, दंडक, भोजवर्धन, कौलक, कुंतल देश और विध्याचलके पृष्ठपर दशाण, किस्किंधक, तोपल, कोशल, वुसार, कांबोज, यवन देश हैं।

कूर्मपुराण—( व्राह्मीसंहिता ४६ वां अध्याय ) पूर्व कुरु, पांचाल, मध्यदेश, और काम रूप दक्षिण मे पुंड, कलिंग, मगधदेश इत्यादि पारियात्र पर्वत पर सौराष्ट्र आभीर, अर्बुद, मालक, और मालवा और पाउचम में सौबीर सैधव, हूण, शालव, कान्यकुटन सद्र, अंवर और पारसीक देश है।

महाभारत—( भीष्मपर्व-९ वां अध्याय ) महेंद्र, मलय, सहूय, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विध्य और पारियात्र, येही पहाड़ों के ७ कुल है। इनके पास अप्रसिद्ध हजारों पहाड़ विद्य-मान हैं ( महाभारत में हिमालय, कैलास, गंधमादन, अर्बुद आदि पहाड़ों के भी नाम है )।

वाराहपुराण-(८३ वां अध्याय), मत्स्यपुराण-(११३ वां अध्याय), भिवन्यपुराण (५७ वां अध्याय), कूर्मपुराण (४७ वां अध्याय), आदिब्रह्मपुराण-(२६ वां अध्याय), गरुडपुराण (पूर्वार्द्ध, ५५ वां अध्याय), अग्निपुराण-(११९ वां अध्याय) और विष्णु पुराण (दूसरा अंश-तोसरा अध्याय) महेद्राचल, मलयाचल, सहूयाचल, शुक्तिमान, ऋक्ष-वान, विंध्याचल और पारियात्र ये ७ भारतवर्ष में मुख्य पर्वत है।

मत्स्यपुराण (११३ वां अध्याय), कूर्मपुराण ( ब्राह्मीसंहिता, ४६ वां अध्याय), वाराहपुराण (८३ वां अध्याय), भविष्यपुराण (५७ वां अध्याय), आदिब्रह्मपुराण (२६ वां अध्याय) और विष्णुपुराण (द्वितीय अंश, तृतीय, अध्याय)-हिमालय पर्वत से गंगा - यमुना, लोहिता (रामगंगा), गोमती, सरयू, गंडकी, कौशिकी (कोशी), सिंध, शतदू, (सतलज), विपाशा (व्यासा), ऐरावती (रावी), चन्द्रभागा (चनाव), सरस्वती, दृवद्वती, देवीका, कुहू, धूतपापा, बाहुदा, निखिरा, चक्षुमती, वितस्ता (झेलम), निश्चला, इक्षु
और त्रिशिरा, महेन्द्राचल से विसामा, ऋषिकुल्या, त्रिभांगा, पित्रसोमा, बहुला इक्षु इत्यादि
निदयां; मलयाचल से ताम्रपणीं, कृतमाला, पुष्पजाती, जमलावती, आदि निदयां; सह्याचल
से गोदावरी, भीमरथी (भीमा), कृष्णा, वेणी, तुंगभद्रा, कावेरी, सुप्रयोगा, पापनाशिनी
आदि; शुक्तिमान पर्वत से काशिका, सुकुमारी, मंद्वाहिनी, इत्यादि, पारियाल पर्वत से चर्मप्वती (चंवल), वेत्रवती (वेतवा), चन्द्रनाभा, पर्णाशा, कावेरी, (ऑकारनाथ के पासवाली), बेणुमती, वेद्वती, मनोरमा, इत्यादि, ऋक्षवान पर्वत से चित्रकूटा, तमसा, करतीया
पिशाचिका, विशाला, विरजा, वालुबाहिनी, दशाणी इत्यादि और विध्यप्वत से बेतरणी,
केणा, शीघोदा, विपाशा, इत्यादि निद्यां निकली हैं। तापी (तापती) भदी का निकास स्थान
किसी पुराण में विन्ध्याचल, किसी में ऋक्षवान पर्वत और किसी पुराण मे पारियात्र पहाड़
लिखा है; इसी प्रकार से नर्मदा, सान, मंदाकिनी, महानदी, क्षिप्रा, मही, और परोष्णी का भी।

मनुस्मृति-( १० वां अध्याय ) ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, अम्बष्ठ, निषाद, बिल के जीवों को मारने वाला उम, सूत (सारथी), मागध, बेदेह (अंतःपुर का रक्षक), अयोगव (काष्ठ चीरने वाला), क्षत्ता (बिल के जीवों को मारने वाला) चांडाल, आक्षत, आभीर, धिग्वण (चर्मकार), पुकस (बिल के जीवों को मारने वाला), कुक्कुटक, श्वपाक, बेण (करताल मृदंग बजाने वाला), भुर्ज, काक, झल्ल, मल्ल, निल्लाव, नट, करण, खस, द्रविड़, सुधन्वा, आचार्य, कारूख, विजन्मा, मैत्रा, सात्वत, सैरिंध्र, मैत्रेय (राजा को जगाने वाला), मार्गवा (नौकाचलाने वाला), कारावरट, (चर्म छेदक), मेद (जं ली पशुओं हिंसा करने वाला), पांडुपाक (बांसुरी बेचने वाला), आहिंडक, स्वपाक (जल्लाद का कार्य करने वाला), अंत्यावसाई इमशान कार्य से जीविका करने वाला)।

औशनस्मृति-( आरंभ में ) वेणुक, चर्मकार, रथकार, ( स्तुति करने वाले ), चांडाल ( मल को उठाने वाला ), श्वपच ( कुत्ते का मांस खाने वाला ), आयोगव ( वस्न वुनने और कांसे के व्यापार से जीविका करने वाला ), ताम्रोपजीवी ( ठठेरा ), सृनिक ( सोनी ), उद्धन्धक ( बस्नो को धोने वाला ), पुलिंद ( मांस वृत्ति करने वाला ), पुल्कस ( सुरा वृत्ति वाला ), रजक ( धोवी ), रंजक ( रगरेज ), नर्तक ( नट ), वेदेहिक ( वकरी, भैंस और गौ को पालने वाला ), सूचिक ( दरजी ) पाचक ( रसोइया ), चक्री ( तेल वा लवण की जीविका करने वाला तेली ), भिपक ( वैद्यक करने वाला ), अंवष्ठ ( खेती और लकड़ी से जीविका करने वाला ), कुंभकार ( मट्टी के पात्र वनाने वाला ), नापित ( नाई ), पार्शव ( पहाड़ों पर रहने वाला ), मणिकार, उप्र ( राज का दन्ड धारण करने वाला ), शृंडिक ( सूली देने का काम करनेवा ), सूचक ( दरजी ), क ( वर्ड्ड), मत्स्यवंधक), ( धीवर ) कन्टकार ।

अंगिरास्मृति-(आरभ मे) रजक, चर्मक (चमार ), नट, बुरुड, कैवर्त, भेद, भीछ। पाराश्चरस्मृति (११ वां अध्याय ) दास, नापित (नाई ), गोपाछ, अर्द्ध सीरी उप वाधिया),

च्यासस्मृति-( पहला अध्याय ) विणक, किरात, कायस्थ, मालाकार ( माली), कुटुम्बी भरट, भेदु, चांडाल, दास, श्रपच, कोलक ।

गीतमस्मृति-( चौथा अध्याय ) अंबष्ठ, उप्र, निषाद, दौष्यन्त, पार्शव, सूत, मागध, अधोगव, बैदेहक, चांडाल, धीमर, पुष्कस, भुजकन्टक, माहिष्य, वैदेह, यवन, कर्ण।

षशिष्ठस्मृति-( १८ वां अध्याय ) चांडाल, वेण, अंत्यावसायी, रोमक, पुल्क्स, सूत अंबष्ठ, निषाद, उम ( भील ) पार्शव।

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड तीसरा अध्याय ) कायस्थ, कर्ण, (१५वां अध्याय ) कायस्थ दा

( भूमिखंड–२९ वां अध्याय ) निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद, सूत, मागध, बंदी; चारण (नट ) । स्वर्गखंड–१८ वां और ३१ वां अध्याय ) चमार, पासी,कोरी ।

व्रह्मवैवर्तपुराण—( व्रह्मखंड १० वां अध्याय ) गोप, नाई, भील, मोदक, कूंवर, तांबोली सोनार, करन, अम्बष्ट, मालाकार, कर्मकार, शंखकार, कुविंदक, कुंभकार, कांसकार, सूत्रधार, चित्रकार, अट्टालिकाकार, कोटक, तैलकार, तीवर, सेट, मल्ल, मातर, भड़, काड, कलंद, चांडाल, चर्मकार, मांसलेद, पोंच, कत्तार, काडरा, हडी, डम, गंगापुत्र, खुगी, मदक, राजपुत्र शोंडक, आंतरी, कैवर्त, धीवर, रजक, कोयाली, सरवस्वी, व्याथ कुदर (कोदिक), वागतीत, म्लेच्छजाति, जोला, शराक सूत, भट (भाट)।

( ऋष्ण जन्म खंड-८५ वां अध्याय ) सोनार, कायस्थ ।



# अंग्रेजी राज्य का आयव्यय।

भारतवर्षीय अंग्रेजी गवर्नमेंटकी एक वर्षकी आमद और खर्च-सन् १८८७-८८ ईसवी।

| आमद्नी रुपया            | करोड | छाख | खर्च रुपया            | करोड | लाख        |
|-------------------------|------|-----|-----------------------|------|------------|
| भूमि से                 | २२   | ९८  | भूमि, अफिऊन,          |      |            |
| अफिऊन से                | 6    | ५४  | निमक, आवकारी,         |      |            |
| निमक से                 | ६    | ७२  | स्टाम्प, कष्टम,       |      |            |
| <b>आ</b> बकारी से       | 8    | ५०  | जंगल विभाग, और राजि-  |      |            |
| स्टाम्पंसे              | 3    | 64  | स्टरी में।            | 9    | ६१         |
| परदेश की आमदनी          |      |     | रेलवे में,            | १६   | ५७         |
| रफतनी का महसूछ,         |      |     | डाक, टेलीग्राफ और टक- |      | ***        |
| जंगलकी आमदनी,           |      |     | शाल में               | 2    | ९०         |
| रजिंस्टरी की आमदनी,     |      | ,   | नहर इत्यादि में       | २    | ४९         |
| और देशी राजाओं से कर    | v    | ९६  | सेना में खर्च         | २०   | ४६         |
| रेलवे से आमदनी,         | 188  | ४१  | वेतन                  | १२   | ९०         |
| डाक, टेलीग्राफ और टक-   |      | `   | छुरी, पेशन, कागज,     |      |            |
| शाल से,                 | ર    | १९  | कलम, वंटा, इत्यादि,   | 8    | ७८         |
| नहर इत्यादि से,         | १    | ७१  | सूद                   | ц    | <b>પ</b> ર |
| अदालत, पुलिस,           |      |     | घाट, रास्ता इत्यादि   | 4    | ٠٠<br>٤٥   |
| जहाज, शिक्षा, चिकित्सा  |      |     | सीमा रक्षा            | 0    | ५७         |
| और विज्ञान से,          | १    | ४२  | अकाल निवारन           | 0    | -          |
| छापा, कागज और कलम से,   | १    | ३५  | रेल इत्यादि           |      | ς.         |
| सैनिक विभाग से,         | 0    | 96  | जोड़                  | -2   | <i>C</i>   |
| सूद,                    | 0    | ७५  |                       |      | ५७         |
| घाट, रास्ता और मकान से, | 0    | ५७  |                       |      |            |
| जोड़,                   | اییا | ९३  |                       | 1    |            |

# देशी राज्यांका विवर्ण

| }                           |                                    |                                                                                                                 |                                            |                                         |                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                         | •                                       |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| प्रदेश                      |                                    |                                                                                                                 |                                            |                                         |                                         | हैद्रा वाद्<br>(दक्षिण)                                                                                 | च<br>च<br>स                                                                       | मध्य भारत                               | भैद्ध                                   |
| शहर और कसने इत्यादि         | हैद्रावाद, औरंगावाद, गुळवगी, कादि- | रावाद, रायचूर, वीढ, गडवाछ, मोमीना-                                                                              | वाद, नंदेर, कल्यान, हिंगौली, नारांपेट, वा- | रंगल, इंडुर, वस्मथ, वीदर, निर्मेछ, मनवट | भराशिर, प्रमानी, सिकद्रावाद् बळारम, दौ- | लतावाद, इस्रोर, असार्थ ।<br>बडौदा, पाटन, वीसनगर, कार्डी, नी-<br>सारी, सिद्धपुर, वाड्नगर, अमरेस्रो, पेट- | हाद, दमोई, सोजिजा, ऊंहा, बासो, हा-<br>रिका।<br>ग्वाछियर, उज्जैन, मडेशर, नीमच, सा- | 1                                       | शिमोगा, तमकूर, चिकवालापुर।              |
| माल्गुजारी                  | 3000000                            |                                                                                                                 |                                            |                                         |                                         | 00000088                                                                                                | ०००००४६३                                                                          |                                         |                                         |
| मनुष्य-सख्या<br>सन् १८८१ ई० | 8555825                            |                                                                                                                 |                                            |                                         | •                                       | ५००,५ <i>२</i> % ह                                                                                      | 942498                                                                            | 000000000000000000000000000000000000000 | 0 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > |
| क्षेत्र फल,<br>व्रीमील      | 28362                              | o de la composição de la c |                                            |                                         | ·••                                     | መ'<br>ዕ'<br>ዕ'<br>ህ                                                                                     | क्षे<br>१०<br>१०<br>१०                                                            | w<br>6                                  |                                         |
| राज्य                       | हैद्रावाद                          |                                                                                                                 |                                            |                                         |                                         | बड़ी दा                                                                                                 | म्बालियर                                                                          | , I                                     | ٠<br>١                                  |
| नंबर                        | ~                                  |                                                                                                                 |                                            |                                         |                                         | ß'                                                                                                      | m                                                                                 | 3                                       | ×6                                      |

| ,         | ( ६६ )                       |                                                                 | •                                       | भारतवर्षीय                                                                                       | संक्षिप्त विवरण                         | <b>[]</b>                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | प्रदेश                       | कश्मीर                                                          | मध्यभारत<br>( मालवा )                   | मद्रास                                                                                           | राजपुताना                               | <b>पं</b> जाब                                         | राजपुताना<br>मध्यभारत                  | e de de constante de la consta |
|           | शहर और कसने इत्यादि          | श्रीनगर, जंबू, अनंतनगर, सोपर, पहुंच<br>मरिपुर, बारामूखा, बटाला। | इंदौर, मऊ, रामपुर, मांडू, मंडलेज्वर ।   | ६६००००० त्रिबद्रम, अलोपी, कोलन, नागरकोयल ।<br>६१००००० जयपुर, शिकार, फतहपुर, माधवपन, हिल          | ho lix                                  | समाना।<br>४१०००००) जोधपुर, नागोङ, पाली, कचवाड़ा सजात. | 4                                      | कांकरीली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , , , , , | मालगुजारी                    | ८०००००० श्रीनगर,<br>मरिपुर,                                     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0                                                    | 000000000000000000000000000000000000000 | 0000028                                               | 20<br>0 0<br>0 0<br>0 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | मनुष्य-संख्या<br>सन् १८८१ ई० | ०४०११४५                                                         | গ্ৰহ ১৪৯০ <b>১</b>                      | ०४६८६ <b>५६</b><br>२४६४०८६                                                                       | हेहें ते के हे ते हैं                   | हे०४०५०४                                              | ०३६८८४<br>१०४८४१                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | क्षेत्र फल<br>बर्ग मोल       | 008802                                                          | 0<br>0<br>20<br>V                       | र्भ के के के के के के कि के के कि के के कि के कि कि कि के कि | ठे <b>५</b> ४५                          | 36<br>00<br>00                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | राज्य                        | कश्मीर                                                          | सम्बद्धाः<br>इस्टबर्                    | ट्रावंकोट<br>जयपुर                                                                               | परियाला                                 | जोधपुर                                                | <br>भोपाल<br> <br> <br> <br> <br> <br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | नंदर                         | 5                                                               | w                                       | 9 V                                                                                              | 8                                       | °                                                     | रू दे र<br>र                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | मंगर्                                   | ( फाठियावार् )<br>ववह<br>(      | ( गुजरात )<br>राजपूताना | राजपृताना<br>राजपृताना                  | व व इ                                   | ( काठियावार )<br>ववहे                               | राजपूताना<br>पंजाब<br>पारेचमोत्तर                                                          | मद्रास<br>राजपूताना                                                                     | मध्यभारत<br>बंगाल                             | ( माछवा )<br>राजपूताना<br>वंबहे                                            |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | :                                       | :                               | •<br>•                  | : :                                     | :                                       |                                                     | • • •                                                                                      | •                                                                                       | • •                                           |                                                                            |
|   | :                                       | :                               | •                       | : :                                     |                                         | : :                                                 | मटनेर<br>ङ<br>                                                                             |                                                                                         | *******                                       |                                                                            |
|   | :                                       | गर मांडवा                       | :                       | ••••                                    | :                                       | करंजी<br>ऽ सोमनाथ,पट्टन                             | ानगढसुजनगढ<br>द्पुर खाँपुर डच्ह<br> हाबाद्                                                 | ानचेरर त्रिचुर<br>नी                                                                    | : :                                           |                                                                            |
|   | मार्बनगर,                               | मांडवी, भुज, अजर मांडवा         | कोटा                    | मरतपुर, दाग, फ<br>अलवर, राजगढ           | नवानगर                                  | कोल्हापुर, इंचलकरंजी<br>जूनागढ, विरावल सोमनाथ,पट्टन | बीकानेर चुरू रतनगढसुजनगढ भटनेर<br>वहावल्रपुर, अहमदपुर खांपुर उच्छ<br>रामपुर, तांडा शाहाबाद | आरनीकोळम, मतनचेरर त्रिचुर<br>झाळरापाटन छावनी                                            | क्रुचविहार<br>रतलाम                           | टोक<br>गोडल                                                                |
|   | 300000000000000000000000000000000000000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 280000                  | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               | 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0                                                  | 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0                                      | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 0 | 000000000000000000000000000000000000000                                    |
| - | ४००३२३                                  | 820225                          | 596965                  | 68780<br>689898                         | 386386                                  | \$28007<br>32005                                    | 888888<br>888888<br>888888                                                                 | 22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22<br>22              | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2      | 33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33<br>33 |
|   | 6,<br>0,<br>0,                          | 0<br>5<br>W                     | 9598                    | 30 00                                   | ३७०४                                    | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5             | 388686<br>388666                                                                           | क क<br>क क<br>क क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क | 90k9                                          | % ० ५ ६<br>४ ० ५ ६<br>१ ० ५ ६                                              |
|   | भावनगर                                  | कच्छ                            | कोटा<br>भरतपर           | भलवर                                    | नवानगर                                  | कोल्हापुर<br>जूनागढ                                 | बीकानेर<br>वहाबल्युर<br>रामपुर                                                             | कोचीन<br>झालावार                                                                        | क्रचिवहार<br>रतलाम                            | टाक<br>गेडिल                                                               |
|   | es.                                     | 30                              | S. W                    | 9                                       | Y                                       | 5° C                                                | 8, 0, 0,                                                                                   | 8° 5'                                                                                   | m &<br>m &                                    | 73                                                                         |

| ¥15010                        | राज्य                    | क्षेत्र फल<br>बर्ग मोल                | मनुष्य संस्या<br>सन्१८८१ ई० | मालगुआरी                                             | शहर और कसने इत्यादि                           | সব্হা                                  | ( ६८ )    |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| o<br>o                        | रीवां                    | 0000                                  | 8स्रे ५०६१                  | 000000                                               | रीवां, सतमा                                   | सध्यभारत                               |           |
| or or<br>or m                 | कपुरथला<br>वंदी          | 0.<br>m. w<br>0. 0                    | 983676<br>983676            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            | कपुरथका, पुगवारा, फगवारा, सुकतापुर<br>बंदी    | ( वषेळखंड <i>े</i> )<br>पंजाव          |           |
| ന'<br>ന                       | मारवी                    | 862                                   |                             |                                                      | मारवी                                         | राज्यपुताना<br>वेबहे                   |           |
| 20 5<br>m' m                  | ं धौलपुर<br>द्रतिया      | 0 9<br>0 m<br>6 V<br>8                |                             | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              | धौळपुर वारी, राजखेरा, पुरानी, छावनी<br>दातिया | ( काठियावार )<br>राजपूताना<br>मध्यभारत | भारतवष    |
| υ)<br>7Υ                      | बरहा                     | 88 88<br>88 88                        | 882888                      | 0 0 0 0 0                                            | उरछा टिहरी ( टीकमगढ )                         | ( बुँदेलखंड )<br>सध्यभारत              | वि संहि   |
| ž,                            | जावरा                    | で<br>シ                                | 828206                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>V                           | जावरा                                         | ( बुंदेलखंड )<br>मध्यभारत              | ध्प्त विद |
| N i                           | धानगड़ा                  | डे <b>५</b> ८४                        | 32388                       | 0000000                                              | भ्रानगड़ा :                                   | ( मालवा )<br>वंबई                      | त्ररण ।   |
| 2/<br>11/                     | थाड                      | 0298                                  | 88688                       | 000000                                               | थाड                                           | ( कांठियावार )<br>सध्यभारत             |           |
| 2, 2, 2                       | नाभा<br>कावे             | & W. 2.                               | 339037<br>28037             | 0 0<br>0 0<br>0 0<br>0 2<br>0 2<br>0 0<br>2 0<br>0 0 | नाभा                                          | ( माछवा )<br>पंजाब                     |           |
| c 20 20<br>c 20 20<br>c 20 20 | भतापगढ<br>राथनपुर<br>जीम | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                             | 000000000000000000000000000000000000000              | प्रतापगढ                                      | बंबई<br>राजपूताना                      |           |
|                               | ***                      | १५३०।                                 | न् <b>४९८६</b> २            | 000003                                               |                                               | ववह्<br>पनाव                           |           |

| सिन्       | रम<br>च<br>च | ( कांटियावार) | ेश<br>ठा<br>ठा | मध्यभारत      | ( बुदेलखड ) | मन्यभारत | (भोषाल एजेंसी) | तथा       | राजपुताना       | मध्यभारत    | ( बुद्रेलखंड ) | मध्यभारत                                | मध्यभारत | ( मालवा ) | राजपूताना             | पंजाव  | ्राज्य<br>जिल्ला<br>चि | मदरास           | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 7 10 1                                  | <u> </u>  | राजपुताना | ववह द   | (काटियावाड्)<br>बंगाल                                                                            | 1) 17 ·       |
|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| :          | :            | }             | :              |               |             | :        |                | :         | •               | ĸ           | :              |                                         | :        |           | :                     | :      |                        | •               |                                               | •                                       | ;         | •         | :       | ,                                                                                                |               |
| :          | •            |               | •              | :             |             | •        |                | :         | •               |             | :              |                                         | :        |           | :                     | :      |                        | :               | •                                             |                                         | :         | :         | :       |                                                                                                  | 1<br>,<br>,   |
| :          |              |               | •              | :             |             | •        |                | :         | :               |             | •              |                                         |          |           |                       | 1      |                        |                 |                                               | :                                       |           | :         | :       |                                                                                                  | <b>)</b><br>) |
| :          | :            | •             | •              | :             |             | :        |                | :         | :               |             | :              |                                         | :        | E         | •                     |        |                        | :               |                                               | . kg                                    | § 3       | :         | :       | •                                                                                                |               |
| खेरपुर     | पोरवंदर      |               | पालनपुर        | चरखारी        |             | राजगढ    | (              | नरांसहगढ  | कराली           |             | पन्ना          |                                         | देवास    | ć         | क्सिनाद               | महा    | ,                      | पदुकोटा         | करीदकोट                                       | मसिया क्रीटल                            | 7831.     | वासवाडा   | लिमड़ो  | अगरताळा                                                                                          |               |
| 000055     | ००००५५       |               | 000000         | 600000        |             | 000000   |                | 000004    | 400000          | <del></del> | 840000         | 000000000000000000000000000000000000000 | 00000    |           | 00000<br>3000<br>3000 | ००००५६ | वस्र०००                | <b>७</b> ०००० ह | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                         | 000000000000000000000000000000000000000 | )         | 00000     | रहरू००० | ००००५६                                                                                           |               |
| हम्रह हत्त | 69089        |               | र३६४८१         | १४३०१४        |             | १९६५३३   |                | 9686,88   | 093286          | -           | 302026         | 800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | १४२१६२   |           | ११२६३३                | 980988 | १७८४३३                 | ०००५०५          | 26090                                         | 22000                                   | 000       | かなべかのか    | ४३०६३   | ०६३५०                                                                                            | •             |
| 8083       | w<br>m<br>w  |               | ३१५०           | のとの           |             | 2200     |                | ຕ'<br>ເວັ | 2068            | ,           | 7356           | 30<br>9<br>8                            | 300      | 6         | ~<br>~<br>V           | 0008   | 800                    | 8088            | 65<br>50<br>10                                | , 0<br>0<br>0<br>0                      | 3         | 0000      | 30 00 m | 3<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |               |
| बिरपुर     | पोरवंदर      |               | पालनपुर        | चरखारी        |             | राजगढ    | ;              | नर्भिहगढ  | <b>क्रों</b> ली |             | पन्ना          | समथर                                    | देगस     | -         | । कत्त्र मृश्<br>• भू | मदा    | मावंत बाडी             | पदूकोट          | फरीद्कोट                                      | मिल्यरकोटला                             | ar aratar | 2012      | लिमडा   | दिपरा                                                                                            |               |
| - 🛠        | %<br>m.      |               | 2,             | <b>&gt;</b> ≈ |             | 30<br>00 |                | S.        | న<br>బో         |             | ٠<br>در        | 53                                      | 35       | 3         | £ 9                   |        | 9                      | y               | 3                                             | (tz,                                    | , tt.     | ب<br>مر   | <br>    | in.                                                                                              |               |

| प्रदेश                      | मध्यभारत          | ( बुरिलखंड )<br>पंजाब<br>मध्यभारत       | ( पुरुष्यंड )<br>तथा<br>मध्यदेश   | तथा                              | ्र प्राप्ता<br>म् जाव<br>ब्रह्म                                                                  | (काठियाचार )<br>राजपुताना<br>तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ्रं प्रमार्थ<br>( ड्रिकेलंड )<br>पश्चिमोत्तर<br>मध्यदेश     |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             | :                 |                                         | : :                               |                                  | Ą                                                                                                | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |
| ন্দু<br>না                  | :                 | ::                                      | * *                               | • •                              | •                                                                                                | * • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ;                                                           |
| शहर और कसने इत्यादे         | •                 |                                         | : :                               | • •                              |                                                                                                  | ::;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                                                           |
| शहर औ                       |                   | ::                                      | ांब                               |                                  | hi                                                                                               | आव्<br>र<br>ग्वहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४२००० टिहरी<br>१४१००० वस्तर या जगद्दलपुर<br>१००००० कालहाडी |
|                             | छतस्पुर           | चंद्या.<br>नवशहर                        | विजावर<br>राजनंदगांब              | है।<br>इगरपुर                    | नाहन<br>राजकोट                                                                                   | <br> मिरोही<br>जैसल्भे<br>नागौड्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | टिहरी<br>नस्तर य<br>कालहाइ                                  |
| मालगुजारी                   | र्५०००० छत्तस्तुर | २३५००० चंबा<br>२२५००० नवशहर             | २२५००० विज्ञाबर<br>२२२००० राजनंदग | २१४००० खेरागढ<br>२१०००० द्धगरपुर | २१०००० नाहन<br>२०५००० राजकोट                                                                     | १७५००० मिरोही आवू<br>१५८००० जैसलमेर<br>१५०००० नागोडडचहरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| मनुष्य-संख्या<br>सन् १८८१ई० | डेन्ट्रिडेट       | 85867<br>200568                         | ११३३८<br>१९४३३९                   | %255<br>%255<br>%                | 0<br>9<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | <ul><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li></ul> | 286288<br>286386<br>298686                                  |
| क्षत्र फल<br>वर्ग मील       | ४१६४              | 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | er ま<br>う o<br>o o o              | \$ \$<br>\$ 0<br>0 0<br>0 0      | 990 è                                                                                            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 0 0 20<br>20 0 0 20<br>20 0 0 20<br>20 0 0 20            |
| सिज्य                       | जनस्पुर<br>'      | चंवा<br>अजयगढ                           | विनावर<br>राजनंदगांव              | बेरागढ<br>इगरपुर                 | सिरमार<br>राजकाट                                                                                 | सिरोही<br>जेसलमेर<br>नागीडा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | टिह्ररी<br>गरतर<br>हालाहाडी                                 |
| नम्बर्                      | 30                | ៩ ឃ<br>ឃ ឃ                              | 9 V                               | or s                             | 3 g                                                                                              | 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w 9 V                                                       |

सन् १८९१ की मनुष्य-गणना के समय देशी राज्यों में से हैदराबाद राज्य में ११५३-७०४० मनुष्य, बड़ोदा-राज्य में २४१५३९६, मैसूर राज्य में ४९४३६०४, कश्मीर में २५४-३९५२, ट्रावंकोर मे २५५७८४०, जयपुर राज्य मे २८२४४८०, पाटियाला-राज्य में १५३८-८१०, जोधपुर-राज्य में २५२४०३०, उदयपुर-राज्य में १८३२४२० भरतपुर-राज्य में ६४०-६२०, अलवर-राज्य में ७६९०८०, बीकानेर-राज्य में ८३१२१०, बहावलपुर-राज्य में ६४-८९००, रामपुर-राज्य में ५५८२७६, कोचीन-राज्यमें ७१५८७०, टोंकराज्य में ३७९३३०, कपुरथला-राज्य में २९९५९०, मोली-राज्य में ८६९६४, घौलपुर-राज्य में २७९८८०, नाभा-राज्य में २८२७६०, किसुनगढ़ राज्य मे १२५५१६, फरीद, कोट-राज्य मे ११५०४०, मिल-यर कोठला-राज्य में ७५७५० मनुष्य थे।

कपुरथला के महाराज को पंजाब के राज्य की मालगुजारी के अलावे अवध की मिल-कियत से ८०००० रुपये मालगुजारी आती है और टिपरा के राजा को अपने राज्य की मालगुजारी के आतिरिक्त अंगरेजी राज्य की जिमीदारी से २५०००० रुपये की आमदनी है।

ऊपर लिखे हुए देशी राज्यों के अलावे हिंदुस्तान में अंगरेजी रक्षा के अधीन मनीपुर, पटना, पालीटाना, माइहर, रायगढ़, सोनपुर, सारनगढ़, सरगूजा, बामरा, गंगापुर, शिकम, धोरार्जी इत्यादि बहुतेरे छोटे देशी राज्य हैं।

### स्वाधीन राज्य।

अंगरेजी और करद राज्यों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में नैपाल और भूटान दो हिन्दुस्ता-नी स्वाधीन राज्य है,—(१) नैपाल-राज्य तिज्वत और भारतवर्ष के अंगरेजी राज्य के कीच में हिमालय पर्वत के दक्षिणी सिल सिले पर स्थित है। इसकी लंबाई पूर्व से, पिर्चम तेक लग-भग ५०० मील और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ७० मील से १५० मील तक और इसका क्षेत्रफल लगभग ५४००० मील वर्गमील है। इस राज्य में करीव ३००००० मनुष्य बसते है और १०००००० रुपये मालगुजारी आती है। (२) भूटान-राज्य हिमालय और आसाम के बीच में हिमालय पर है इसका अनुमानिक क्षेत्रफल १९००० वर्गमील और इसकी अनुमा-न से मनुष्य संख्या १५०००० है।

# फ्रांसीसियों और पोर्चुगोजियों का राज्य।

अंगरेजी और हिंदुस्तानी राज्यों के अलावे, जिनका वर्णन होचुका, हिंदुस्तान में कुछ योड़ा सा राज्य परदेशी बादशाह फ़्रांसीसियों और पोर्चुगीजों के अधिकार में है,—(१) फ़्रांसी-सियों का राज्य मदरासहाते के दक्षिण अर्काट में पांडीचरी, तंजोर में कारीकाल, गोदावरी में यानामें, और मलेवार में माही और बंगाल हाते के हुगली जिले में चंदरनगर है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल २७८ वर्गमील है, जिसमें सन् १८९१ में २८२९२३ मनुष्य थे। (२) पोर्चुगीजों का राज्य बंबईहाते के रतनागिरि और उत्तरी किनारे के मध्य में गोआ, सूरत और थाना के मध्य में दमन और काठियावाड़ के दक्षिण में ड्यू है। इसके संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल १०-६६ वर्गमील है, जिसमें सन् १८९१ ई० में ५६१३८४ मनुष्य थे।

# संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण।

भारतभ्रमण में स्थान स्थान पर इतिहास लिखे गए हैं, इस लिये यहां बहुत संक्षिप्त लिखा जाता है।

लगभग २५०० वर्ष पहले हिंदु-शास्त्र का मत अच्छी तरह से प्रचलित था, परंतु इसके पश्चात् गौतम बुद्ध ने, जिसका जन्म ईशा से६२३ वर्ष पहले हुआ था, बौद्ध मत नियता किया, जो १००० वर्ष से अधिक समय तक हिंदू मत का मुकाविला करता रहा। सन् ईस्वी की नवीं शताब्दी में वौद्ध मत के लोग हिंदुस्तान से जबर्दस्ती निकाल दिए गए परंतु एशिया में अभी तक इस मत के लोग ५० करोड़ हैं (भारतभ्रमण-तींसराखंड के बुद्ध गया में देखों)

भारतवर्ष का बाहरी इतिहास यूनानियों की चढ़ाई से आर्भ होता है। सन् ईस्वी के ३२७ वर्ष पहले, वर्ष के आरंभ में यूनान का सिकंदर हिंदुस्तान में आ पहुंचा और अटक के नदी को पार करके झेलम की ओर चला। उस समय पंजाब मे छोटे छोटे अनेक राजा थे, जो एक दूसरे से डाह करते थे, इनमें से हिंदू राजा पोरस ने झेलम नदी पर सिकंदर का मुकाबिला किया। अंत मे वह परास्त हुआ, उसका पुत्र मारा गया और वह जखमी होकर भागा, परंतु जब पोरस ने अधीनता स्वीकार की, तब सिकंदर ने उसका राज्य वापस देकर उसको अपना सित्र बना लिया । इसके पदचात् वह दक्षिण- पूर्व को अमृतसर की ओर बढा और फिर पिइचम की ओर पीछे को हटा ओर संगला पर कथेई की कोम की परास्त करके व्यासा नदी पर पहुंचा । पोछे वह कई कारणों से छाचार होकर झेलम को लौट गया । वहां से उसने नदी की राह से नौकाओं पर ८ हजार फौज भेजी और वाकी को २ भागोमें विभक्त करके स्थल मार्गसे नदी के किनोर किनारे कूच किया। मुलतान से, जो उस समय भी दक्षिणी पंजाव की राजधानी था, सिकंदर को माली फी कौम से वडी लडाई हुई, जहर के छेने के समय सिकंदर जखमी होगया, इसिछिये उसके सिपाहियों ने कोध में आकर मुलतान के संपूर्ण वासिदों को तलवार से काटडाला। सिकंदर ने वहांसे जाकर चनाव और सतलज के संगम के पास शहर इस्कंदरिया की नेव दी, जो अव उच कहलाता है। आस पास की रियासतो ने उसकी अधीनता स्वीकार की, इसके उपरांत वह सिध प्रदेश मे होकर नदी की राह से दक्षिण ओर सिंध के मुहाने तक गया। डेलटा की चोटी पर उसने पटाला शहर को नए सिर से वनवाया, जो अब सिध में हैदरावाद के नाम से प्रसिद्ध है। सिकन्दर पंजाव और सिध देश में दो वर्ष तक रहा परंतु इसके बीच उसने कोई सूवा फतह नहीं किया, विक उस देश की रियासतों से अहदनामा किया और किले में फौन नियत की। उसने अपने सहायक सर्दारा को बहुत मुल्क देदिया और पश्चिम अफगानि-स्तान की सीमा से लेकर पूर्व न्यास नदी तक और दक्षिण में डेल्टा तक जगह सिपाहियों को रक्खा उसने अपनी फोज का एक भाग पारस की खाड़ी के किनारे किनारे रवाना किया और वाकी फौज को वलुचिस्तान और पारस होकर खूरसूसा को छेगया मार्ग मे बहुत तकलीफ उठाते हुए सन् ईस्वी के ३२५ वर्ष पहले वह सुसा म पहुँचा। सिकंद्र की मृत्यु होने के पीछे सन ईस्त्री के ३२३ वर्ष ण्हले, जत्र उसका राज्य वाँटा गया तव वलख और हिंदुस्तान का मुल्क सेल्क्स निकेटर के हिस्से में पड़ा, जिमने ज्ञाम का राज्य नियत किया।

जिस समय सिकंदर पंजाव में था, उस समय हिंदुस्तान के बहुत मरदार उसके दरवार में हाजिर रहते थे, उनमें से चंद्रगुप्त नामक सरदार पर किसी कारण से सिकंदर नारान होगया, तब वह (सन् ईम्बी से २२६ वर्ष पहले) लडकर से जान लेकर भाग गया उसके कई एक वर्ष पीछे चद्रगुप्त ने डाकू और लुटेरों की सहायता से मगयके राजा नन्द को धरवाद करके ईसा से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत किया । उसने नन्द की राजधानी पाटिए पत्र पर जिसको अब पटना कहते हैं, अधिकार करके गंगा के संपूर्ण मैदान में अपनी हुकूमत कायम की और उत्तर और पिइचम की यूनानी और देशी रियासतों को अपने अधीन बनाया। सिकंदर के मरने के पीछे जब उसका सेनापित सेल्युकस ११ वर्ष सक शाम के राज्यके प्रबंध में लगा रहा, उसी समय चंद्रगुप्त उत्तरीय हिंदुस्तान में एक राज्य कायम करने में लगा था. इन दोनों का राज्य बढते बढते एक दूसरे से मिल गया। अन्तम सेल्युकस ने यूनानियों का विजय किया हुआ मुल्क जो कावुल की बादी और पंजाब के मुल्क में था, चंद्रगुप्त के हाथ बच डाला और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया। एक यूनानी एलची सन् ईस्वी के ३०६ वर्ष पहले से २९८ वर्ष पहले तक चंद्रगुप्त के दरबार में तैनात रहा।

सिकंदर के वाद यूनानियों की हिंदुस्तान में कोई बड़ी विजय नहीं हुई। सेल्युकस के पोते एटियोक्स ने सुप्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोक से जो चंद्रगुप्तका पोता था, सन् ईस्वी के २५६ वर्ष पहले अहद नामा किया। यूनानियों ने हिमालय के पश्चिमोत्तर बाकटिया में अपना राज्य कायम किया था। १००वर्ष तक यूनानी बादशाह पंजाब पर आक्रमण करते रहे और इनमेसे कोई कोई सन् ईस्वी से१८१ वर्ष पहले से सन्१६१वर्ष पहले तक पूर्व मथुरा और अवध तक और दक्षिण सिंध और कच्छ तक पहुंचे परंतु उन्होंने कोई बादशाहत कायम न की यूनानी लोग सिवाय ज्योतिष और उमदे संगत राशी के हिन्दुस्तान में अपने आने का कुछ निशान नहीं छोड़ गए।

सिदिया वाले सन् ईस्वी के करीब १०० वर्ष पहले से सन् ५०० ईस्वी तक हिंदुस्तान पर आक्रमण करते रहे। सिदियन लोग मध्य एशिया से आए, उनका कोई खास नाम न होने के कारण उनको सिदियन कहते है, उनके मोखतलिफ फिरके थे। कहते है कि सू नामक एक तातार या सिदियन के फिरके ने सन् ईस्वी के १२६ वर्ष पहले यूनानी खांदान के बेक् दिया के राज्य से जो हिमालय के पश्चिमोत्तर था, निकाल दिया। उसके चंद रोज बाद सिद्यन लोग पर्वतो के दरों में होकर हिंदुस्तान में आने लगे और उन्होंने उन आबादियों को जो वेक्ट्रिया के युनानियों ने कायम की थी, फतह कर लिया। सन् ईस्वी के आरम्भ में उत्तरीय हिंदुस्तान और उससे आगे के मुक्तों में सिदियनों का एक जबरदस्त राज्य कायम होगया। सिदियनों में किनइक बहुत प्रसिद्ध बादशाह था, जिसने सन् ४० ईस्वी में बौद्धों का चौथा जलसा मुर्कार किया था। उसकी राजयानी काश्मीर था और उसका राज्य दक्षिण में आगरा और सिन्ध से लेकर हिमालय के उत्तर आरकंद और कोहकन्दतक फैला था। इस बड़े अरसे में हिन्दुस्तान के राजाओं ने सिदियनों को अपने मुक्क से निकालने में बड़ी बहादुरी दिखलाई इन में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने सन् ईस्वी से ५० वर्ष पहले सिदियनों को परास्त कर के उस विजय की यादगार में संवत् बांधा, जिससे हिंदुस्तान में वर्ष गिनने की रीति नियत हुई।

सी वर्ष के पीछे शालवाहन नामक राजा सिदियनों का शत्रु हुआ, जिसके नाम सं सन् ७८ ईस्वी में शालवाहन शाका (शक) जारी हुआ, नीचे लिखे हुए हिंदुस्तान छे ३ यहे राजों के वंशधर फिर ५ सिदयों तक सिंदियनों से लड़ते रहे। (१) शाह वंशके राजाओं ने सन् ६० ईस्वी से सन् २३५ तक वंबई के उत्तर और पश्चिम में और (२) गुप्र-वंश के राजाओं ने सन् ३१९ से सन् ४७० ईस्वी तक अवध और उत्तरीय हिंदुस्तान में राज्य किया और इसके बाद वे सिदियन के नये आए हुए दलों से हार गए। वहामी-वंश के राजा सन्

४८० से सन् ७२२ ईस्वी के पीछे तक कच्छ, मालवा और वंबई के उत्तर जिलों पर राज्य करते रहे। सरहदी सूबों के निवासियों में अब तक भी बहुत सिदियन है। महाभारत और पुराणों में सिदियन लोग 'शक' करके प्रसिद्ध है, जिनके सम्बन्ध से बिक्रमादित्य का दूसरा नाम शकारी भी पड़ा था।

महम्मद साहव ने, जो सन् ५७० ईस्वी में अरव में पैदा हुए थे, एक मजहब जारी किया, जिसकी गरज मुल्को के विजय करने की थी। सन् ६३२ ईस्वी में उनका देहांत होगया। उसके १५ वर्ष पीछें खलीफा उसमान ने दारियाई फौज अरवसे वंवई के किनारेजी ओर थाना और मड़ीच को भेजी। इसके अलावे अरव के मुसलमानों ने सन् ६६२ और ६६४ ईस्वी में हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके लूट मार की, परन्तु उन आक्रमणों से कोई मतीजा नहीं निकला। हिन्दुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के वंदरगाह में जब अरव के लोगोंका एक जहाज लूट लिया, तब अरव के महम्मद कासिम ने सन् ७१२ ईस्वी में सिन्ध देश पर आक्रमण किया। वह उस देश पर विजय प्राप्त करके सिन्ध नदीके दरें में रहने लगा; जो सन् ७१४ ईस्वी में मरगया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजपृतों ने सन् ७५० में मुसलमानों के स्वेदार को निकाल दिया था, परन्तु सिन्ध के मुल्क पर सन् ८२८ ईस्वीतक हिन्दुओं की दोवारा हुकूमत नहीं होने पाई थी।

मुसलमानों के विजय के पहले हिंदुस्तान के हिंदू सरदारों के मुल्कों से फीजी इंतजाम धहुत अच्छा था, जिसके कारण मुसलमान लोग आगे नहीं वढ सके। विनध्याचल पहाड़ के उत्तर ३ राजे हुकूमत करते थे। पश्चिमोत्तर सिंध नदी के मेदानोमें और यमुना के उत्तर के भाग के मुल्कों में राजपृत लोग हुकूमत करते थे और मुल्कका वह भाग, जिसकों पूर्व काल में मध्यदेश कहते थे. बलवान राज्यों में वटा हुआ था और इन सवका हाकिम कन्नीज का राजा था, विहार से लेकर नीचे तक गंगा के नीचे देरें से पालयानि युद्ध खांदान के राजा लोग कहीं कहीं राज्य करते थे। विनध्याचल पहाड़ के उत्तर और दक्षिण के दोनों हिस्सों के पूर्वी और बिचली जमीन में पहाड़ी और जंगली लोग रहते थे, उनके पश्चिम ओर मालवा का हिन्दू राज्य था, वहां बढ़े वढ़े जागीरदार वर्तमान थे। विनध्याचल पर्वत के दक्षिण द्राविड में बहुत लंकोंक राजा थे, जो पांडिया चोला और चेराखांदान के आधीन हुकूमत करते थे, पांडिया अर्थात् पाड्य राज्य की राजधानी मदरास हाते में महुरा थी। यह राज्य सन् ईस्वी से पहले चौथी सदी में कायम हुआ था, जिसकों सन् १३०४ ई० में मुसलमान मलिक काफूर ने वरवाद किया, चोला की राजधानी 'काम्बेकोनम्' और चेरा की राजधानी ताल कर थीं, जिसमें सन् २८८ ई० से सन् ९०० ई० तक चेरा खांदान के लोग राज्य करते रहे। अब वह शहर मैसूर राज्य में कावेरी नदी के वालू में ढक गया है।

लाहोर के राजा जयपाल ने सन् ९०० ईस्वी में अफगानों की लृटसे तंग होकर अफगानिस्तान के अंतरगत गजनी की वादशाहत पर आक्रमण किया। गजनी—खांदान के जाह जादे सुवुकतगीने वड़ी लड़ाई के पश्चात् उसको परास्त किया. तत्र वह १० लास दिरहम अवीन ढाई लाख रुपये देने का वादा करके अपनी फोज के साथ लीट आया, उसके पश्चान जन राजा ने सुवुकतगी को दिरहम नहीं दिया, तत्र उसने हिंदुम्नान में आकृत जयपाल को फिर परास्त किया और पेशावर के क्लिं में एक अफसर के अवीन १० हजार सवार तनान किया। सन् ९५० ईम्बी में सुवुकतगी के मर जाने पर उसका १६ वर्ष रा पुत्र महमृद्गातनी के तरन

पर बैठा, जिसने सन् १०० ईस्वी से हिंदुस्तान पर १७ वार आक्रमण किया था । इनमें से १३ हमले पंजाबके अनेक शहरों के विजय करने के लिये हुए थे, परन्तु कश्मीर के आक्रमण में उसकी विजय नहीं हुई और बाकी ३ हमले जो कन्नोज, ग्वालियर और सोमनाथ, दूर के शहरों पर हुए, वे बहुत बड़े थे। प्रत्येक हमलों में मुसलमानों का कवजा हिंदुस्तान पर बढ़ताही गया। महमूद थानेसर, नगर कोट कोट और सोमनाथ के मन्दिरों से बहुत दीलत लेगया। उसका सोलहवां हमला जो सन् १०२४ ईस्वी में गुजरात सोमनाथ पर हुआ था। बहुत प्रसिद्ध है। १७ हमलों का नतीजा यह हुआ कि पंजाब के पश्चिम के शहर गजनी के राज्यमें मिला लिए गए महमूद गजनवी ने हिंदुस्तानमं रह कर बादशाहत करने की इच्छा कभी नहीं की थी, वह सन् १०३० ईस्वी में मरगया, उसके वाद के गजनी के बादशाहों के अधीन करीन १५० वर्ष तक पंजाब मुसलमानों के राज्य का सूबा बना रहा।

गोर और गजनो जो अफगानो के २ शहर हैं इनमें बहुत दिनों से दुश्मनी चली आती थी। सन् १०१० ईस्वी मे महमूद गजनवी ने गोर को जीता था, परंतु सन् १०५२ में गोर ने गजनी को लेलिया और खुसरो, जो महमूद की नसल का पिछला बादशाह था, भागकर अपने हिंदुस्थान के राज्य की राजधानी लाहीर में लिया, परंतु सन् १९८६ ईस्वी में यह मुल्क भी उसके हाथ से निकल गया और गोरियों का सरदार शहाबुद्दीन जो महम्मद गोरी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, हिन्दुस्तान को फतह करने लगा।

सन् ११९१ ईस्वी में महम्मद् गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो थानेसर में हिंदुओं से परास्त हुआ और कठिनता से छड़ाई के मैदान से जान छेकर भागा, परंतु उसने छाहौर में पहुंच कर अपने छितर वितर सिपाहियों को फिर इकट्ठा किया और मध्य परिश्या से नई फौज की सहायता पाकर सन् ११९३ ईस्वी में फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। चौहान राजपूत. पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली का राजा था और राठौर राजपूत जयचद कन्नौज में राज्य करता था। उस समय राजपूत राजाओं में परस्पर एका न था, इस कारण वे छोग इकट्ठे होकर महम्मदगोरी से नहीं छड सके। कन्नौज के राजा जयचंदकी दिल्लीके राजा पृथ्वीराज से दुश्मनी थी, इस छिये वह दिल्ली पर आक्रमण करने के छिये अफगानों को दिल्ली पर चढा छाया। पृथ्वीराज और महम्मदगोरी से दृपद्वती नदी के किनारे पर वडा संग्राम हुआ, अंत में पृथ्वीराज मारा गया। दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। इसके पश्चात् सन् १९९४ ईस्वीमें महम्मद गोरीने कन्नौजके राजा जयचंदको परास्त किया राजा मारागया। यूथ के यूथ कन्नौज के राठौर राजपृत और उत्तरी हिंदुस्तान के दूसरे राजपृत अपने अपने देश को छोड कर उस देश में चले गए, जो सिन्म नदी के पूर्वी रेगिस्तान से मिला है। यहां जाकर उन्हों ने छड़ने की जगहों की नेव दी, जो अब तक राजपृताने के नाम से प्रसिद्ध है।

महम्मद गोरी खुद बनारस और ग्वालियर तक गया, उसके सेनापित विक्तियार खिल-जी ने सन् ११९९ में बगाले को डेल्टा तक लेलिया। महम्मद गोरी कभी अफगानिस्तान में लडता था और कभी हिन्दुस्तान पर हमला करता था। उसको ऐसा सावकाश नहीं मिलता था कि वह अपने विजय किए हुए हिंदुस्तानक मुल्कोका प्रबंध करे वह संपूर्ण उत्तरी हिन्दुस्तान को सिंध नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा के डेल्टा तक अपने सिपहसालारों के हवाले करके अपने देश को चला गया। सन् १००६ में उसके मरने के बाद उसके सिपहसालारों ने अपने अपने आधीनके देशोंपर अपना अपना अधिकार कर लिया। कुतवुदीन दिहीका बादशाह बन गया।

| हिल्छ <u>ो</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिल्लीवे      | न मुसलमान व | गद्शाह,- | सन् १२०६ से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिल्हींके मुसलमान बाद्शाह,सन् १२०६ से १८५७ ई० तक।                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| बादशाह् वादशाह् के पिता जाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del>   | च           | च        | राज्य आरंभ<br>सन् ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विवरण                                                                                        |
| कुतबुद्दीन ऐवक o गु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | رځا ا       | गुळाम    | इ० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह शहाबुद्दीन महम्मद गोरी का गुलाम था। इसने दि-<br>लक्षी के निकट 'कुतबुळ इसलाम' मसजिद बनवाई। |
| आरामशाह कुतबुद्दीनऐवक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कृतवृद्दीनऐवक |             | 2        | 0828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इसको १ वर्ष के भीतरही अरुतमश ने गही से उतार दिया।                                            |
| शमसुद्दीन अल्तमश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o             |             | 33       | 8828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह कुतबुद्दीन का दामाद था। इसके राद्य के समय बं-                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गाळ, मुळतान, कच्छ, सिंघ, कन्नोंज, वरार, माळवा<br>और ग्वाछियर दिही के राज्य में मिळ गए थे।    |
| मक्तुद्वि कीरोज् शमसुद्दीन अ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शमसुट्दीन अ-  |             | 5        | 22.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23.50<br>2.23. | यह ७ महीने तस्त पर रहा। इसको होगी ने गर्दी मे                                                |
| शंह लतमश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ल्तमश         |             | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उतार दिया ।                                                                                  |
| र्जिया वराम तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तथा           | <b>K</b>    |          | रुस्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यह हवसी गुलाम से प्रीति रखती थी, इस कारण सर-                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दारों ने इसको मार डाळा।                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | •           | _        | 6888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह वडा मूर्ख था, लोगों ने इसको कैंद कर लिया।                                                 |
| मत्त्र अवशह कार्याच्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>   | •           |          | 6868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह बहरामशाह का भतीजा था, जिसको लोगों ने मार                                                  |
| नाभिष्टीन ग्रहमट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बाला।                                                                                        |
| INTERPRETATION OF THE PROPERTY | 0 -           | £.          | _        | 3286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह मसऊद का चचा था।                                                                           |
| विद्यान प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 53          |          | 80°<br>80°<br>80°<br>80°<br>80°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यह नासिरहीन का वहनोई था। इसने मेवात के छाख                                                   |
| के अवाद<br>कार्याद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #112#;        |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राजपूरों के सिर काट डाले और दुरमनोको दवाया।                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 7,          |          | るがらる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह बल्यन का पोताथा। हुइमनो न जहर देकर इसको                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | (           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मार् डाला।                                                                                   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | विव         | खिलजा    | 9960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यह सीधा था। इसके राज्य के समय मालवा और उज्जैन                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>       | <b></b>     | पठान     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ंजीता गया । अलाउदीन ने इसका मार डाला।                                                        |

|                                                                                                                                               | दिः                         | झी वे                                         | , मुसल                                                                               | मान वा            | दशाह,                                                        | -सन् १                                                  | २०                              | ६ से              | <b>१</b>                 | ૮५              | ું છ     | <b>`</b>          | तक            | t | ( ৩০                                    | s )                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| यह जलाउद्दीन का भतीजाथा, जो अपने चाचाको मार<br>गद्दी पर बैठा। यह वडा निद्यीथा। इसने गुजरात<br>और देवगढ़ को जीता। तथा सख्तीसे अपनाराज्य वढाया। | इसको खुसरो खां ने मार डाला। | इसने मुबारक शाह को मार कर चार महीने सिक्षा च- | हाया । यह हिंदू स सुसलमान हा गया था ।<br>इसने दिही और कुतवमीनार के बीच में तुगलकाबाद | या ।<br>हट आदिलाट | किला बनवाया ।<br>इसने अनेक धर्मार्थ काम किए और फीरोजावाद शहर | को बसाया।<br>यह ५ महीने राज्य करने के पश्चात् मारा गया। | यह कैद में मरा।                 |                   | किबछ ४५ दिन बाद्गाह रहा। |                 |          |                   |               |   | यह दिखी में तस्त पर बैठा और वहांही मरा। | यह दिली में तख्त पर बैठा और बहाईं। मारा गया। |
| 8<br>8<br>8                                                                                                                                   | ०३१६                        | ४३३४                                          | 8 द द 8                                                                              | 3<br>6<br>8<br>8  | ठे <b>५</b> ६८                                               | 2256                                                    | ४३८४                            | १३९०              | १३९३                     | १३९३            | १३९६     | 0 0 8 8°          | 8888          |   | 8888                                    | 8888                                         |
|                                                                                                                                               |                             | 33                                            | तुगलक                                                                                | ,,                | ,                                                            |                                                         | 22                              | 72                |                          | - 22            | 7.2      | - 11              |               |   | सैयद                                    | ,,                                           |
| o                                                                                                                                             | अहाउद्दीन                   | , 0                                           | o                                                                                    | गयासुद्दीन        | महम्मद् आदिल                                                 |                                                         | फिरोज <u>्</u> शाहकापो <b>०</b> | तथा               | नासिरुद्दीन              | हुमायूसिकंदरशाह | बरामद्खा | o                 | महमूद्खां     |   | मिलक सुभान                              | सिजिरशाह                                     |
| अलाउद्दोन                                                                                                                                     | मुवारकगाह                   | खुसरोखां                                      | गयासुद्दीन तुगळक                                                                     | महम्मद् आदिल      | तुगलक<br>कीरोजशाह                                            | गयासुद्दीन तुगलक दूसरा                                  | अनूनकरशाह                       | नासिरुद्दीनमहम्मद | हुमायू सिकंदरशाह         | महमूदशाह        | नसरतशाह  | महमूदशाहदूसरी बार | दौलत खांलोंदी |   | स्विजिरशाह                              | मुवारकगाह दूसरा                              |
| n'                                                                                                                                            | tu.                         | · >>                                          | 84                                                                                   | ቡ′                | m                                                            | · 🔊                                                     | 3                               | w                 | <b>9</b>                 | V               | ~        | 80                | ٥٠<br>٥٠      |   | 0                                       | <br>8'<br>!                                  |

| (30)                 |                                                                        |                                                                                            | भार                                                                                    | तवषाय                        | साक्षप्त                                                          | ाववरण                                                                                         | ` <b>{</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवर्ण               | यह खिजिरशाह का पाता था, जो हिछी में तख्त पर<br>बठा और वहांही गाखा गया। | इसके समय दिही का राज्य नाम मात्र रह गया था।<br>यह वहलोल लोदी को दिही का राज्य दे कर कमार्ज | चला गया और मरने पर वहांहीं गाड़ा गया।<br>यह अफगान था, जिसने राज्य को बहुत बढ़ाया, मरने | ाड़ा गया ।<br>ग राज्य पर बैठ | हा म गाड़ा गया ।<br>यह दिही में राज्य पर बैठा, आगरे में रहताथा और | मार जान के पश्चात् पानीपत में गाड़ा गया।<br>यह तातारी था। इत्राहिम छोदी को पानीपत में प्रास्त | कर क दिल्ला का बादशाह बना।<br> शेरशाह ने सन १५४० मे इसको खंदर दिया।<br>यह वंगाले की ओर सुळतांपुर मे राज्य पर बैठा और सन्<br>१५४० मे हमाय को खंदर कर दिलों के राज्य करों | लगा, जो कालिंजर में मारा गया और सहसराम में<br>गाडा गया।<br>यह कालिंजर के किछे के नीचे बादशाह बनाया गया,<br>और मरने पर सहस राम में दफन किया गया। |
| राज्य आरंभ<br>सन् ई० | 8588                                                                   | <b>ካ</b> ጸጸ}                                                                               | 8488                                                                                   | 8288                         | めなわる                                                              | ছ<br>১১<br>১১                                                                                 | 0 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                | হ<br>হ<br>১<br>১                                                                                                                                |
| जाति                 | 77                                                                     | ۲.                                                                                         | लोदी                                                                                   | £                            |                                                                   | सुराङ                                                                                         | भक्ताव                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| वाद्शाह् का वाप      | फरोद्खां                                                               | महम्मद्शाह                                                                                 | कालाबहादुर                                                                             | महलोह्यलोद्गी                | सिकंद्रलोद्ध                                                      | उमरऋख मिर्जा                                                                                  | वाघर<br>हसनखाँ                                                                                                                                                          | शरगाह                                                                                                                                           |
| वाद्शाह              | महम्मद्शाह                                                             | आलमशाह                                                                                     | महलोल होदी                                                                             | सिकंद्रलोदी                  | इत्राहिमलोदी                                                      | बाबर                                                                                          | हुमायू<br>जेरवाह                                                                                                                                                        | रमलामसाह उपनाम<br>जलालरा नामातर<br>सलीम शाह                                                                                                     |
| नंदार                | er                                                                     | <i>&gt;</i> `                                                                              | ~                                                                                      | ሉ                            | w                                                                 | ٥٠.                                                                                           | ۲۰′                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |

|                                                    |                                      |                   | दिली                                                        | के मुर                     | तलम                                             | ान बा                                                                                           | द्शा                                               | ₹,-                                             | पन्                                                | १२                                            | ၀ ६                                       | स                                         | १८                                             | ५७                                            | ई०                                               | तक                                                                     | ì                       |                                              | ( '                                              | ७९                                  | )                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| यह दिल्लों में गई। पर वैठा । इसके मामा ने इसको मार | डाला  <br>  जर दिली में सक्त पर बैगा |                   | यह शेरशाह का चचेरा भाई'था, जो दिहों में तख्त पर<br>  वैठा । | यह शेरशाह का चचेरा भाई था। | यह दूसरी वार हिंदुस्तान में आकर शेरशाह की संतान | को परास्त करके आगरे में तख्त पर बैठा, और ६ मास<br>दिही के राज्य करने के उपरांत सन १५५६ के जनवरी | में सीही से गिर कर मर गया और दिल्ली में गाड़ा गया। | अकवर १३ वर्ष की अवस्था मे गद्दी पर वैठा और लगमग | ५० वर्ष तक राज्य करता रहा । इसने हिंदुस्तान में व- | हुत वड़ा मुगल राज्य कायम कर दिया। यह हिंदू और | मुसलमान दोनों से समान बताव करता था । इसके | समान प्रतापी और चतुर भारत वर्ष के मुसलमान | बादशाहों में कोई नहीं हुआ है। अकबर आगरे में र- | हता था। और मरने पर सिकंदरे में दफ्त किया गया। | यह आगरे में गई। पर बैठा, इसके राज्य के समय राज्य | की बढ़ती नहीं हुई । यह मरने पर लाहोंर के निकट<br>  आइतर में मादा मना । | राष्ट्रंट म गांचा गांचा | इसक राज्य क समय कथार का सूबा मुगळ-राज्य स अ- | लगाहा गया,परन्तु इसने दक्षिण में राज्य बढ़ाया और | जन्म १६० म वजाड आलाशान इसारत बनवाइ। | । तान ९९५० ह० म हत्तक पुत्र आर्थायय न इत्हा कत् |
| E 5 5 &                                            | K 2 20                               | 777               | 25/06                                                       | なかなる                       | かかから                                            |                                                                                                 |                                                    | きかかる                                            |                                                    |                                               |                                           |                                           |                                                |                                               | र्भुट                                            |                                                                        | (                       | とろう                                          |                                                  |                                     | -                                               |
| अफगान                                              |                                      | 22                | 23                                                          | 22                         | सुगल                                            |                                                                                                 |                                                    | 27                                              |                                                    |                                               |                                           |                                           |                                                |                                               | 2                                                |                                                                        | r                       | `                                            |                                                  |                                     | <b>-</b>                                        |
| इसलामगाह                                           |                                      | 100100            | 0                                                           | हिसीन                      | वाबर                                            |                                                                                                 |                                                    | हुमाय                                           | <b>?</b>                                           |                                               |                                           |                                           |                                                |                                               | अकवर् गह                                         |                                                                        | , i                     | जहां ।                                       |                                                  |                                     |                                                 |
| । कीरोजशाह                                         |                                      | मुह्म्मद्आाद्लशाह | सुळतानइत्राहिमसूर्                                          | सिकद्रशाह                  | हुमार्थु दूसरीबार                               | •                                                                                               |                                                    | अकवर                                            |                                                    |                                               |                                           |                                           |                                                |                                               | जहांगीर                                          |                                                                        | Terrain                 | 4100101                                      |                                                  |                                     |                                                 |
| ~                                                  |                                      |                   |                                                             |                            | n'                                              |                                                                                                 |                                                    | w                                               |                                                    |                                               |                                           |                                           |                                                |                                               | 20                                               |                                                                        | హ                       | •                                            |                                                  | <del></del>                         |                                                 |

| THE STATE OF THE S | भारतबर्षीय | संक्षिप्र | विवरण |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|

|             | _                                                           |                                              |        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| नंबर.       | वाद्शाह                                                     | वादशाह का वाप                                | जाति   | राब्य आरंम<br>सन् ई०                                            | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                 | (८०               |
| υ <i>ን-</i> | ओरंगजेव                                                     | शाहजहां                                      | 22     | 2548                                                            | <b>操 民間巨小</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>,</b>          |
| 9           | आजमञाह महम्नद्<br>याहिट                                     | • औरंगजेत्र                                  |        | 9<br>9<br>9<br>8                                                | T 100                                                                                                                                                                                                                                                                 | भारतबर्षीय स      |
| v & g       | बहादुरगाह उपनाम<br>शाह आत्म पहला<br>जहादारशाः<br>फर्त्यसियर | औरंगजेव<br>बहादुरशाह<br>अज़ीमउद्ध-शा (व-     | सुगाले | क<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१० | सं न                                                                                                                                                                                                                                                                  | तंक्षिप्त विवरण । |
|             | महम्मद्याह                                                  | हादुरशाहका वेटा)<br>जहांदार शाह <sub>़</sub> | 6      |                                                                 | इसके राज्य के समय कुछ राजपुताना मुगल राज्य से अ-<br>छग हो गया दो सैयदों ने सन १७१९ में इस को मार<br>डाला।<br>महम्मद शाह के राज्य के पहछे लगभंग एक वर्ध में ४ वा-<br>दशाह हो चुके थे। इसके राज्यके समय मुगलों का राज्य<br>बहुत घट गया और नादिरशाह ईरानी ने दिही में आम | +                 |
|             |                                                             |                                              |        | ~                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                 |

यमुना नहीं आई, तब उन्होंने मद्से विद्वल हो, हलको ग्रहणकर यमुनाको खीचा । यमुना मार्गको त्याग जहां बलदेवजी थे, वहां बहने लगी और जब शरीर धारणकर कहने लगी कि मुझको छोड़ दो, तब बलदेवने पृथ्वीमे छोड़कर उसको फैला दिया। बलदेजी व्रजमें दो मास रहकर द्वारिकामें लौट आए, उन्होंने रेवत राजाकी रेवतीनामक पुत्रीसे व्याह किया।

(८९ वां अध्याय) विदर्भ देशके कुंडिनपुरके राजा भीष्मकका क्क्मीनामक पुत्र और किमणी पुत्री थी। किमणीने श्रीकृष्णसे विवाहकी इच्छा की, पर क्क्मीकी अनुमित न होनेसे राजाने उसका संबन्ध कृष्णके साथ स्वीकार नहीं किया। जरासंधकी प्ररणासे शिशुपालसे उसके विवाहकी बात ठहरी। शिशुपालके साथ जरासंध आदि राजा आए। कृष्णभी बलदेव आदि यादवोंके साथ वहां आगए। विवाहसे एक दिन पहले श्रीकृष्ण भगवान् उस कन्याको हरकर बलदेव आदि बंधुओंमें आ मिले। पौड़क, दंतवक, विदृश्थ, शिशुपाल, जरासंध, शास्व आदि राजागण कृष्णको मारने दौड़े। कृष्णने चतुरंगिनी सेनाको मार किमणीसे विवाह किया।

रिक्मणीसे कामदेवके अंशसे प्रद्युन्न जन्मा, जिसको शम्बर दैत्य हरळे गया था। (९० वां अध्याय) प्रद्युन्नका पुत्र अनिरुद्ध हुआ, जिसका विवाह रुक्मीकी पोतीसे हुआ, उस समय बलदेव आदि यादव कृष्णके संग रुक्मीके नगरमे गए। वहां बलदेव और रुक्मी जुआ खेळने लगे। जब जुआमे रुक्मीने छल किया, तब बलदेवने उसको मारडाला।

(९१ वां अध्याय) कृष्ण गरुडपर सत्यभामाके संग प्राग्ज्योतिषपुरमें गए । उन्होर्ने वहां वड़ा युद्ध करके भीमासुर (नश्कासुर)को चक्रसे मारा तथा नरकासुरके भवनमे सोलह सहस्र एक सौ कन्याओंको देख उनको द्वारिकामे भेज दिया।

(९२ वां अध्याय) नरकासुरके गृहसे लाई हुई स्त्रियोंसे द्वारिकामें कृष्णका विवाह हुआ। (९३ वां अध्याय) रुक्मिणीके प्रद्युम्न आदि, सत्यभामाके भानु आदि, रोहिणीके दीप्तिमंत इत्यादि, जाम्बनतीके सांब आदि, नाम्नितीके कई पुत्र, रीव्याके संप्रामिजित् आदि पुत्र हुए और लक्ष्मणा और कालिंदीके भी अनेक पुत्र हुए। इसी प्रकार आठों रानियोमे हजारों पुत्र जन्मे। सबसे बड़ा रुक्मिणीका पुत्र प्रद्युम्न था। प्रद्युम्नका पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्धका पुत्र वज्र हुआ। अनिरुद्धने बालिकी पोती बाणासुरकी पुत्री ऊषासे व्याह किया। उस समय कृष्ण और शिवका घोर युद्ध हुआ इत्यादि।

(९६ वां अध्याय) जब स्वयंवरमें सांबने राजा दुर्योधनकी पुत्रीको हर ित्या,तव कर्ण दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, आदिने युद्धमें जीतकर सांबको वांध ित्या। वलदेवजीने हस्तिनापुरमें आकर कौरवोंसे कहा कि उपसेन राजाकी आज्ञा ऐसी है कि सांवको तुम लोग जल्द छोड़ दो। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि बाले कि ऐसा कौन यादव है, जो कुरवंशीको आज्ञा देगा। उपसेनकी आज्ञासे हम सांबको नहीं छाड़ेंगे। उस समय बलदेवजीने कोध करके हल प्रहणकर हस्तिनापुरको खेंचा, जब सब कौरव दु:खित हो कहने लगे कि हे राम आप क्षमा कीजिए, तब बलदेवजी शांत हुए। अब भी हस्तिनापुरका घूर्णित आकार देख पड़ता है। अनंतर कौरवोंने सांबको धन और भार्य्या सिहत बलदेवको देदिया।

(९८ वां अध्याय) यादवोके कुमाराने पिंडारक तीर्थमें स्थित विश्वामित्र, कंण्व, नारद आदि ऋषियोंके आगे जाम्बयतीके पुत्रको स्त्रीका वेष बनाकर कहा कि यह स्त्री पुत्र जनेगी या कन्या?। ऐसा कपट वचन सुन मुनिगण बोछे कि यह स्त्री मूसछ जनेगी। हेराज कुमारो ! जैसा होगा, वैसा तुम देखोगे। इसके पीछे सांबके मूसल पैदा हुआ। राजा उपसेनने मूसलको चूर्णकर समुद्रमें फेंकवा दिया। वह चूर्ण समुद्रकी लहरोसे किनारेपर लगा और उसके शेष भाग कीलको एक मछली निगल गई। मछलीको छुब्धक पकड़ ले गया।

श्रीकृष्णने रात दिन पृथ्वी व आकाशमें उत्पात देख याद्वोसे कहा कि उत्पातोंकी शांतिके लिये समुद्रपर चलो । सब यादव कृष्ण और रोम सिहत प्रभास क्षेत्रमें गए, निदान जब कुक्र अंधकवंशी और यादव प्रसन्न हो आनंदसे मद्गान करने लगे, तब नाश करनेवाली कलहरूणी आग्ने उत्पन्न हुई । वज्रभूत लकड़ीको ग्रहण कर सब परस्पर लड़ मरे । प्रयुन्न, सांब, कृतवम्मी, सात्यकी, आनिरुद्ध, अकूर आदि सब वज्ररूपी शरोसे परस्पर युद्ध करके हत हुए। कृष्णने भी कुपित हो उनको बहुत मुक्ते मारे । बलदेवजीने शेष यादवोंको मूसलसे मारा ।

जब बलदेवजीने वृक्षके नीचे आसन ग्रहण किया और उनक मुखसे एक महासर्प निकल समुद्रमें प्रवेश कर गया। तब कृष्णने दारुक सारथीसे कहा कि मैं भी इस शरीरको त्यागूंगा और संपूर्ण नगर समुद्रमें डूवेगा, इस लिये द्वारकामें रहना उचित नहीं है। तुम जाकर अर्जुनसे कहो कि अपनी शक्तिभर जनोंका पालन करें। जब दारुकने जाकर कृष्णका संदेशा कहा, तब द्वारिकावासियोंने अर्जुन और यादवोंसहित आकर कृष्णको नमस्कार किया और जेसा कृष्णने कहा, वैसाही उन्होंने किया।

श्रीकृष्ण पैरोंको पैरोंसे मोड़कर योगमे युक्त हुए, उस समय जरानामक छुट्धक मूसछावशेष छोहेकी कीछसिहत वहां आया। उसने मृगके आकारवाछे पैरोंको देख उसको तोमरसे
वेधा, पीछे भगवानको देख उसने कहा कि हे प्रभो मैने हरिणकी शंका करके विना जाने यह
काम किया है, आप क्षमा कीजिए। जब भगवान प्रसन्न हुए, तव आकाशमार्गसे एक विमान
आया, छुट्धक उसमें बैठ स्वर्गको गया। छुट्ण भगवानने मनुष्य शरीरको त्याग दिया।

(९९ वां अध्याय) कृष्ण वलदेव तथा अन्योंके शरीरोंको देख अर्जुन मोहको प्राप्त हुए। किमणी आदि आठा रानियोंने हरिके शरीरके साथ अग्निमें प्रवेश किया। रेवती वलरामकी देह सिहत सती हुई। वसुदेव की स्त्री, देवकी और रोहिणी भी अग्निमें जल गई। अर्जुनने यथा विधिसे सबका प्रेतकर्म किया। जिस दिन. कृष्ण भगवान स्वर्गको गए, उसी दिन कलियुग उत्पन्न हुआ। समुद्रने उपसेनके गृहको छोड कर समस्त द्वारिकाको डुवा दिया।

अर्जुनने समुद्रके पास वहुतसे धान्य सिहत सव जनोका वास कराया। आभीरांने सलाह की कि यह धनुप वाणवाला अर्जुन ईश्वरको मारकर क्षियोको ले जाता है, सहस्रों आभीर अर्जुनके पीछे दौड़े। अर्जुन कप्टसे धनुपपर प्रत्यंचा चढाने लगे, पर चढानेसे उनका मन शिथिल होगया। फिर अर्जुनने शरोको छोड़ा, पर वे भेदन न करसेक। निदान अर्जुनके देखते प्रमदोत्तमा (स्त्रिय) आभीरोके साथ चली गई। अर्जुन गेदन करने लगे। उसी समय अर्जुनके धनुप, अस्त, रथ; और घोडे चले गए।

अर्जुनने इंद्रप्रस्थमें अनिरुद्ध वज्रको राजतिलक दे, हिस्तिनापुरमं जाकर युधिष्टिर धादि पांडवोसे सब वृत्तांत कह सुनाया । पांडव लोग हिस्तिनापुरका राजतिलक पर्विधितको देकर बनके। चले गए।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण-(कृष्णजन्मखंड, ५४ वां अध्याय ) श्रीकृणने वसुरेवके प्रभासके यहाम राधिकाका दर्शन किया। उस समय राधिकाका वियोग १०० वर्ष पृर्ग होनेपर श्रीदामा का शाप मोचन हुआ। फिर कृष्णचन्द्र राधिका सहित घुन्दावनमें गए और वहाँ १४वर्ष राधिका सित, रास मंडलमे रहे। कृष्ण भगवान ११ वर्ष बाल अवस्थामें नन्द्के गृह, १०० वर्ष मधुरा और द्वारिकामें और १४ वर्ष अंतके रासमंडलमें रहे। इस तरहसे १२५ वर्ष पृथ्वीमें रहकर कृष्ण भगवान गोलोकमे चले गए।

श्रीमद्भागवत-( ११ वां स्कन्ध-६ वां अध्याय ) कृष्णजी १२५ वर्ष रे मृत्युलोकमे रहे । इतिहास-मधुरा बहुत पुराना शहर है । चीनका रहनेवाला यात्री फाहियान सन ४०० ई० में मथुरा आया था । उसने कहा है किं मथुरा बोद्धोंका प्रधान स्थान है । 'हुएत्संग यात्री उससे २५० वर्ष वाद आया था, वह कहता है कि मथुरामें २० बोद्धमठ और ५ देवमन्दिर हैं।

सन १०१७ ई० मे गजनीका महमूद मथुरामे आया । उसने यहां २० दिन रहकर शहरको जलाया और मन्दिरोके बहुत असबाब छट छ गया ।

सन १५०० मे सुलतान सिकन्दर लोदोने पूरी तरहसे मथुराको छ्टा।
सन १६३६ मे शाहजहांने मथुराकी देवपूजा उठा देनेके लिये एक गवर्नर नियत किया। सन
१६६९-१६७०में औरंगजेवने शहरके बहुतरे मन्दिर और स्थानोंको नष्ट किया। सन १७५६ में
अहमदशाहके अधीन २५००० अफगान घोड़सवार एक तिवहारपर मथुरामे आए, उन्होंने सब
न्यात्रियोंको बड़ी निर्दयतासे मारा और बहुतेरोंको कैदी बना लिया।

#### वृन्द्विन्।

मधुरासे ६ मील उत्तर यमुना नदीके दिहने किनारेपर वृन्दावन एक म्युनिस्पिल कसबा और प्रख्यात तीर्थ-स्थान है मधुराके छावनी-स्टेशनसेट मीलकी रेलवे शाखा वृन्दावको गई है, जिसपर छावनी स्टेशनसे २ मील उत्तर मधुरा शहरका स्टेशन है, जहां वृन्दावनके जानेवाले यात्री रेलगाड़ीमे बैठते हैं।

इस सालकी जनसंख्याके समय वृत्दावनमें ३१६११ मनुष्य थे, अर्थात् १६३६९ पुरुष और १५२४२ स्त्रियां। जिनमे ३०५२१ हिन्दू, ९७६ मुसलमान, ६५ जैन, २७ सिक्ख आर २२ ऋस्तान थे।

कालीदहको यमुनाने छोड़ दिया है। नीचे लिखेहुए मन्दिरोंके अतिरिक्त वृन्दावनमें शाहजहांपुरवालेका वनवाया हुआ राधागोपालका मन्दिर, टिकारीकी रानीका वनवाया हुआ इन्द्रिकशोरका मन्दिर और दूसरे छोटे बड़े वहुत मन्दिर हैं जो मनुष्य व्रजमें वास करना या उसीमे जन्म विताना चाहते हैं, वे वृन्दावनहीमें निवास करते हैं। यहां कई सदावर्त लगे हैं बहुतेरे पत्थरके मकान बने है। वृन्दावनके पड़ोसमे महारानी अहिल्यावाईकी वनवाईहुई लाल पत्थरकी एक वावली है, जिसमे ५७ सीढियां वनी हैं।

श्रावण मासके शुक्क पक्षके आरंभसे पृणिमातक मन्दिरोंमें झूलनका वड़ा उत्सव होता है, उस समय हजारो यात्री दुर्शनके लिये वृन्दावनमें आते हैं। कार्त्तिक, फाल्गुन और चैत्रमें भी यात्रियोकी भीड़ होती है।

वृन्दावनमे जिस स्थानपर वड़ बड़े मन्दिर और मकान बने है, वहां ५०० वर्ष पहले जंगल था। सन् ईस्वीकी सोलहवीं और सत्रहवीं सदीके वनेहुए ४ वड़े मन्दिर है। गोविंददे-वजी, गोपीनाथ, युगलिकशोर और मदनमोहनका। नए मन्दिरोमे रंगजीका मन्दिर, लाला वावूका बनवाया हुआ मन्दिर, ग्वालियरके महाराजवाला मन्दिर और शाह विहारीलालका मन्दिर अत्युत्तम दर्शनीय है। गोपीश्वर महादेव बहुत पुराने समयके है।

#### वृन्दावनमें गोविन्ददेवजीका मन्दिर.



गोविंद्देवजीका मंदिर—ग्रन्दावन कसबेमे प्रवेश करनेपर बाई ओर लाल पत्थरसे वना हुआ गोविंद्देवजीका विचित्र मन्दिर देख पड़ता है। यह मन्दिर अपने ढवका एकहीं है, जिसकी शिल्पविद्या और बनावटको देख यूरोपियन लोग चिकत हो जातेहैं। यद्यपि यह बहुत बड़ा नहीं है, तथापि इसका मेकदार प्रतिष्ठाके लायक है। वाहरी ओरसे ठीक नहीं जान-पड़ता कि किस तरहसे इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था। इसके ऊपर ५ टावरथे, जो नष्ट हो गए है।

जगमोहनके पश्चिम वगलपर पूर्वमुखका निज मन्दिर है, जिसमें गोविद्देवजीकी मूर्ति थी और अब विना प्राण प्रतिष्ठाकी देव मूर्तियोंका पूजन एक वंगाली बाह्मणकी ओरसे होताहै। मन्दिरके पीछे दोनों कोनोंके समीप शिखर टूटे हुए २ मन्दिर हैं।

जगमोहन लगभग १७५ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा तीन तरफ खुलाहुआ अपूर्व बनावटका है। इसका मध्यभाग पश्चिमसे पूर्वतक ११७ फीट और दक्षिणसे उत्तरक १०५ फीट लम्बा है। जगमोहन ४ भागों में विभक्त है। मिन्दिरके समीपके हिस्सेमें छतके नीचे उत्तर और दक्षिण बालाखाने है। इसके पूर्वका भाग बहुत ऊंचा उत्तर और दक्षिणको निकला हुआ और दक्षिण बालाखाने है। इसके पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोमजिले बालाखाने हैं, जिसमें छतके नीचे बालाखाने हैं। इससे पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोमजिले बालाखाने हैं, और इससे भी पूर्व अंतवाले भागमें पश्चिमके अतिरिक्त ३ और घालाखाने हैं। छनके नीचेके संपूर्ण बालाखाने इस दबसे बनेहें कि उनमें बैठकर बहुत आदमी जगमोहनके भीतरका उत्तर वा नाच अपरसे देस सके । अङ्गरेजी सर्कारने ३८००० रूपया लक्ष इर, जिममें जयपुरके महाराजाने ५००० रूपया दिया, हालमें इस मिन्दिको दुरन करवाया है।

क्षपस्वामीनामक एक वैष्णव जब नन्दगांवमें गौओं छे लिये खिड़क बनवा रहे थे, उस समय खोदने पर एक मूर्ति मिली, जिसका नाम गोविन्ददेवजी कहा गया। वह मूर्ति पीछे वृन्दावनमें लाई गई। रूपस्वामी और सनातन स्वामी दोनों विष्णवों प्रवन्थसे आंवेरके राजा मानसिहने सन १५९० ईस्वीमें इस मन्दिरको बनवाया और इसमें गोविन्ददेवजीकी मूर्तिकी स्थापना की। पीछे दुष्ट औरङ्गजेबने इस मन्दिरके तोड़नेका हुक्म दिया, मन्दिरके ऊपरका हिस्सा तोड़ दिया गया। उस समय राजा मानसिंहके वंशके लोग गोविन्ददेवजीको आंवेरमें ले गए, सवाई जयसिंहने जब आंवेरको छोड़कर अपनी राजयानी जयपुर बनाई, तब जयपुरमें राजमहलेक सामने एक उत्तम मन्दिर बनाकर उसमे गोविन्ददेवजीकी मूर्ति स्थापित की।

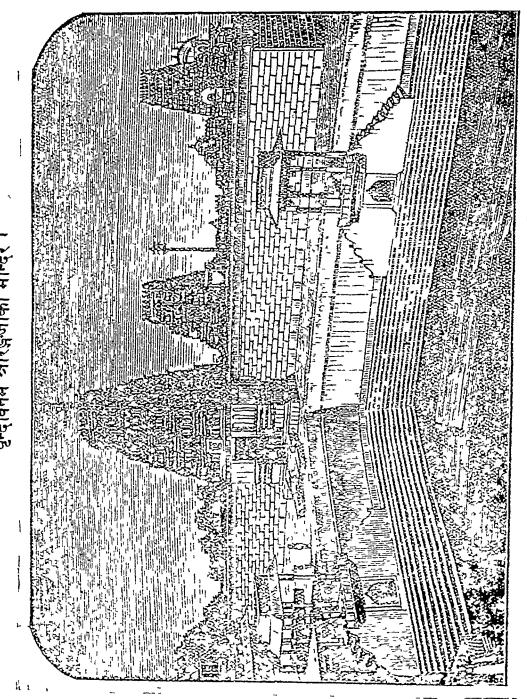

इन्दावनमें शीरङ्गीका मन्दिर ।

रङ्गजीका मन्दिर—यह मन्दिर द्रविडियन ढाचेका मथुरा और वृन्दावनके संपूर्ण मन्दि-रोंसे विस्तारमें वड़ा और प्रसिद्ध है। यह पूर्वसे पश्चिमको छगभग ७७५ फीट छम्बा और उत्तर-रसे दक्षिण ४४० फीट चौड़ा पत्थरसे बना है। गोपुरोमे चारोंओर मूर्तियां बनी हैं। मन्दिर से पूर्व एक बड़ा घरा है, जिसमें बरागी छोगोंके रहनेके मकान हैं। और पश्चिम एक दूसरा घरा है, जिसमें मोजन वा सदावर्तके समय कंगछे एकत्र होते हैं तथा गाड़ी और एक्के खड़े होते है। प्रतिदिन छगभग १०० आदमी मन्दिरमें खिछाए जाते हैं। अनार्य छोग और नीच जातिके हिन्दू मन्दिरके कोटके भीतर नहीं जाने पाते हैं।

(नं०१) रंगजीका निज मिन्द्र पत्थरकी ३ दीवारोसे घरा हुआ है। सबसे भीतरके घरेके आंगनमें पूर्व मुखका छतदार मिन्द्र है, जिसमें तीन देवढ़ों के भीतर रंगजीकी मनोहर मूर्ति है। जिसके समीप धातुविग्रह कई एक चल मूर्तियां हें, जो उत्सवों के समय फिराई जाती हैं. मिन्द्रसे आगे उत्तम जगमोहन हैं, जिसके संभों पुतलियां वनाई हुई हैं और फर्शमें मार्चुलके उजले और नीले चौके लगे हैं समय समय पर मिन्द्रका पट खुलता है। जगमोहन से रंगजीकी झांकी होती है। आंगनके चारों बगलोपर मिन्द्र और मकान बने हैं, जिनके आगे दालान हैं। पूर्व और पश्चिमके दालानों अठ आठ और उत्तर और दक्षिणके दालानों चौवीस २ खंभे लगे हैं। प्रत्येक खंभों में आठ२ पुतली बनी हैं। निज मिन्द्रकी परिक्रमा करते हुए इस कमसे देवता मिलते हैं। दक्षिण शिखरदार छोटे मिन्द्रमें दाऊजी, एक मकानमें नृसिंहजी और सुदर्शन चक्र हैं, उत्तरके मकानों बेणुगोपाल, सत्यनारायण, सनकादिक, राम, लक्ष्मण और जानकी, वद्रीनारायण, शिखरदार छोटे मिन्द्रमें रामानुजस्वामी और सेठजी के गुरु रंगाचार्य्य स्वामी है। जगमोहनके आगे ६० फीट ऊंचा ध्वजास्तंम है, जिसपर तांवे का पत्तर जड़कर सोनेका मुलम्मा किया हुआ है। घरेके पूर्वओर तिन मंजिला गोपुर है।

(नंवर २) – दूसरे घेरेमे चारों वगलोपर अनेक मकान और मकानोंके आगे ओसारे है। पश्चिम – दक्षिणकें कोनेके पास शिखरदार मिदरमें राम और लक्ष्मण और पश्चिमोत्तर के कोनेके पासवाले मिदरमें शयन रंगजी वा पौढ़ानाथ हैं। द्राविड़के श्रीरंगजीके मिदर की रीतिसे इसमें मूर्तियां है। रंगजी शेपशायी भगवान शयन करते हैं। इनके पायतावे और मुक्तद सोनहरे है। पासमें लक्ष्मी और ब्रह्मा है। आगे ३ उत्सव मूर्तियां हैं। मंदिरसे पूर्व ४८ म्तंभोका दालान है। इस घेरेके पश्चिम वगल पर ९० फीट ऊंचा ७ खनका गोपुर और पूर्व वगल पर ८० फीट ऊंचा ५ खनका गोपुर है।

(३) वाहरवाले तीसरे घरेमें चारा वगलापर कोठारेयां और कोठरियों के आगे ओसारे है। पूर्वओर मिन्द्रिक बांए सरोवर, दिहेने छोटा उद्यान, और दोनोंके मध्यमें गोपुर के सामने १६ स्तंभापर मुख्या मंडप है। घेरके पूर्व वगलपर एक खनका गोपुर, पश्चिम वगलके मध्यभागमें ९३ फीट ऊंचा प्रधान फाटक और दोनों कोनोंके पास मकान हैं।

मधुराके मणिरामके पुत्र (पारिखर्जाके दत्तकपुत्र ) सुत्रसिद्ध सेठ टक्ष्मीचन्द्र थे, जिनके अनुज सेठ राधाकृष्ण और सेठ गोविंददासने ४५००००० कपयेके व्यर्चसे इस मन्दिरको वनवाया, जिसका काम सन् १८४५ ईसवीमें आरंभ और सन १८५१ में समाप्त हुआ। मेठोने भोग, राग, उत्सव, मेछा, आदि मन्दिर संबंधी रार्चके छिये ५३ हजार रुपये वचतका प्रथम जो ३३ गांवोसे आता है, करदिया। प्रधान् इन्होने मन्दिरकी सपत्तिको अपने गुरु रंगाचार्यन

को दानपत्रद्वारा दे दिया । स्वामी रंगाचार्घ्यने एक वसीयतनामा छिखकर मन्दिरके प्रबंधके छिये एक कमीटी नियतकर दी । कमिटी द्वारा मन्दिरका प्रबंध होता है । कमिटीके प्रधान सेठ राधाऋष्णके पुत्र सेठ छक्ष्मण दास सी० आई० ई० है ।

प्रतिवर्ष चैत्रमें मन्दिरके पास ब्रह्मोत्सवनामक मेला होता है, जिसको रथका मेला भी कहते हैं। चैत्र बदी २ से १२ तक रंगजीकी चल प्रतिमा प्रतिदिन भिन्न भिन्न सवारियोंपर



निकलती है और विश्रामवादिकातक जाती है। सोनेका सिंह, सोनेकी सूर्यप्रभा, चांदीका हंस, सोनेका गरुड़, सोनेके हनुमान, चांदीका शेष, कल्पवृक्ष, पालकी, शार्दूल, रथ, घोड़ा, चंद्रप्रभा, पुष्पकिवमान आदि नाना रंग, नानाभांतिकी सवारी निकलती हैं। काष्ट्रका सुन्दर रथ बुर्जसा ऊंचा बना है। पौष सुदी ११ से माघ वदी ५ तक रंगजीके मन्दिरमे विकुण्ठोत्सव की बड़ी धूमधाम रहती है।

लाला बाबूका मन्दिर-रङ्गजीके मन्दिरके उत्तर बङ्गाली कायस्थ लाला वाबूका बनाया हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ई० मे बना । मन्दिर और जगमोहन पत्थरके है । इनके शिखर उजले मार्बुलके और फर्श उजले और नील मार्बुलके है । मन्दिरमें कृष्ण-चन्द्रकी क्यामल मूर्ति जामा और पगड़ी पहने हुई है, जिसके बाएं लहंगा पहने हुई राधा और दिने लिलता खड़ी है । मन्दिरके आगे छोटी फुलवाड़ी और चारों तरफ दीवार हैं । यहां भोग रामकी बड़ी तज्यारी रहती है, बहुत लोग भोजन पाते हैं ।

ग्वालियरके महाराजका मन्दिर-लाला वाबुके मन्दिरसे थोड़ा उत्तर २२५ फीट लम्बे और १६० फीट चोंड़े घरेमें ग्वालियरके महाराजका उत्तम मन्दिर है, जिसको ब्रह्मचारीजीका मन्दिर भी कहते है। कोई कोई राधागोपालका मन्दिर कहते हैं। निज मन्दिरके ३ द्वारहें। वी-चके द्वारसे राधागोपालकी दिहनेके द्वारसे हंसगोपाल,नारद और सनकादिककी, और मन्दिरके वाएंके द्वारसे नृत्यगोपाल और राधाकृष्णकी मनोहर मूर्तियोकी झांकी होती है। मन्दिरके आगे लम्बा चौड़ा दोमंजिला उत्तम जगमोहन है, जिसमे ३६ जगह सांम लगे हें। किसी किसी जगह दों दो और किसी किसी जगह चार चार खंमे लगे हैं। संपूर्ण खंमोंमें मेहराव । जगमोहनका फर्श उजले और नांले मार्चुलके दुकड़ोसे वना है, जिसपर रात्रिमें रासलीला होती है। ऊपर छतके नीचे चारो तरफ वालाखाने हैं। घेरेके चारों वगलेपर मकान और उनके आगे दालान ह

ग्वालियरके मृत महाराज जयाजी रावने सन १८६० ई० मे ४००००० रूपयेके खर्चसे ब्रह्मचारीजी द्वारा इस मन्दिरको वनवाकर मृर्तियोकी प्राणप्रतिष्टा करवाई। मन्दिरके आगे ब्रह्मचारीजीकी शिलामूर्ति है।

गोपेश्वर महादेव-ग्वालियरके मन्दिरसे उत्तर एक मिटरमे लिगस्वरूप गोपेश्वर महादेव हैं, जिनकी पूजा जल, पुष्प, वेलपत्र, आदिसे यात्रीलोग करते हैं।

वंशीवट-गोपेश्वरसे आगे जानेपर एक छोटा पुराना वटवृक्ष मिलता है, जिसके समीप एक कोठरीमें कृष्णकी मूर्ति और रासलीलाके चित्र हैं।

राम-लक्ष्मणका मन्दिर-आगे जानेपर यह मन्दिर भिलता है। मन्दिरका फर्श उज्ले और नीले मार्बुलका है, आंगनके तीनों वगलीपर दोमंजिले मकान है। मथुराके सेठने रज्जीके मन्दिरसे पहिले इस मन्दिरको बनवाया।

गोपीनाथका मन्दिर-आगे जानेपर गोपीनाथका पुराना मंदिर मिलता है, जिसकों कच्छवाले राच सीनलजीने (जो वादशाह अकवरके अवीन एक अफमर वे) सन १५८० ई॰ में बनवाया। मन्दिर सुन्दर है, परन्तु पुराना होनेसे इसके कगरे और जगह जगहके पत्थर गिरते जाते है। गोपीनाथके दृहिनी और राघा और वाई और लिलनाई। मूर्ति है।

इसके समीप गोपीनाथका नया मिन्द्र है, जिसको सन् १८२१ ई० मे एक बंगार्छा नन्दकुमार बोसने बनवाया। मिन्द्र सुन्द्र है। पूर्वोक्त पुराने मिन्द्रके समान इसमें भी तीनों मूर्तियां हैं। दोनों मिन्द्रोंमे बङ्गाली पुजारी और अधिकारी हैं।

शाह विहारीलालका मन्दिर—चीरहरन घाटसे पूर्व लिलतिकुंजनामक अति मनोहर राधारमणका मन्दिर है, जिसको लखनऊके शाह विहारीलालके पौत्र शाह कुन्दनलालने १०००००० रुपयेके खर्चसे बनवाया।

मिन्दर दक्षिणसे उत्तरको १०५ फीट छम्वा पूर्वमुखका है, जिसमें ४ कमरे वने हैं । दक्षिणके कमरेमे भगवानका सिंहासन और बैठकी इत्यादि शिशेकी सामग्री हैं इससे उत्तरके कम-रेमें राधारमणकी सुन्दर मूर्ति है, जिसके उत्तर मुरव्वा जगमोहन बना है । जिसके चारों ओर तीन तीन दरवाजे है, जिनके बीचकी दीवारोमें कई एक रंगके बहुमूल्य पत्थरके टुकड़ों की पचीकारों करके मूर्तियां बनाई गई है। मिन्दरकी तरफ तीनों द्वारों के किवाड़ों में सुनहरे चित्र और सुनहरी ६ मूर्तियां और उत्तरवाले तीनों द्वारों के किवाड़ों में सुनहरे काम और सुनहरे ६ मोर बनाए गए हैं। भीतरकी दीवार और फर्ज मार्चुलके है। दीवारके उपर छतके नीचे १२ पुतली बनी हैं इससे उत्तरका चौथा कमरा तीनों कमरों से लम्बा है, जिसको वसत कमरा कहते हैं। उत्सवों के समय भगवानकी उत्सव मूर्तियां अर्थात् चल मूर्तियां इसमे बैठाई जाती हैं। इसमे कांच शीशके उत्तम सामान भरे है। वड़े बड़े २१ झाड़, २०दीवालगीर, १३ बैठकी, दीवारके पास ५ बहुत बड़े और ४ इनसे छोटे आइने हैं, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवालगीर और बैठकी हैं। इसके पूर्व ५ दरवाजे है। सम्पूर्ण दरवाजे बन्द रहते हैं। सर्वसाधारण इसको नहीं देख सकते।

चारो कमरोके पूर्व बगलपर बड़ा दालान है, जिसमें श्वेत मार्बुलके बड़े और मोटे १२ गोलाकार और १२ ऐठुएं नक्काशोंक उत्तम स्तंभ लगे हैं। दालानकी दीवार और फर्शभी श्वेत मार्बुलसे बने हैं। दालानके उत्तर भागके फर्शपर श्वेत और नीले मार्बुलकी पचीकारी करके शाह विहारीलालके घरानेकी ९ मूर्तियां बनाई हुई है। (१) शाह विहारीलाल (२) इनके पुत्र गोविंदलाल (३) इनकी खो (४) इस मिन्दरके बनानेवाले गोविंदलालके बड़े पुत्र शाह कुंदनलाल (५) कुंदनलालकी खो (६) कुंदनलालके छोटे भाई फुंदनलाल (७) कुन्दर नलालकी खी (८) फुंदनलालके पुत्र माधवीशरण और (९ वीं) कुन्दनलालकी पुत्री। शाह विहारीलालकी संतानों मेंसे अब कोई नहीं है। माधवीशरणकी पत्री वर्तमान है, जो बहुधा यहांहोंके मकानमें रहा करती हैं। दालानके उत्तर १७ पुत्रलियां और दोनो वाजुओपर मार्बुलके बड़े २ सिंह है। दालानके दक्षिण भागमें ५ हाथ लम्बे और ४ हाथ चौड़ी मार्बुलकी चौकी है।

वालानसे पूर्व मार्नुलका फर्श लगा है, जिसके दोनो ओर अर्थात् मन्दिरके दिहने और चाएं फन्नारेकी कल हैं। जिनके उत्तर और दक्षिण मार्नुलके छोटे छोटे एक एक मंडप हैं, जिनके पूर्व पत्थरके बनेहुए आठपहले दोमंजिले एक एक मंडप हैं। जिनके उपर आठ आठ पुतली बनी हैं।

चारा कमरोंके पश्चिम वगलपर पत्थरके उत्तम स्तंभ लगेहुए दोहरे दालान है, जिससे पश्चिम पत्थरकी सड़कें वान्धाहुआ छोटा उद्यान है। उद्यानसे पश्चिम यमुनाके किनारे तक वड़ा सकान है।

ं चीरहरणं घाट-शाहजींके मन्दिरके पीछे यमुनाके किनारे पत्थरसे बांधा हुआ चीरहरण घाट है, जिसपर यात्रीगण स्नान करते हैं। घाटपर पाकरके वृक्षके समीप एक दूसरी तरहके कदंबका पुराना वृक्ष है, जिसकी शाखोंपर कपड़ेके कई एक दुकड़े लटकाए गए हैं।

मदनमाहनजीका मन्दिर—यह मन्दिर एक बाटके समीप दो वृक्षोंके नीचे ६५ फीट ऊंचा है। मन्दिरपर बहुतेरे सर्पोंके सिर बने है। मन्दिरमें अब शालप्राम और दो चरणिवह हैं। मदनमोहनजीकी मूर्तिको सनातन०स्वामी लाएथे, जो अब मेवाड़ प्रदेशके कांकरीलीमे है।

युगलिकशोरका मन्दिर—केशीघाटके समीप युगलिकशोरका मन्दिर है, जिसको सन १६२७ ई० में नंदकरण चौहानने वनवाया।

सेवाकुंज-बड़े घरेके भीतर बहुत प्रकारकी छताओंका जंगछ और तमाछ आदिके बहुतेरे पुराने बृक्ष हैं। घरेके भीतर एक छोटे मिन्द्रमें श्रीकृष्ण आदिकी मूर्तियां हैं। समय समयपर मिन्द्रका पट खुछता है। एक पुजारी बही छिये बैठा रहता है, जो यात्री दो चार आने देता है, उसका नाम वह अपनी बहीमें छिख छेताहै। दूसरे स्थानपर छिछताकुंडनामक वावली है, जिसमें एक ओर पानीतक सीढ़ियां हैं। इस कुंजमें सैकड़ों बन्द्र रहते हैं, जिनको यात्रीगण चने वा मिठाई खिलाते हैं।

सेर्वाकुंजके दरवाजेसे वाहर एक मन्दिरमे वनविहारीजीकी मूर्ति है। आगे जानेपर एक मन्दिरमे दानविहारीजीका दर्शन होता है।

जयपुरकं महाराजका मन्दिर— मथुरासे वृन्दावन जानेवाली पक्षी सड़कके वाएं वगलपर वृन्दावन कसवेके वाहर यह वृहत् मन्दिर वनरहा है, जो तच्यार होनेपर भारतके उत्तम मन्दिरोमेंसे एक होगा । इसका नाम जयपुरके वर्तमान महाराज सवाई माधवसिंहके नामसे माधव-विलास पड़ा है।

संक्षिप्त प्राचीनकथा—ब्रह्मवैवर्त पुराण—(कृष्णजन्मखंड, ११वां अध्याय) सत्ययुगमं केदारनामक राजा था, जो जैगीषव्य ऋषिके उपदेशसे अपने पुत्रको राज्य दे वनमें गया और बहुत कालपर्व्यंत तपस्या करके गोलोकमें चला गया। केदारकी वृन्दानामक पुत्री कमलाके अंशसे थी। उसने किसीसे विवाह नहीं किया और गृहको छोड वनमें जाकर तपुस्या करने लगी। सहस्त्र वर्ष तपस्या करनेके उपरांत कृष्ण भगवान प्रकट हुए। वृन्दाने यहीं वर मांगा कि मेरे पित आप होइए। इस पर कृष्णने कहा अच्छा। तव वृन्दा ऐसा वर-दान ले कृष्णके सिहत गोलोकमें गई। जिस स्थान पर वृन्दाने तप किया, वहीं स्थान वृन्दावन नामसे प्रसिद्ध हो गया।

पद्मपुराण—(पातालखड, ६९ वां अध्याय) त्रह्मांडिक ऊपर अत्यन्त दुर्लभ नित्य रहेन-वाला विष्णुभगवानका वृन्दावननामक स्थान है। विक्रंट आदिक स्थान उसके अंगके अंग हैं। वहीं अपने अंगसे भूतलपर भी वृन्दावनहीं के नामसे प्रसिद्ध है। वृन्दावन यमुनाके विश्वण ओर है। इसमें गोपेश्वरनामक गिवलिंग स्थापित है। वृन्दावन नादारिहत गोविददेवजीका परमित्रय स्थान है।

(७० वां अध्याय) १६ प्रकृतियां कृष्णचन्द्रजीको अति प्रिय हैं।१ राधा २ छितना ३ ज्यामला ४ घन्या ५ हरिप्रिया ६ विज्ञान्ता ७ डीच्या ८ पद्मा ९ फर्मणिका १० चारुचंद्रा-वर्ता १२ चंद्रावलो १२ चित्ररेखा १३ चंद्रा १४ मदनमुन्द्री १५ प्रिया और १६ वं चंद्ररेखा, इन सबोंमें वृन्दावनकी स्वामिनी राधाजी और चंद्रावली गुण, सुंद्रता और रूफ में समान है।

(७५ वां अध्याय) भगवानने कहा, वृत्दावनमें रहने वाले पशु पक्षी कीटादि सव देवता है। जो कोई इसमे बसते हैं, वह सब मरनेपर हमारे समीप जाते हैं। ५ योजन वर्गा-त्मकमें संपूर्ण वृत्दावन हमारा रूप है।

शिवपुराण-(८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरा (देश) में गोपेश्वर शिवलिंग हैं जिसकी पूजासे गोपोंको अति सुख प्राप्त हुआ।

वाराहपुराण-( १४७ वां अध्याय ) वृत्दावन विष्णुका सदा प्याराहै । जो मनुष्य वृत्दावन और गोविंदका दर्शन करतेहै, उनकी उत्तम गति होतीहै ।

(१५० वां अध्याय) वाराहजीने कहा, जहां हम (अर्थात् कृष्ण) ने गीओ और गीप वालकों साथ अनेक भांतिकी कीड़ा की है, वह वृन्दावन क्षेत्र है। जो वृन्दावनमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोक में जाता है। वृन्दावनमें जहां केशी असुर मारा गया, वहां केशीति है, उसमे स्तान करनेसे शतवार गंगास्तान करनेका फल होता है। और वहां पिंडदान देनेसे मयाके समान पितरों की वृप्ति होती है। वृन्दावनमें द्वादशादित्य तीर्थ है। वहां ही हमने कालिय सपैका दमन कियाथा और सूर्यको स्थापित किया।

श्रीमद्भागवन—( द्शमस्कन्ध-११ वां अध्याय ) जब गोकुलमें वड़े उत्पात होने लगे, तब गोकुलवासी वृन्दावनमे आबसे ।

(१६ वां अध्याय) वृन्दावनके कालीद्हमें कालीनागके रहनेसे उसका जल खोलता था। वहां कोई वृक्ष नहीं ठहर सकता, केवल एक कदमका अविनाशी वृक्ष वहां था। एक समय गरुड़ अपने मुखमें अमृत लिए हुए उस वृक्ष पर आ बैठा, उसकी चोंच से अमृतका एक वृंद वृक्षपर गिर पड़ाथा, इसिलये उसपर कालीनागका विष प्रवेश नहीं करता। एक दिन कृष्ण जी कदमके वृक्ष पर चढ़ कालीद्हमें कूद पड़े। काली नाग कोध करके दौड़ा। कृष्णने उसके शिरका मर्दन करके काली सर्पको कालीद्हसे निकाल दिया। उसी दिनसे वहांका यमुनाजल अमृतके समान हो गया (आदि ब्रह्मपुराणके ७८ वें अध्याय में भी यह कथा है)।

(२२ वां अध्याय) कृष्णजी वंशविट जाकर ग्वाल बालोके साथ गीं चराने लगे।

त्रहाँवेवर्त्तपुराण—( कृष्णजन्मसंड –२७ वां अध्याय ) त्रज्ञकी गोपियोंने एक मास दुर्गाके स्तव पढ़ कर व्रत किया और व्रत समाप्तिके दिन नाना विधि और नाना रंगके वस्नोंको यमुना तटमे रखकर स्नानके छिये जलमे नंगी पैठी, और जलकीड़ा करने लगी कृष्णके सखाओंने उन वस्नोंको लेकर दूर स्थानपर रख दिया । श्रीकृष्ण कुछ वस्न प्रहण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ गए । गोपीगण विनयपूर्वक कृष्णसे वोली कि वस्न देदो । उस समय जब श्रीदामागोप वस्नोंको दिखाकर फिर भाग गया, तव राधाकी आज्ञासे गोपियां जलसे बाहर हो गोपोंके पोछे धावती हुई वस्नोंके समीप पहुंची । जव गोपोंने उरकर कृष्णके हाथमें वस्नोंको दे दिया, तब कृष्णने संपूर्ण वस्नोंको कदम्बके वृक्षकी शाखापर रख दिया। जब राधाने कृष्णकी स्तुति की, तब गोपियोंके वस्न मिल गए । वे व्रत समाप्त करके अपने अपने गृह चली गई। (श्रीमद्गागवत-१० वें स्कंधके २२ वे अध्यायमे भी चीर हरणकी कथा है)।

### नन्दगांव।

मथुरासे २४ मील नन्द्गांव एक छोटी बस्ती है। मथुरासे छातागांवतक १८ मील पक्षी सड़क ह। छाता मथुरा जिलेमें एक तहसीलोका सदर स्थान है, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय ६०१४ मनुष्य थ। इसके बाजारमें पूरी मिठाई मिलती हैं। उससे आगे खिद्रवन होती हुई ६ मील कची सड़क है। एका स्वत्र जाते हैं। नंद्गांव एक छोटे टिलेपर बसा है। मकानोंकी छत मट्टीसे पाटी हुई हैं। यहांके मिट्टिरमे कृष्ण, वलदेव और नन्द्र, यशोदाकी मूर्तियां हैं। टीलेके नीचे पत्थरसे वना हुआ पामरीकुण्डनामक पका सरोवर है। बस्तीके आसपास करीलका जंगल लगा है।

### बरसाने ।

नंदगांवसे वरसाने तक ४ मील लम्बी कची सड़क है। बरसाने एक अच्छी वस्ती लंबी पहाडीके छोरके नीचे बसी है, जिसके पासही ऊपर लाडिली (राधा) जीका वड़ा मन्दिर हैं, जिसमें राधा और कृष्णकी मूर्तियां हैं। उससे नीचे एक मन्दिरमें नन्द्जी, उससे नीचे एक मन्दिरमें वृषमानुके पिता महाभानु और महाभानुकी पत्नी, और उससे भी नीचे मूमितल पर एक मन्दिरमे राधाके पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा और कई भ्राताओंकी मूर्तियां हैं। वरसानेमें कई पक्षे मकान हैं। वस्तीसे बाहर वृषभानुकुण्डनामक पक्का सरोवर है, जिसके समीपके मकान उजड रहे है। वरसाने और गोवईनमें देशी लोग कृष्णका नाम छोडकर केवल राधाकी जय पुकारते है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—(ज्ञह्मांडपुराण—उत्तरखंड. राधाहृद्य दूसरा अध्याय ) श्रीराधा स्िए करनेको इच्छासे साकार होकर नारीक्ष्पसे प्रकट हुई। पीछे उसने अपने हृद्यसे सर्वा-तर्गामि एक पुरुषको उत्पन्न किया, जो अंगुलके एक पोरके वरावर कोटिसूर्यके तुल्य प्रकाश-वान था। वालकने एकार्णव जलमे पीपलके एक पत्तेको वहता हुआ देख उस पर निवास किया। मार्कडेय मुनिने उस वालकके मुखमे प्रवेश कर भीतर ज्ञह्माण्डको देखा। उस पुरुपकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ, जिसमे अनंतकोटि ज्ञह्मा उपजे और सब अपने अपने ज्ञह्मांडके सृष्टिकर्त्ता हुए।

(४ था अध्याय) उस पुरुपने जह राधासे कहा कि हे ईश्वरी तुम हमारे साथ छुछाचार (प्रमंग) करें।, तब देवी बोछी कि रे दुराचार तुमने हमारे अंगस जन्म छेकर हमसे पुंख्र छी के समान वाक्य कहा, अतएब मनुष्यजन्म छेने पर पुश्चर्छीभावसे तुम्हारा मनोर्थ सिद्ध होगा वासुदेवने भी रावाको ज्ञाप दिया कि हे अधेम । प्राकृत मनुष्यको नुग प्राप्त होगी अर्थान प्राकृत मनुष्य तुम्हारा पाणित्रहण करेगा (५ वां अध्याय) प्रष्ठयके अत होने पर भगवान अपने परम धाम गोलोकको गए और सहस्रो रमणीगणों सिहन रम्यमाण होकर असंस्य वन्तर विताए।

(ध्वां अध्याय) यमुनाके पास गोवद्भिन पर्वतके निकट, जहां ब्रह्म करके स्थापित राधाकी अष्टमुजी प्रतिमा थी, उसके समीप गोकुल नगरेम लिखना आदि कियोंने जन्मबहुण किया। गोट्टका राजा गोपोंका स्वामी महाभानुनामक गोप था, जिसके वृपभानु, रन्नभानु, सुमानु प्रतिमानु ४ पुत्र थ, त्येष्ट पुत्र वृपभानु राजा हुआ, जिसने कीनिद्रा नाम्नी म्हीमें अपना निवाह

किया। जब बहुत काल बीतनेपर भी वृषभानुको कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने ऋतु मुनिसे मंत्र प्रहण कर यमुना तीर कात्यायनीके निकट जाकर जपका अनुष्ठान किया । कात्यायनी प्रगट हुई और वृषभानुके हाथमें एक डिंब देकर अंतर्द्धान हो गई। राजा उस डिंबको ले अपने गृहमें आया। (७ वां अध्याय) जब वृषभानुने कीर्तिदाके हाथमें उस डिंबको देदिया, तब वह दो खंड हो गया; जिससे चैत्र शुक्त नौमी को अयोनिसंभवा राधा प्रकट हुई। प्रमाराध्या देवी उप्र तपस्या द्वारा राधिता होकर राध्य हुइ थी, इस कारण वृषभानुने उस कन्याका नाम राधा रक्ता।

(८ वां अध्याय) एक समय सनत्कुमार गोलोकमें कृष्णके द्वारपर गए। द्वारपालने कहा कि इस समय श्रीकृष्ण राधाके साथ गोप्य स्थानमे हैं, थोड़ा विलंब की जिए तब दर्शन होगा, महर्षिने शाप दिया कि तुम अपने स्वामी और पुरवासियों सिहत पृथ्वीतलमें जाकर मनुष्य जन्म यहण करों। कृष्णके निर्देशसे संपूर्ण गोलोक—वासियोंने पृथ्वीमें जाकर कुर, वृष्णि, यदु, अंधक, दाशाई, भोज और बाह्रीक क्षत्रिय कुलमें जन्म लिया। दूसरे सहस्र सहस्र गोप गो-पियोंने गोकुलमें जन्मप्रहण किया। गोकुलमें राधाके अंशसे वृन्दा (तुलसी) और बर्व्वरी जन्मी, स्वयं राधाने की तिदाके गृह जन्म लिया। कृष्ण अपने अंशसे बोशल राज्यमें जिटलाके गर्भसे जन्म लेकर आयान नाम से प्रसिद्ध हुए। जाटिलाके तिलक और दुर्भद दो पुत्र और कृटिला, प्रभाकरी तथा यशोदा ३ पुत्री हुई। यशोदा नंद के साथ व्याही गई।

( १३ वांअध्याय ) राजा वृषभानुने राधाकी योवन अवस्था देख कर उसके विवाहके निमित्त कोशल राज्यमें माल्यवान गोपके गृह दूत भेजा । उस समय राधा यमुनातीर जाकर कृष्णकी आराधना करने लगी । जब माधव प्रकट हुए, तब राधा बोली कि हे प्रभो ! मेरा पिता आयान से मेरा विवाह करना चाहता है, तुम अनुग्रह करके मुझसे विवाह करो। भगवान् वेळि कि हे राधे । हमारा मातुल आयान है, हम माता यशोदाके सहित उसके गृह जायंगे । जब मातुल आयानके अंकमे बैठ वृषमानुके गृह पहुंचेगे, तब वहां हम उसको नपुंसक करदेगे ह तुमको हम एक और वरदान देते हैं कि हमारे भक्त हमारे नामके पहिले तुम्हारा नाम लेगे और जो हमारे नामसे पीछे तुम्हारा नाम लेगा, उसको भ्रूणहत्याका पाप लोगा (१४ वां अध्याय) वृषभानुने अपने गृहमे राधाके विवाहका महोत्सव किया। (१५ वां अध्याय) नंद निमंत्रित होकर यशोदा, कृष्ण, बलराम, उपनंद आदि गोपोके सहित अपने श्वशुर माल्यके गृह गए। गोपराज माल्य अपने पुरसे बरातके साथ वृषभानुके नगरमें पहुंचे । आयान कृष्णको गोदमें िलए हुए रथसे उतरा । वृषभानुने आयानको कन्यादान करनेकी इच्छा की, उस समय आया-नके गोदमें स्थित श्रीकृष्णने अति रोषसे उसका पुरुषत्व हर लिया, अर्थात् आयानको नपुसक कर दिया। विवाह कालमे कृष्णने आयानको पीछे रख अपना हाथ पसार प्रतिप्रह-सूचक वाक्य कहा। इसके अनन्तर वृपभानुने बहुत वस्त्र, भूषण, रत्न, सेना और अनेकसंख्याक गर्दभ, ऊंट और महिष और एक शत शाम अपने जामाता आयानको यौतुकमे दिए । गोपराज माल्य वर और कन्याके साथ अपने प्राममें आया।

( १६ वां अध्याय ) कृष्णचंद्रने वेणुध्वनि करके राधाको वुलाया और निमृत निकुंजमें राधा सिंहत रमण करने लगे । आयानकी माता जटिलाने राधाको सर्वत्र ढूंढा; जब बहुन मिली तव उसने खोजनेके छिये आयानको भेजा। कृष्णने उस समय माया करके कालीका रूप धारण किया। जब आयानने देखा कि राधा कालिकाको पूज रही है, तब अति प्रसन्न हो अपनी माता और गोपियोंको लाकर राधाका सुचरित्र दिखलाया।

(२४ वां अध्याय) जब सब गोकुलवासी राधाका कृष्ण सहित सर्वदा गुप्त स्थानमें सहवास और परस्पर लीलानुराग देखकर परस्पर काना कानी करके गुप्त भावसे राधाके कलंक की घोषणा करने लो, तब राधाने श्रीकृष्णसे कहा कि है प्रभो ! मुझसे यह कलंक सहा नहीं जाता, में विप खाकर प्राण त्याग करूंगी । तब कृष्ण रावाको धैर्य्य देकर अपनी माया विस्तार कर कपट रोगी वनके अचेत हो गए और दूसरे रूपसे कपटवैद्य वनकर नन्दके गृह गए। वैद्य-राज, नन्द्से वोले कि एकपतिवाली स्त्रीसे एकशत छिद्रवाले घड़ेमे नदीका जल मगाओ, उस जलसे कृष्ण चैतन्य होंगे। नन्दने वहुत पतिव्रता खियोको शत छिद्रवाले घडेको देकर यमुना जल लानेको भेजा। जन जल भरने पर कुंभका जल छिद्रोंद्वारा गिर गया, स्त्रियां लजायुक्त हो वाल पर घडेको रखकर भाग गई (२५ वां अध्याय) तव नन्दने कोशलके अधिकारमें राधाके श्रञ्जरके गृह दूत भेजा। आयानकी माता जटिला राधा आदि अपनी पुत्रियों और बहुत पतित्रता स्त्रियोंको साथ छ नन्दके गृह आई। समस्त पतित्रता स्त्रियां क्रमानुसार एक एक यमुनाम जाकर कुंभ पूर्ण करके चलीं, परन्तु रात छिद्रवाला कुंभ जलसे सून्य हो गया। जब सब स्त्रियां लिजत हो भाग गई, तब वैद्यराजने कहा कि हे नन्द्र ! वृषभानुकी पुत्री राधा जो माल्यके पुत्रसे व्याही गई है, एक पतिकी पतित्रता ह, वह यमुनासे जल लावेगी तभी कल्याण होगा। नन्द बोले कि हे राधे ! तुम कुम्भम जल लांकर मुझको विपात्तिसे मुक्त करो । राधाने यमुनामे जाकर कुम्भको जलसे पूर्ण किया । कृष्णने कुम्भके छिद्रोको अनेक क्पधरके आच्छादित कर दिया । राधाने जलपूर्ण घटको नन्दके गृह लाकर वैद्यराजको देदिया । वैद्यने इस ओषिसे कृष्णको सचेत करिदया। संपूर्ण छोग राधाको साधु साधु कहने छगे। ( २६ वां) श्रीकृष्ण राधा सहित निभृत निकु अमें अनुदिन विहारासक्त हो कण्ल विताने लगे।

देवी भागवत—( नववां स्कन्ध, पहिला अध्याय ) गणेशकी माता दुर्गा, राधा, लक्ष्मी-स्वरस्वती और सावित्री ये ५ मूल प्रकृति हैं। ये पांची प्रकृतिके पूर्णावतार है। इनके अंशसे गंगा, काली, पृथ्वी, षष्टी, मंगला, 'वंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा आदि स्त्रियां हैं (५० वां अध्याय ) विना राधाकी पूजा किए कृष्णकी पूजाका अधिकारी कोई नहीं हो सकता।

ब्रह्मवर्क्त पुराण-( ब्रह्मखंड,४९ वां अध्याय ) एक दिन राधानाथ गोलोकके वृंदावनमें रिश्वत शतशृंग पर्वतके एक देशमें विरजा गोपीके साथ क्रीडा करते थे। ४ दृतियोने इस विषय क्री जानकर राधिकाको खवर दी। राधा क्रीध करके उस स्थान पर गई। कृष्णचन्द्रका सहचर सुदामा राधाका आगमन जान कृष्णचन्द्रको सावधान करके गोपगणोंके साथ भाग गया। कृष्णजी राधिकाके भयसे विरजाको छोडकर अंतर्हित हो गए। विरजा राधाके भयसे नदी होकर गोलोकके चारों ओर बहने लगी। कृष्ण अपने आठों सखाओंके साथ राधाके पास आए। राधाने सुदामाको शाप दिया कि तू शीघ्र ही असुर योगि पावेगा। सुदामाने भी राधाको शाप दिया कि तू गोलोकसे भूलोकमें जाकर गोपकन्या हो १०० वर्ष कृष्णके विरहमें दिवतावेगी। सुदामा शंखचूड असुर हो शिवके हाथसे मरकर फिर गोलोंकमे गया। श्रीराधा

वाराहकरपमे गोकुलके वृषभानु गोपकी कन्या हुई। १२ वर्ष बीतने पर वृषभानुने आयान गोपके साथ राधाके विवाहका सम्बन्ध किया। राधा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुई। छा-याके साथ आयानका विवाह हुआ। आयान यशोदाका सहोदर भ्राता और गोलोकके कृष्णका अंश था। राधा अपने कृष्णकी गोदमें बास करती और छायारूप आयानके गृह रहती थी।

( कृष्णजन्मखंड, ५० वां अध्याय ) पिता जिस प्रकारसे कन्याको प्रदान करे, विधाता-ते उसी तरह राधिकाको कृष्णके करमें समर्पण किया। राधा अपने गृहमें रहती थी किन्तु प्रतिदिन वृन्दावनके रासमंडलमे हरिके सहित क्रीडा करती थी।

## गोवर्द्धन ।

बरसानेसे १४ मील गोवर्द्धनतक और गोवर्द्धनसे १४ मील मथुरातक पक्की संड्रक है। मथुरा तहसीलमें गोवर्द्धन पहाडीके छोरके समीप गोवर्द्धन गांव हैं, जहां मानसी गंगाके आस पास बहुतेरे पक्के मकान और देवमन्दिर बनेहें, जिनमें हरिदेवका मन्दिर प्रधान है, जि-सके। आंवेरके राजा भगवानदासेन सोलहवीं सदीमें बनवाया था।

मानसी गंगा बहुत बड़ा लंबा तलाब है, जिसके चारों बगलों पर नीचेसे ऊपरतक आंबें के राजा मानसिंहकी बनवाई हुई पत्थरकी सीढियां हैं। मथुराके यात्री कार्त्तिककी अमान्वास्याकी रात्रिमें मानसी गंगा पर द्वीपदान करते हैं। यहांके समान दीपोत्सव किसी तीर्थमें नहीं होता। तालाबके चारों ओरकी सीड़ियां नीचेसे ऊपर तक यात्रियों और दीपोसे परिपृर्ण हो जाती है। बहुत लोग मानसी गंगाकी परिक्रमा करते हैं।

गोवर्द्धन पहाड़ी ४ मीलसे अधिक लंबी है, परन्तु इसकी चौड़ाई और उंचाई बहुत कम है। औसत उंचाई चारे। ओरके मैदानसे लगभग १०० फीटसे अधिक नहीं है। कार्त्तिककी अमावास्याके दिन गोवर्द्धनिकी परिक्रमाकी बड़ी भीड़ रहती है। यात्रीगण गिरिराज (गोवर्द्धन) तथा राधेकी पुकार बड़े शब्दसे करते हैं। परिक्रमाकी सड़कके किनारों पर सैकड़ों कंगले बैठते हैं। भरतपुर राज्यके जाटगग जूथके जूथ परिक्रमा करते समय उन्मत्त होकर गाते बजाते हैं। मार्गमे कुसुम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई सरोवर मिलते है।

गोवर्द्धनके समीप भरतपुरके राजाओकी अनेक छत्तरी (समाधि मिन्दर) है, जिनमे वल-द्वसिंह (सन १८२५ मे मरे), सूर्यमल और सूर्य्यमलकी पत्नीकी छत्तरी उत्तम है। इनके अतिरिक्त रणधीरसिंह (१८२३ मे मरे) आदिकी छत्तरियां है। कई छत्तरियोमे नकाशीके उत्तम काम है। सूर्य्यमलके समाधि-मिन्दरको उसकी मृत्युके वाद तुरतही सन् १७६४ मे उसके पुत्र जवाहिरसिंहने बनवाया। गोवर्द्धनसे १० मील पश्चिम द्रीगमे भरतपुरके महाराजका किला और मकान है। यहांसे द्रीगको पक्की सड़क गई है।

में मथुरासे एक्के पर गया और पहली रात्रिमे वरसाने और दूसरी तथा तीसरी रात्रि-में गोवर्द्धनमें निवास कर मथुराको छोट आया।

संक्षिप्त प्राचीनकथा—वाराहपुराण—( १५८ अध्याय ) मथुराके पश्चिम भागमें २ योजन पर गोवर्द्धन क्षेत्र है। जो पुरुष मानसी गंगामे स्नान करके गोवर्द्धन पर्वतमे हरिजी-का दर्शन और अन्नकूटेश्वरका दर्शन प्रदक्षिणा करता है, वह फिर ससारमे जन्म नहीं पाता!

श्रीमद्रागवत—( द्राम स्कन्ध, २४ वां अध्याय ) व्रजके गोप परंपरा नियमके अनुसार इन्द्रके यज्ञके निमित्त तय्यारी करने लगे। कृष्णचन्द्रने कहा कि इन्द्रको छोडकर गोवर्द्धन पर्वत-

की पूजा करें। सब व्रजवासियोंने उनका वचन स्वीकार किया। वह इन्द्रपूजाकी सामगीसे गोवर्द्धन पर्वतकी पूजा कर अपने गृहकों छीट आए (२५ वां अध्याय) इन्द्रने अपनी पूजाका छोप देख व्रजवासियों पर कोप किया और प्रछय करनेवाछे मेघोको आज्ञादी कि तुम शीव्र घोर जलधारा वरसा कर गोओं सिहत व्रजका संहार करदों। मेघसमूह व्रजमे जाकर मूसलधार जल बरसाने लगे। जब गोप गोपी सब कृष्णके शरणमें गए, तब कृष्णचन्द्रने गोवर्द्धन पर्वतको एक हाथसे उखाड़ कर ऊपर उठा लिया। जब व्रजके सब लोग गोंओं साथ ७ दिन पर्यंत पर्वतके नीचे रहे, तब इन्द्रने कृष्णका प्रभाव देख विस्मित हो मेघोंको निवारण किया। सब गोप गोपी गोओके साथ बाहर निकले। कृष्णने गोवर्द्धन को जहांका तहां रख दिया (२७ वां अध्याय) इन्द्रने एकान्त स्थानमें आकर कृष्णकी स्तुति कर अपना अपराध क्षमा कराया। सुरभी गोंने अपने दुग्धसे और ऐरावत हस्तीने आकाशगंगाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक किया। इन्द्रने देविधयोंके सिहत कृष्णका अभिषेक कर उनका निम गोविंद रक्खा। (यह कथा अपदि व्रह्मपुराणके ७९ वे और ८० वे अध्यायमें भी है)।

## गोकुल।

मधुरासे ६ मील दक्षिण पूर्व यमुनाके बांध या पूर्व किनारे पर मधुरा जिलेमें गोकुल एक बस्ती है। मधुरासे वहां अच्छी सड़क गई है। गोकुलके मन्दिर बहुत पुराने नहीं हैं। यमुनाका घाट पत्थरसे बधा है। ३०० वर्षके अधिकसे यह वहमाचार्य्यसंप्रदाय अर्थात् गोकुली गोस्वामियोका प्रधान स्थान हुआ है। करीब सन १५२० इस्वीमें इस मतके नियत करनेवाले बहुम स्वामीने यहां और उत्तरी भारतमे उपदेश दिया कि जीवके मोक्षके लिये शरीरको छेश देनेकी आवश्यकता नहीं है। नंगे, भूंखे और एकांतमे रहनेसे ईश्वर नहीं मिलते। सुख ऐश्वर्य्यमे रहकर पूजनेसे ईश्वर मिल कसते हैं। वहुम स्वामी कृष्णका पूजन करते थे। इस संप्रदायके लोग प्रतिदिन ८ वार कृष्णकी बालमूर्तिकी पूजा करते हैं। इनका मत है कि जहांतक हो सके, सुखसे कृष्णका पूजन करते हुए जन्म बिताना चाहिए। इस संप्रदायके हजारो यात्री खास कर पश्चिमी हिन्दुस्तानसे यहां आते हैं। उन्होने बहुतेरे मन्दिर बनवाये ह।

महावन-गोकुलसे लगभग १ मील दूर महावन (पुराना गोकुल) स्थित है। यह मथुरा जिलेमें एक तहसील का सदर स्थान एक छोटा कसवा और तीर्थस्थान है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय महावनमे ६१८२ मनुष्य थे, अर्थात् ४४७५ हिन्दू, १७०४ मुसलमान और ३ दूसरे। पहिले यहां बड़ा जंगल था। वादगाह शाहजहांने सन् १६२४ ई० मे यहां शिकारमे ४ बाघोको मारा था। अब चारो ओरका देश साफ है। पुराने समय में यह गोकुल नाम से प्रसिद्ध था। यहा पुराने गढकी जगह करीब ३० एकड मे देख पड़ती है, जिस पर गोकुलकी तबाही अर्थात् ईटे और मट्टीका एक टीला है।

महावन में अधिक हृद्यग्राही नन्द का महल है, जिसके एक भाग पर मुसलमानों ने औरंगजेवके राज्य के समय हिन्दू और बौद्ध मिन्द्रों के असवाबोंसे एक मसजिद बनवाई; जिसमें १६ स्तंभोके ५ कतार हैं, इससे इसका नाम अस्सीखम्भा पड़ा है। नन्दके महल-में कृष्णकी बाल्छीला दिखाई गई हैं। पायेदार मकानमें पालना है। दीवारके समीप चांदनीके नीचे द्यामलस्वरूप कृष्णचन्द्रकी बालमूर्ति है। दिवमधनके लिये पत्थरका भांडा आर

# भारत अमण-प्रथम खंडका सूचीपत्र।

|      |                   |         | 明が追        | に    |                    |       |       |                    |
|------|-------------------|---------|------------|------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| अध्य | ाय कसवा इत्यादि   | •••     | ਬੂੲ.       | अध्य | ।य कसवा इत         | यादि  |       | पृष्ठ.             |
| १    | चरजपुरा ••••      | • • •   | १          | "    | टीकमगढ़            | •••   | • • • | ४०७                |
| "    | बलिया और भृगुक्षे | त्र     | ` २        | "    | <b>बुन्देल</b> ंबड | • • • | • •   | १०८                |
| २    | त्रह्मपुर         | •••     | રૂ         | "    | ांसी               | ****  | • •   | १०८                |
| 33   | दुमरांव           | • • •   | રૂ         | 6    | जालौन              | • • • |       | १११                |
| "    | वक्सर े           |         | 8          | "    | काल्पी             | •••   | • • • | ११२                |
| "    | सहसराम            | • •     | ų          | "    | हमीरपुर            | •••   | •••   | ११३                |
| "    | गाजीपुर           | • • •   | ६          | "    | तालवेहट            | •••   | • • • | ११३                |
| "    | भुगलसराय जंकुशन   |         | v          | "    | ललितपु <b>र</b>    | • • • | • • • | ११४                |
| ३    | काशी (बनारस)      |         | C          | "    | चंदेरी             |       | •••   | ११४                |
| "    | जौनपुर - ••••     | • • •   | ६८         | "    | सागर               |       | •     | ११५                |
| "    | आजमगढ़            | •••     | ৩০         | "    | दुमोह              | • • • | •••   | ११६                |
| . 8  | चुनार             |         | ७१         | 77   | राजगढ़             | ••••  | • • • | ११७                |
| "    | मिर्ज़ापुर        |         | ডহ         | "    | नरसिंहगढ़          | • •   | •••   | ११७                |
| "    | विंध्याचल         | • • •   | <b>७</b> ३ | "    | भिलसा              | •••   | •     | ११८                |
| ધ    | इलाहावाद          |         | ७८         | "    | सांची              | ****  | •••   | ११८                |
| "    | पश्चिमोत्तरदेश    | • • •   | ८६         | 77   | भोपाल              | •••   | • • • | ११९                |
| દ    | नयनी जंक्रान      |         | ९०         | "    | हुशगावाद्          | •••   | • • • | १२०                |
| 55   | ेरीवां            |         | ९२         | 77   | इटारसी जंक्        | श्न-  | •     | १च्१               |
| "    | नागौड             | • • • • | <b>9</b> 3 | 3    | द्तिया             | • • • | • •   | १२२                |
| "    | माइहर             |         | 98         | "    | ग्वालियर           | • • • | •,,   | १२३                |
| "    | करवी              | • • • • | ९५         | "    | मध्यभारत           | • • • | •••   | १३०                |
| 77   | चित्रकूट          | • • • • | ९५         | "    | घौलपुर             | • • • | ***   | १३१                |
| 77   | कालिंजर .         | • ••    | ९६         | १०   | आगरा               | •••   | • • • | १३२                |
| "    | अजयगढ .           |         | १०२        | 1 28 | •                  | • • • |       | १४५                |
| "    | छत्तरपुर          |         | १०२        | ,,   | 8. 21.1.1          | •••   | •••   | १६३                |
| ,,   | विजावर            |         | १०३        | "    | ગંજુંગાંગ          | ****  | ****  | १७२<br>१७ <b>२</b> |
| 53   | पन्ना             |         | १०३        | `,,  |                    |       | • •   | १७५                |
| હ    | बांदा             |         | १०४        | ,,   | _                  |       | •     | १७६                |
| ;;   |                   | • •••   | १०५        | १२   |                    | •••   | •     | १७७                |
| "    |                   | •       | १०६        | 77   |                    |       | • • • | १७९                |
| "    |                   | • ••••  | १०६        | "    |                    | ****  | •••   | १८२                |
| 33   | -                 | • •••   | १०७        | ,,   | वादीकुई जंब्       | हशन   | • •   | १८३                |
| 3:   | _                 |         | १०७        | ,,   | अलवर 🗸             |       |       | १८४                |
|      |                   |         |            |      |                    |       |       |                    |

### सूचीपत्र ।

|                     | _                 |        |                     |          |       |               |
|---------------------|-------------------|--------|---------------------|----------|-------|---------------|
| अध्याय क्सवा, इत्या | િંદુ <sup>*</sup> | घृष्ट. | अध्याय क्सवा इत     | यादि     |       | .वेड          |
| " जयपुर । 🍎 .       | **                | १८७    | '' प्रतापगढ़        | ****     | •••   | २३५           |
| "टोक 🔻 🕠            | *** * ***         | १९४    | ्" वांसवाड़ा        | •••      | • •   | २३६           |
| १३ सांभर .          |                   | १९५    | '' डूंगरपुर         | • • •    |       | २३७           |
| " देवजानी           | • • • •           | १९६    | '' जावरा            | •••      | . •   | २३८           |
| '' वीकानेर 💆        | ••                | १९६    | " रतलाम -           | •••      | •••   | २३९           |
| " जोधपुर            |                   | १९८    | १८ उज्जैन           | •••      |       | २४०           |
| '' जैसलमेर 🗸 👑      |                   | २०२    | १९ इन्दौर           | •••      | ****  | <b>े</b> २४७′ |
| १४ निराना           | •• 23•            | २०३    | '' देवास            | •••      | •••   | २५०           |
| '' किसुनगढ़         | ••                | २०४    | '' मऊ छावनी         | • • •    | •••   | २५१.          |
| " अजमेर             | ••                | २०५    | " मांडू             | <b>/</b> | ****  | २५१           |
| " वियावर .          | ••                | २११    | '' ঘাড়             | •••      | •••   | २५१           |
| १५ पुष्कर .         | ••                | २११    | २० ओंकारनाथ         | •••      |       | २५३           |
| १६ नसीरावाद 🕠       | 1111              | २१७    | २१ खंडवा            |          |       | २५६           |
| " चित्तौर           |                   | २१७    | '' बुरहानपुर        | •• (     | ·•••  | "२५८"         |
| " उदयपुर√ .         | ••                | . २२४  | <sup>)</sup> ' हरदा | •••      | •     | २५९           |
| " श्रीनायद्वारा     | • • • •           | २२९    | " सिउनी             | • • •    | •••   | <b>२५</b> ९   |
| १७ कोटा 🞷 🕠         |                   | २३०    | '' म्रासिंहपुर      | ••       | , · · | २५९           |
| " बून्दी            |                   | २३१    | '' जवलपुर           |          |       | २५९           |
| " नीमच छावनी        |                   | २३३    | '' मंडला            | •••      | ****  | २६१           |
| " झालरापाटन         | ••                | -२३४   | '' असरकंटक          |          | •     | २६३⁻          |

॥ इति भारतभ्रमण प्रथम खण्ड सूची ॥





# मध्यम् खण्ड । प्रथम अध्याय १ः

## चरजपुरा, बलिया और भृगुक्षेत्र. चरजपुरा ।

गणपति गिरिजा श्रीरमण, गिरिजापति गिरिराय । विधि बानी गुरु व्यास रवि, बार बार शिर नाय ॥ साधुचरण परसाद लहि, साधुचरण परसाद । आरंभत भारत-भ्रमण, लहन रसिकजन स्वाद ॥

मेरी प्रथम यात्रा सन् १८९१ ई० (सम्वत् १९४८) के सितम्बर (आश्विन) में मेरी जन्मभूमि 'चरजपुरा' से आरंभ हुई ।

चरजपुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमे बिलया ज़िलेके दोआवा परगनेमें लगभग ११०० मनुष्योंकी बस्ती है। जिसके पूर्व ओर मेरे पिता वाबू विष्णुचन्द्रजीका बनवाया हुआ शिवमंदिर सुशोभित है गंगा और सरयू निदयोंके मध्यमें होनेसे इस परगने का नाम 'दोआवा' है। दोआवा परगना पिहले परगना विहियांके नामसे विहारके शाहा-बाद जिलेमें था, परन्तु सन १८१८ ई० मे पिश्चमोत्तर देशके गाज़ीपुर जिलेमें कर दिया गया; तबसे तपा दोआवा परगना विहिया कहलाने लगा। सन १८८४ के नये वँदोवस्तसे परगना दोआवा जिला है। इस प्रामसे २ मील दक्षिण गंगा और आठ मील उत्तर सरयू बहती हैं। पिहले गंगा और सरयूका संगम यहांसे ८ मील पूर्वोत्तर था, परन्तु अव यह संगम यहां से २५ मील पूर्व हरदी छपरांक पिश्चम है।

इस प्रामसे ४ मील उत्तर रानीगंज वाजारके पास अगहन सुदी पंचमी की (जिस तिथिको जनकपुरमें श्रीरामचंद्रका विवाह हुआ था ) लगभग १५ वर्षसे सुदिष्ट वाबाके

7

घनुर्यज्ञका मेला होता है। सुदिए बावा मधुकरीय सम्प्रदायक एक वृद्ध साधु हैं, जिनके समीप विभूति और आशीर्वादके लिये बहुतसे लोग आते हैं।

चरजपुरासे १८ मील पश्चिम गंगाके वाएँ किनारेपर इस जिलेका सदर स्थान विलया, १८ मील पूर्व-दक्षिण गंगाके दक्षिण शाहाबाद जिलेका सदर स्थान आरा और १८ मील पूर्वोत्तर सरयू नदीके वाएँ किनारेपर सारन जिलेका सदर स्थान छपरा है।

### ्बलिया और भृगुक्षेत्र।

विष्या पश्चिमोत्तर देशके बनारस विभागमें जिलेका सदर स्थान गंगांके बाएँ किनारेपर एक छोटासा कसवा है। यह २२ अंश ४३ कला ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कला ५ विकला पुर्व–देशान्तरमें है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय विषयामें १६३७२ मनुष्य थे, अर्थात् १३४८१ हिन्दू, २८७९ मुसलमान, १० क्रस्तान और २ पारसी।

विलयामें वालेश्वरनाथ महादेवका पुराना मिन्दर गंगामें गिरगया, तब बावू गणपित-सहाय डिप्टीने पिहले मंदिरके स्थानसे कुछ उत्तर हटकर दूसरा मंदिर अच्छे डौलका चन्देसे बनवादिया है। इस ज़िलेके सेशन जजका काम गार्ज़ीपुरके जज करते हैं। पिहले विलया गार्ज़ीपुर के ज़िले में थी।

विष्याके चौकको रावर्ट्स साहब कलक्टरने सन १८८२ ई० में वनवाया था। चौक मंडलाकार है और इसके हर एक ओरमे एकही तरहकी छतदार कोठिरयोंके आगे रेंद्रुए खंभे लगेहुए एकही तरहके दालान हैं। चौकके मध्यम कूप है, जिससे चारोओर सड़कें निकली हैं। कूपके समीप भी चारोओर मंडलाकार एकही तरहकी दूकाने वनी हैं।

भृगुक्षेत्र वा भृगुआश्रम की बस्ती अब बिल्यामें मिलकर बसी है। भृगुजीका मिन्दर कई बार स्थान स्थान पर वनता और गंगाजीमे गिरतागया, पर अब बिल्याके समीप नया मंदिर वना है। यहां कार्तिककी पूर्णिमाको भारतवर्षके बढ़े मेलोंमेंसे एक भृगुक्षेत्रका प्रख्यात मेला होता है और एक सप्ताहसे अधिक रहता है। मेलेमें बनारस आदि शहरोंसे दूकाने आती हैं। घोड़े और विशेष करके गाय बेल आदि चौपाये (मविशियां) बहुत बिकते हैं। मेलेमें २००००० से ४००००० तक मनुष्य आते हैं। सन् १८८२ ई. मे ६०००० चौपाये आए थे। मेलेसे राजकर ५८७०) रुपया मिला।

विलया जिला-सन १८७९ ई. की पहली नवंबरको गाजीपुर और आजमगढके पूर्वीय परगनोंसे बिलया जिला नियत हुआ। इसके उत्तर और पूर्व सरयू नदी इसको गोरखपुर और विहारके सारन जिलोंसे अलग करती है, दक्षिण गंगा इसको विहारके शाहाबाद जिलेसे अलग करती है और पश्चिम गाजीपुर और आजमगढ जिले हैं।

इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय बिलया जिलेमें ९४३००० मनुष्य थे, अर्थात् ४५२४१६ पुरुष और ४९०५८४ खियां। सन१८८१ ई. में बिलया जिलेका क्षेत्रफल ११२४ वर्ग मील और मनुष्य संख्या ९२४०६३ थी, अर्थात् प्रति-वर्ग-मील में औसत ८०८ मनुष्य थे। पश्चिमोत्तर देशमें बनारस जिले को छोड़कर बिलया जिले का औसत घनापन दूसरे जिलेंसे अधिक है, जिनमे ८५५४१० हिन्दू, ६९३२१ मुसलमान और ३२ दूसरी जातिके मनुष्य थे। हिन्दुओं मे १३११२६ राजपूत, १०२३०० ब्राह्मण, २६०३३ भूमिहार, ८७५५४

चमार, ५८१४७ भर, जो आदि निवासी जातियोंमें से हैं और अब हिन्दूमें गिने जाते हैं, जीर शेष दूसरी जातियां थीं।

इस जिलेमें बिलया, बांसडीह और रसडा इन तीन स्थानोंमें तहसीली है। इस जिले के १० कसबोंमें सन् १८८१ में ५००० से अधिक मनुष्य थे, अर्थात् बिलयामें ८७९८ सन १८९१ में १६३७२, सहतवारमे ११०२४ सन् १८९१ में ११५१९ बडा गांवमें १०८४७ सन् १८९१ में १०७२५ रसड़ामे ११२२४ रेवतीमें ९९३३, बांसडीहमें ९६१७, बैरियामें ९१६०, मनियरमें ८६००, सिकंदरपुरमे ७०२७ और तुर्त्तीपारमें ६३०७।

# द्वितीय अध्याय २

ब्रह्मपुर, डुमरांव, वकसर, सहसराम, गृाज़ीपुर और मुगलसराय जंक्शन।

#### ब्रह्मपुर ।

चरजपुरासे १६ मील दक्षिण सुबे बिहारके शाहाबाद जिलेमें आरासे २३ मील पश्चिम ईस्ट इंडियन रेलवेका स्टेशन रघुनाथपुर है। जिससे २ मील उत्तर ब्रह्मपुरमे जिसको सर्वसाधारण लोग बरमपुर कहते हैं, ब्रह्मेश्वरनाथ महादेवका शिखरदार पश्चिम मुखका बड़ा सन्दिर है जिसके पास पार्वतीका एक लोटा मन्दिर और पक्का सरोवर है।

फाल्गुन और वैशाखकी शिवरात्रियोंको त्रहापुरमें बड़ा मेळा होना है । जिसमें घोड़े और दूसरे दूसरे चौपाए बहुत बिकते हैं । मेळा एक सप्ताह तक रहता है ।

भलुनी भवानी-ब्रह्मपुरसे बीस बाईस मील दक्षिण है । चैत्र नवभीके समय भलुनी भवानी का मेला होता है और १० दिनसे अधिक रहता है । इसमें घोड़े और मवेशियां नहीं जातीं पर दूसरी बस्तुएँ बहुत बिकती हैं। इसलीके बागमे सरोवरके पास भवानीका मन्दिर है।

#### डुमरांव ।

रघुनाथपुरसे १० मील ( आरासे ३३ मील ) पश्चिम डुमरांवका रेलवेस्टेशन है। जिससे १ के मील दक्षिण विहारके शाहावाद जिलेमें डुमरांव एक छोटासा कसवा है। यह २५ अंश ३२ कला ५९ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कला ४२ विकला पूर्व देशान्तरमें है। इस वर्षकी मनुष्य—गणनाके समय डुमरांवमे १८३८४ मनुष्य थे, अर्थात् १४९०० हिन्दू और ३४८४ मुसलमान।

यहां के राजा भोजवंशी उज्जैन क्षत्री हैं। इनकी जमींदारी शाहावाद और विषया आदि जिलों में फैली हुई है। डुमरांव में महाराजकी वड़ी फुलवाड़ी और गढ़ के भीतरकी ठाकुरवाड़ी देखने योग्य है। फुलवाड़ी में एक सरोवर और कई उत्तम कोठियां वनी हुई हैं जिनमें महमान लोग ठहरते है। डुमरांव में एंट्रेंस स्कूल और अस्पताल है और चैत्र नवमी तथा जन्माष्टमी के महोत्सव वड़े घूमधामसे होते हैं। बड़े समारोह से श्रीठाकुर जीकी सवारी निकल्ती है और सैनड़ों पंडितों को नियमित विदाई मिलती है।

## डुमरांवका इतिहास।

राजा भोजसिंहने भोजपुरको बसाया और इसी कारणसे यह परगना यह प्रदेश 'भोज-पुर' नामसे प्रसिद्ध है। उनका दूटाहुआ गढ़ डुमरांवसे ३ मीलपर अवतक वर्तमान है।

पीछे भोजसिंहका राज्य डुमरांव; वक्सर और जगदीशपुर इन तीन हिस्सोंमें बटगया । डुमरांव राज्यको स्थापित हुए ५०० वर्षसे अधिक हुए । सन १८१५ ईसवीमें डुमरांवके राजा जयप्रकाशसिंहने नेपालकी लड़ाईके समय अंगरेजी सरकारकी अच्छी सहायताकी थी । उसी समय उनको सरकारसे महाराज बहादुरकी पुरतनी पदवी मिली।

वृद्ध महाराज महेश्वरबल्शासिंह वहादुरके देहान्त होनेपर सन १८८१ ईस्त्रीमें उनके पुत्र महाराज सर राधाप्रसादिसह वहादुर (के॰ सी॰ आई॰ ई॰) को राजगदी मिली, जिनकी अवस्था इस समय ५० वर्षकी है। अंगरेजी दरबारोंमें बिहारके सम्पूर्ण जमींदार राजाओंमें महाराजको प्रधान आसन मिलता है।

वक्सरके राजाकी जमींदारी विक गई है।

जगदीशपुरके बाबू कुँबरसिंहका नाम सन १८५७ के बलवे में वागियोंके साथ मिलने कें कारण प्रसिद्ध है। वे अपने अनुज वावू अमरसिंहके साथ सन १८५७ की जुलाईमें दानापुरके वागी सिपाहियोमें मिलकर अंगरेजोके विरुद्ध खड़े हुए थे । छग भग ६ महीके तक तो जगदीशपुर मोरचा बन्दी करके रहे, परन्तु सन १८५८ की जनवरी में घवड़ा कर पश्चिमको चले गये । फरवरीके मध्यमें लखनऊसे भागते हुए आजमगढ़ जिलेमें आये. अंगरेजी सेनाने 'अतरविलया ' में उनपर आक्रमण किया, किन्तु परास्त होकर वह आजमगढ़में हट आई । बाबू कुँबरसिंहने आकर अंगरेजी सेनापर घरा डाला, जब सरकारी अफ़्सरके अधीन एक सेना आई तब अप्रैलके मध्यमें बाबू कुँत्ररसिंह परास्त होकर भागे। जब अंगरेजी पल्टनने पश्चिमसे उनका पीछा किया, तब वे बागी सिपाहियोंके साथ अपने घरकी ओर हीटे, चरजपुरासे ३ मील दक्षिण-पूर्व शिवपुर घाटके पास गंगाके बाँचें किनारे कुँवरासिंहके पहुँ-चनेपर अंगरेजी फौज पीछेसे पहुँचगई। उस समय बहुतेरे सिपाही मागे और वहु तेरे कुँवरासिंहके साथ नावों द्वारा गंगापार हुए । बावू कुंवरसिंह जब हाथीपर सवार हो किनारेसे चले, तब अंगरे-जोंने इस पारसे उनपर गोला मारा, जिसका दुकड़ा उनके हाथमे लगा, जिससे वे जगदीशपुरमें जाकर मरगये। पीछे अमरसिंह भाग गये, परन्तु बागियोंकी जमायत जगह जगह तहसीलों और थानोंपर आक्रमण करती हुई इधर उधर फिरा करती थी। अक्टूबरमें कर्नल केलीके अधीन जिला साफ करनेके लिये जब एक फौज भेजी गई, तब वे छितर बितर हो गये। अंगरेजी सकीरने कुंवरसिंह और अमरसिंहकी जमींदारी जब्त करके नीलाम करदी। जगदीशपुरका देवमन्दिर पहिलेही बारूदसे उड़ा दिया गया था।

#### बक्सर।

डुमरांवसे १० मील ( ओरासे ४३ मील ) पश्चिम वक्सरका रेलवे स्टेशन है। वक्सर विहारके शाहाबाद जिलका सत्र डिवीजन गंगाके दहिने किनारे पर एक छोटा कसबा है। लोग कहते हैं कि 'व्याव्यसरका' अपभ्रंश वक्सर है। यह २५ अंश ३४ कला २४ विकला उत्तर अक्षांस और ८४ अंश ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें है।

यहां गहेकी वड़ी मंडी है और विशेष करके चीनी, रूई और लवणका व्यापार होता है।

इस वर्षकी जन-संख्याके समय बक्सरमें १५५०६ मनुष्य थे, अर्थात् ११७२५ हिन्दू १ जैन, १७ बौद्ध, ३५९२ मुसलमान और १७१ क्रस्तान ।

गंगांके किनारेपर एक छोटा पुराना किला है, जिसके बगलोंमें सूखी खाई और गंगाकी ओर ईटेका पुरुता है। भीनरके मकानोंमें नहर विभागके अफसर रहते हैं।

किलेसे पश्चिम और दक्षिण शोणकी प्रधान पश्चिमी नहरकी एक शाखा है, जो डिहरीसे १२ मील पर पश्चिमी नहरसे निकल उत्तर आकर बक्सरके पास गंगामें मिली है। सरकारी स्टीमर असवाब और मुसाफिरोंको लेकर आते जाते हैं। नहरकी चौड़ाई ४० फीट नेवक पास और ०५ फीट पानीकी लकीरके पास और गहराई ७ फीट है, जिसके दक्षिण बक्सरके राजाका साधारण मकान है। ये राजा, राजा भोजसिंहके वंशमें हैं, इनकी सम्पूर्ण जमींदारी विकगई है।

चरित्रवन-राजाके मकानसे पश्चिम कची सड़क उत्तरसे दक्षिणको गई है, जिससे पश्चिम गंगाके किनारे तक चरित्रवन है। इसमें अब वनके वृक्ष छता आदि नहीं हैं, बरन छोटे बड़े २५ से अधिक देवमन्दिर हैं, जिनमें सोमेश्वरनाथ शिवका मन्दिर पुराना सूर्य्यपुराके दीवान और डुमरांवके महाराजकी ठाकुरवाड़ी उत्तम है। राजाके मकानसे पश्चिम-दक्षिण सड़कके पश्चिम ओर एक टीछेपर एक कोठरीमें राम और छक्ष्मणकी मूर्तियाँ हैं, जिसके नीचेकी तहमें महर्षि विश्वामित्र हैं; जहां जानेके छिये कोठरीके दोनों ओरसे सीढ़ियां नीचेको गई हैं। इस स्थानका नाम 'रामचब्रतरा है'।

रामेश्वरका मन्दिर-किलेसे पूर्व गंगाके तीर रामेश्वर घाटपर रामेश्वर शिवका गुम्बज-दार पूर्व मुखका मन्दिर है। जगमोहनके दाहिने महावीर और बाएँ भैरवकी मूर्ति है। मन्दिरके दक्षिण एक कोठरीमें महाबीरकी मार्बुलकी छोटी मूर्ति है और उत्तर गंगाका घाट पका बना हुआ है। मन्दिरके आस पास इमली, पीपल और बटके वृक्षो पर बन्दरोंके हुण्ड रहते हैं।

सिकरौरके एक ब्राह्मणने इस घाटके पश्चिम एक दूसरा पक्का घाट और विश्वामित्रका एक मन्दिर बनवानेका काम आरंभ किया है।

वक्सरमें मकरकी संक्रान्तिको गंगा-स्नानका मेला होता है। वक्सर तीर्थकी परिक्रमा-की यात्रा अगहन बदी ५ से आरंभ होकर ५ दिनमे समाप्त होती है, इसमें विशेषकर उसके आस पासके लोग जाते हैं।

बक्सर विश्वामित्र ऋषिका सिद्धाश्रम है। लोग ऐसा कहते हैं कि, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणने अयोध्यासे आकर यहीं विश्वामित्रके यहकी रक्षा की थी।

#### सहसराम ।

सहसराम बक्सरसे लगभग ३५ मील दृक्षिण, शाहाबाद जिलेका सब डिवीजन वड़ी न्सड़फके पास एक छोटा कसबा है। यह२४ अंश५६ कला५९ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ न्अंश ३ कला ७ विकला पूर्व देशांतरमें है। वक्सरसे सहसराम तक नहरमें आगवोट चलता है।

इस वर्षकी जन-संख्याके समय सहसराममें २२७१३ मनुष्य थे, जिनमें १३१३० हिन्दु, ९५७१ मुसलमान और १२ कृस्तान ।

कसवेके पश्चिम एक वड़े तालावके मध्यमें शेरशाहका अठपहला वड़ा मकवरा है। जिसकी छत ४ मेहरावियों पर वनी है। इसमें जोनेके लिये तालावमें एक ओर पुछ वना है। नमकबरेके खर्चके लिये वडी जागीर है। Į

Į.

(३) पश्चिमोत्तर अवध रुहेलखण्ड रेलवे गई है; जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ न पाई है। मील प्रसिद्ध स्टेशन ७ वनारस (काशी) १० बनारस ( छावनी, ) २८ फूलपुर ४६ जीनपुर १२६ अयोध्या (रानोपाली) १३० फैजाबाद जंकशन १९२ वाराबंकी जंकुशन २०९ लखनऊ जंक्शन फेजाबाद जंक्शनसे ६ मील पूर्व अयोध्याका राम-

घाट स्टेशन और बाराबंकी जंक्शनसे २१ मील पूर्वेत्तर बहराम घाट है। लखनऊसे पश्चिमोत्तर रहे-लखण्ड कमाऊं रेलवे पर ५५ मील सीतापुर, १६३ मील पीलीभीत और २४१ मील काठगोदाम, लखनऊसे पश्चिमोत्तर अवध रहेलसण्ड रेलवेपर १०२ मील शाहजहां-पुर और १४६ मील बरैली जंक्शन. और दक्षिण-पश्चिम ३४ मील उन्नाव और ४६ मील कानपुर जंक्शन है।

# तृतीय अध्याय ३

#### बनारस जीनपुर और आज़मगढ़ ।

काशीवा बनारस।

मुगुलसराय जंक्शनसे ७ मील पश्चिमोत्तर बनारसमें राजघाटका रेलवे स्टेशन है। वनारस २५३ फीट समुद्रके जलसे ऊंचा है और पश्चिमोत्तर देशमे किस्मत और जिलेका सदर स्थान, भारतवर्षके पुराने शहरोंमेंसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक सबसे वड़ा और प्रसिद्ध शहर गंगाके बाएँ किनारे पर बसा है। यह बनारस और काशी दोनों नामोंसे प्रख्यात है। अंगरेजी दुपतरोंमें बनारस लिखा जाता है और पुराणामे काशी, अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी आदि इसका नाम लिखा है। वरुणा और असी इन दोनों निद्यों के मध्यमें होने के कारण इसका नाम 'वाराणसी' पड़ा, जिसका अपभ्रंश बनारस है। वरुणा नदीके समानांतर उत्तर पंचक्रोशीकी सड़क काशीकी उत्तरी सीमा कही जाती है, जिससे उत्तर सारनाथ है। यह २५ अंश १८ कला ३१ विकला **उत्तर अक्षांश और ८३ अंश ३ क**छा ४ विकला पूर्व देशान्तरमें है।

गंगाके दहिने किनारेसे मन्दिरों और मकानोंसे पूर्ण, अर्द्ध-चन्द्रांकार गंगाके वाएं किना-रेसे ३ मील लंबी काशी देख पड़ती है। मन्दिरोंके ऊपर शिखर, गुंवज और कलश, और मसजिदोंके ऊपर मीनारें और नीचे घाटोंपर पत्थरकी सीढियां शहरकी शोभाको वढ़ा रही

हैं। घाटोंपर हिंदुम्तानके अनेक प्रदेशोंके यात्री देख पड़ते हैं।

असीघाटके पास गंगा ठीक उत्तरको बहती है और आगे क्रम क्रमसे ईशान कोणकी ओर छौटी है और राजघाटके पाससे पूर्वे त्तरको गई है। काशींक पास गंगाकी चौड़ाई है मील है। राजघाटके रेलवे स्टेशनसे असी-संगम ३ है मील है। दोनोंके मध्यमें विश्वनाथजीका

सोनहला मन्दिर सुशोभित है। वरुणा-संगमसे राजघाट१ है मील, पंचगंगा घाट२ मील,

काशी वा वनारस पृष्ठ ९.



|     | _ 1 |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     | -   |
|     |     |
|     | ~   |
|     | -   |
|     | •   |
|     | 1   |
|     |     |
|     | •   |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
| -   |     |
|     |     |
|     |     |
| -   |     |
| • - |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     | `   |
|     |     |
|     |     |
|     | ~   |
| ,   |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     | *   |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |
|     |     |

मणिकर्णिका घाट २ ई मील, दशाश्वमेध घाट २ ई से कुछ अधिक और असी संगम घाट ४ मील है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय काशी और छावनीमें २१९४६७ मनुष्य थे(११५०६२ पुरुष और १०४४०५ स्त्रियां) जिनमें १६८६९१ हिंदू, ४९४०५ मुसलमान, १२०६ क्रस्तान, १०९ जैन, ५२ सिक्ख, २ यहूदी, १ बौद्ध और १ पारसी । इनमें २५००० के लगभग ब्राह्मण थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार काशी भारतवर्षमें छठवां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें पहला शहर है। शहरका क्षेत्रफल ( छावनी छोड़कर ) २४४८ एकड़ है।

भारतवर्षके पुराने शहरोंमें बनारस सबसे सुन्दर और उत्तम है। गंगाके आस पासके शहरकी गिलयोंमे, जो पत्थरसे पाटी हुई हैं,मीलों तक चले जाइये,धूप नहीं लगेगी। दोनों ओर चौमहले, पंचमहले, छः महले और सतमहले मकानोंकी पंक्तियां देख पड़ेंगी। इन पतली गिल्योंमे प्रायः सब लोग पैदलही चलते हैं। गृहोंके शिरोभाग देखने पर सिरकी पगड़ी गिर जायगी अधिकांश मकान पुरानी चालके पत्थरके हैं। चौखंभे महल्लेमें ग्वालियरके महाराजका पंचमहला मकान काठसे बना है, जिसके पास 'आमर्दकेश्वर 'हें। कोतवालीके समीप बनारस का चौक है, जिससे पूर्व घड़ीका टावर (मीनार) है।

राजघाट स्टेशनसे विश्वेश्वर गंज बाजार, जिसमें सब भांतिकी थोक और खुदा जिनिस बिकती हैं, और चौंक होती हुई एक चौड़ी सड़क अस्सीघाट पर गई । इसके बांए अर्थात् दक्षिण ओर शहरमें कोई चौड़ी सड़क नहीं है, परन्तु दिहेने छंत्री, चौड़ी कई सड़के निकली हैं, और दूर तक शहर फैला हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर अंगरेजी और देशी बड़े बड़े मकान बने हैं। इसी ओर अनेक स्कूल, अनेक जनाना स्कूल, अनेक अस्पताल, खिनिल कचहरियां, सिकरौड़की छावनी, जेल, अंगरेजी कबरगाह, बहुतेरे बागान, और अनेक गिर्जा हैं। गिर्जाओं में सेंटमेरी चर्च सबसे बड़ा है, इसमें चार पांचसी आदमी बेठ सकते हैं। यह घड़ीका एक टावर है। सिकरौड़की फौजी छावनी राजघाट स्टेशनसे देशी फौज रहती है। सहरकी बस्तीसे लगभग २ मील पश्चिम उत्तर है, जहां यूरोपियन और देशी फौज रहती है।

ऐसा कहा जा सकता है कि काशीकी पंचकोशीके भीतर काशिके मनुष्योंसे अधिक देवमूर्तियां हैं। बहुतेरे स्थानोंसे मूर्तियोंका बड़ा बटोर है, जिनमें अधिक शिवलिंग हैं। मंदिर अनिगत हैं, जिनमें बहुतेरे मंदिर छोटे हैं। अलन्त छोटे मंदिरोंको छोड़कर इस समय १५५० मंदिर अनुमान किए जाते हैं। पुराणोंमें लिखे हुए कितने शिवलिंग, देवमूर्तियां, देवमंदिर और कुंड छोप हो गए हैं, कितने नए स्थापित हुए और बने हैं और कितनोंके स्थान बदल गए हैं। सुसलमानी राज्यके समय पुराने मंदिर तोड़ दिए गए थे।

बनारसमें दस्तकारीका उत्तम नमूना देखा जाता है। यह शहर कारचोवीके काम, पीत-छके बर्तन, छकड़ीके खिलौने और रेशमके कामके लिये प्रसिद्ध है। साटन मखमल और रेशमो पर सोने और चांदीके सूतसे कारचोवीके उत्तम २ काम वनते हैं। यहां चांदी सोनेके बहुत बारीक तागे तैय्यार होते हैं और रेशमी साड़ी, दुपट्टे, कमस्त्राव, टोपी, सलमा इत्यादि बहुत बनते हैं।

काशीमें समय समय स्थान स्थान पर बहुतसे मेले होते हैं, जिनमें बुढ़वा मंगलका मेला सबसे विख्यात है। चैत्र प्रतिपदाके पीछे जो दूसरा मंगलवार आता है, उस दिनसे आरंभ होकर शुक्रवार तक यह मेला रहता है। इस मेलेके समय वजड़ों और सैकडों नावों पर चढ़कर काशीके लोग अवीर गुलाल उड़ाते हुए एक ओरसे दूसरी ओर जाते हैं। किसी नाव पर नाच किसी पर गाना वजाना होता है डोगियों पर पूरी मिठाई और पानकी दूकानें जाती हैं। इस मेलेको देखनेके निमित्त दूर दूरसे लोग आते हैं।

काशीमें प्रहण-स्नानका बड़ा माहात्म्य है, इसिलये प्रहणोंमें भारतवर्षके सभी प्रदेशोंसे लाखों यात्री काशीमें आते हैं। प्रहण-स्नानके समय संपूर्ण घाट मनुष्योंसे पूर्ण हो जाते हैं। बहुतेरे लोग नाव और डोंगियोंपर चढ़कर गंगामें मणिकर्णिका घाटपर जाते हैं। मणिकर्णिकाके आस पासकी गलियोंमें आदमियोकी बड़ी भीड़ होती है। कई एक दिनोंतक 'विश्वनाय' के मंदिरमें अत्यंत भीड़ रहती है।

वरुणा-संगमघाट (१)-यहां वरुणानामक एक छोटी नदी पश्चिमसे आकर और दक्षिण घूमकर गंगामें मिलगई है, जिसके तटमे संगमसे पूर्व (अर्थात् वरुणाके बाएं) 'वारी-छेश्वर' ऋत्वीश्वर शिव हैं। यह घाट काशोंके अति पवित्र ५ घाटोंमेंसे एक है। दूसरेश पंचगंगा, माणकार्णका, दशाश्वमेध और असी-संगमघाट हैं।

वरुणा-संगमके पास 'विष्णु-पादोदक' तीर्थ और 'श्वेतद्वीप' तीर्थ है।

भादो सुदी १२ को वरुणा-संगम पर स्नान और दर्शनकी भीड़ होती है और महा वारुणीके समय भी यहां भीड़ होती है।

आदिकेशव, संगमेश्वर, आदि—संगमकी ऊंची भूमिपर सीढ़ियोंके सिरेपर 'आदिकेशव' का पत्थरका शिखरदार मंदिर और जगमोहन हैं। आदिकेशवकी श्याम रंगकी सुंदर चतुर्भुज मूर्ति दो हाथ ऊंची खड़ी है। इनका मुकुट चांदीका है और चारो हाथोंके शंख, चक्र, गदा, पद्ममें चांदी जड़ी है। इनके एक ओर 'जय' और दूसरी ओर 'विजय' की मूर्ति है। आदिकेशवके बाई ओर भीतमे काशिके द्वादशादिलोंमेंसे मंडलाकार 'केशवादित्य 'हैं। मंदिर के उत्तर 'हरिहरेश्वर' शिवका शिखरदार मंदिर है।

आदिकेशवके मंदिरके हातेसे बाहर दक्षिण ओर एक शिखरदार मंदिरमें 'वेदेश्वर' और 'नक्षत्रेश्वर' शिवलिंग हैं, वेदेश्वरके नीचेकी कोठरीमें 'श्वेतद्वीपेश्वर' शिवलिंग हैं ।

आदिकेशवके मंदिरसे आगे अर्थात् पूर्व ११ सीढ़ियोंसे नीचे 'संगमेश्वर' का जो काशीके ४२ लिगोंमेसे एक है, शिखरदार मंदिर है । संगमेश्वरके पूर्वकी दालानमें 'ब्रह्मेश्वर' नामक चतुर्मुख शिवलिंग हैं ।

सन १८५७ के बलवेके समय आदिकेशवका मंदिर बंद कर दिया गया था. परंतु सन १८६३ में फिर खोलदिया गया।

आदिकेशवके मंदिरसे उत्तर एक पुरानी वेमरम्मत धर्मशाला है, जिसके घेरेमें 'वामन जी' का शिखरदार मंदिर है।

आदिकेशवके मंदिरसे पश्चिम और किलेके फाटकसे दक्षिण पश्चिम एक छोटेसे मंदिरमे काशीके ५६ विनायकोमेसे 'खर्व विनायक' हैं।

आदिकेशवसे पश्चिम दक्षिण लगभग ३८० गज दूर मार्गके समीप एक मंदिरमे काशिके ५६ विनायकों में से 'राजपुत्र विनायक' है। लिगपुराण-(९२ वां अध्याय) वरुणा और गंगा निद्योके संगमपर ब्रह्माजीने 'संगमेश्वर' नामक लिंग स्थापन किया ।

स्कंदपुराण-(काशीखंड ५१ वां अध्याय) माघ शुक्क सप्तमीके दिन केशवादित्यके पूजन करनेसे सात जन्मका पाप छूटजाता है।

(५८ वां और १०० वां अध्याय) भाद्र शुक्त एकादशी, द्वादशी तथा पूर्णिमाको वर्तणा संगमपर स्नान करनेसे पिशाचका जन्म नहीं होता और वहां पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति हो जाती है।

(६१ वां अध्याय) भाद्र शुक्त द्वादशीको विष्णुपादोदक तीर्थमें जाकर वामनजी और आदिकेशवजीकी पूजा करनी चाहिए।

शिवपुराण-(६ वां खंड १२ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे अलग करनेके लिए विष्णुको मंदराचलसे काशीमे भेजा। विष्णुने पहिले गंगा और वरुणाके संगमपर जाकर और हाथ पांव घोकर सचैल स्नान किया। उसी दिनसे वह स्थान पादोदक तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। विष्णुने उस स्थानपर अपने खरूपको पूजा,वही मूर्ति आदिकेशवके नामसे प्रसिद्ध है। (१३ वां अध्याय) विष्णु अपने पूर्ण स्वरूपसे केशवीरूपधर वहां स्थितहुए और अपने एक छोटे अंशसे काशीके भीतरगए; गरुड़ और लक्ष्मी उस स्थानसे कुछ दूर उत्तर स्थित हुई। पादोदक तीर्थसे दक्षिण शंखतीर्थ, उससे दक्षिण चक्रतीर्थ ग्दातीर्थ पद्मतीर्थ गरुड़तीर्थ, नारदंतीर्थ, प्रह्लादतीर्थ, आदि हैं।

राजघाट (२) की ऊंची भूमि-वहणा संगमसे राजघाटके रेछवे स्टेशनके पासतक वहणा और गंगाके बीचमें शहरकी भूमिसे ३५ फीट ऊंची जीभकी शकछकी तीनकोनी जमीन है, यहां एक समय राजा बनारसका बड़ा किछा था। सन १०१८ ई० में गजनीका महमूद् हिंदुस्तानकी नवी चढ़ाईके समय बनारस तक आया था। उसने बनारसके अंतिम राजपृत राजा बनारको जीत कर मार डाछा और यहांके किछेको नष्ट करडाछा। सन १८५० के बछवेके समय अंगरेंजोंने इस स्थानको वसायाथा, परंतु यहांका पवन स्वास्थ्यकर न होनेके कारण सन १८६५ ई० में इसको छोड दिया।

यहां दो पुराने फाटक, कई एक पुरानी मसजिदें और सन १८६८ ई० का वना हुआ एक सिपाही लाल महम्मदखाँका मकवरा है, जिसके चारो कोनोंकी ओर एक एक छोटे चुर्ज है। किलेके बीचमें 'योगीबिरका' एक छोटा मंदिर है, जिसमें योगीबीरकी मूर्ति खड़ाऊं पर चढ़ी हुई खड़ी है।

राजघाट और प्रह्लादघाटके बीचमे किनारेपर काशीके ४२ छिंगोंमेसे स्वर्लीनेश्वर और प्रह्लादघाटकी सड़कके समीप काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'वरद विनायक' हैं।

गंगाका पुल-वरणा संगमसे ३ मील पश्चिम दक्षिण राजघाटके स्टेशनके पास गंगापर रेलवे पुल है। यह वड़े बड़े १५ पायोके ऊपर लोहेका बहुत मजबूत बना है। इनमें ८ पाय सूखी ऋतुओं में गंगाकी दिहनी ओरकी सूखी भूमिपर रहते हैं। पुलके वीचवाली सडकसे रेलगाडी, घोड़ेगाड़ी और एके जाते हैं, जिसके दोनों ओर मुसाफिरों के जाने के लिये पांच पांच फीट चौडी सडकें है। पुलके दोनों छोरोंपर एक एक ऊचे मकान बने हैं। पुलकी लंबाई ३५८० फीट और गहराई १४१ फीट है। इसके बनाने में ७५००००० रुपयेसे कुछ अधिक

खर्च पड़ा है। इसका काम सन १८८० ई०में आरंभ हुआ और सन १८८७ ई०में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लोड डफरिनने इसको खोला, इससे इसका नाम डफरिन जिज पड़ा। पुलका महसूल एक आदमीको एक पैसा लगता है।

प्रहाद्घाट (३)-राजघाटसे कुठ दूर पश्चिम दक्षिण पत्थरसे बांधा हुआ और गंगामें निकला हुआ लंबा चौड़ा और सादा प्रहादघाट है । वरुणा-संगमसे यहां तक कोई पक्षा घाट नहीं है और राजघाटसे यहां तक गंगाके किनारे कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है।

प्रह्णाद्घाटके निकट 'प्रह्लादेश्वर' और ५६ विनायकोंमेंसे 'पिचंडील विनायक' हैं। नया घाट (४)-प्रह्लाद्घाटसे आगे अर्थात् दक्षिण पत्थरसे वना हुआ नया घाट है, जिसको शाहाबाद जिलेके चैनपुर भभुआके रहनेवाले बावू नरसिंहदयालने वनवाया।

नए घाटसे आगे सूखा हुआ तेलिया नाला है, बरसातमें जिससे होकर गंगामें पानी गिरता है। राजघाटसे त्रिलोचन घाट तक घनी बस्ती नहीं है। तेलिया नाला और त्रिलोचन-घाटके बीचमे कच्चे गोलाघाटके ऊपर ' भृगुकेशन ' हैं।

त्रिलोचन-वाट (५)-तेलिया नालेसे आगे पत्थरसे बांघाहुआ 'त्रिविष्टप तीर्थ' हैं। जो त्रिलोचन-घाटके नामसे प्रसिद्ध है। यहां वैशाख मासमें, विशेष कर वैशाख शुक्त ३ को स्नानकी भीड़ होती है। सीढ़ियोंके दोनों बगलोंपर नीचे दो दो और ऊपर एक एक पाया और घाटपर दोनों ओर दालान है। घाटसे उत्तर शहरके पानी गिरनेके लिए नल है।

घाटसे उत्तर एक मढ़ीमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'हिरण्यगर्भेश्वर 'शिव लिंग और काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'प्रणवाविनायक' हैं। इससे पूर्व गंगाकी ओर एक मढ़ीमें 'शांतनेश्वर' हैं।

त्रिलोचन शिवका मिन्द्र-त्रिलोचनघाटसे ऊपर 'त्रिलोचननाथका ' शिखरदार मिन्द्र है। वर्त्तमान मिन्द्रको लगभग ५० वर्ष हुए कि पृनाके नात् वालाने बनवाया। मिन्द्रके चारोओर ४ द्वार हैं। मध्यमें पीतलके होजमें काशोके ४२ लिंगोंमेसे 'त्रिलोचन शिव लिंग ' हैं, जिनपर गर्मीके दिनोंसे फञ्बारेका जल गिरा करता है। होजमें किनारे पर पार्वतीजीकी मूर्ति है। मिन्द्रकी दीवारमें गणेशजी और लक्ष्मीनारायणकी मूर्तियां और पीछेकी ओर महावीरकी मूर्ति है, जिसके समीप काशोके द्वादश आदित्योंमेंसे मंडलाकार अरुणादित्य हैं मिन्द्रके चारोंओर आसपासके मकानोंमें लगभग ५० पुराने शिवलिंग और कई देवमूर्तियां हैं।

मिन्दरके नैर्केत्य कोणके पास एक छोटे मिन्दरमें ' वाराणसी देवी ' है, जिनके पश्चिम एक आलेमें ५६ विनायकोंमेसे ' उदंडमुण्ड विनायक ' हैं।

त्रिलोचनके मन्दिरके घेरेसे बाहर पूर्व ओर एक मन्दिरमें काशीके अष्ट महालिंगोंमेंसे एक 'नर्भदेश्वर' और दूसरे मन्दिरमें ४२ शिवलिंगोंमेंसे 'आदि महादेव' हैं। जिनके निकट काशीके ५६ विनायकोमेसे 'मोदकिशय ' विनायक हैं। आदि महादेवके घेरेमें एक दूसरे मन्दिरमें अष्ट महालिंगोंमेसे 'पार्वतीश्वर 'है। त्रिलोचन महलेंमें पाठन दरवाजेके निकट अप्टमहामैरवॉ-मेंसे 'संहारभैरव 'हैं।

रकंदपुराण-( काशीखंड-६९ वां अध्याय ) श्रावण शुक्क चतुर्दशीको भादि महादेवेक पुजन करनेसे वहुत लिंगोंकी पूजाका फल मिलता है । (७५ वां अध्याय) वैशाख शुक्त तृतीयाको त्रिलोचनेश्वरके पूजन करनेसे प्रमादकृत पाप निवृत्त होता है।

(९० वां अध्याय) चेत्र शुक्त तृतीयाको पार्वतीश्वरकी पृजा करनेसे सौभाग्य मिलता है। कामेश्वरका मन्दिर—कामेश्वर शिवलिंग काशीके ४२ लिंगोंमेसे हैं। इनका मन्दिर मत्स्यो—दिरी तालाबके पूर्व ओर त्रिलोचनघाटके उत्तर त्रिलोचन महलेकी गलीमें बाजारके पास दक्षिण है। यहां छोटे छोटे २ चौकमें आठ दश मन्दिर और एक वट वृक्ष है। इनमें जो सबसे बड़ा मन्दिर है उसके मध्यमें 'प्रहसितेश्वर' और एक ओर पीतलके हौजमें 'कामेश्वर' शिवलिंग है, और छोटे मन्दिरोंमें और बटवृक्षकी जड़के पास साठ सत्तर शिवलिंग; मोरपर चढ़ी हुई मत्स्योदरी देवी, नृसिंहजी, दुर्वासा ऋषि, सीताराम आदि देवमूर्ति और काशीके द्वादश-आदित्योंमेंसे 'खखोलकादित्य' हैं।

स्कन्दपुराण—(काशीखंड ७३ वां अध्याय) वैशाख शुक्त चतुर्दशीको ' मत्स्योदरी तीर्थ' की यात्रासे सर्व तीर्थोंकी यात्राका फल मिलता है।

(८५ वां अध्याय) चैत्र शुक्त त्रयोदशीको कामेश्वरके दर्शन पूजन करनेसे बहुतः पुण्य होता है।

ओंकारेश्वरका मन्दिर-मत्त्योदरीसे उत्तर कोयला बाजारके पास ओंकारेश्वर महल्लेमें एक छोटे टीले पर २४ सीढ़ियोंके ऊपर छोटे मन्दिरमें कार्शाके ४२ लिंगोंमेंसे ' ओकारेश्वर ' शिवलिंग है। मन्दिरके चारोंओर द्वार और मन्दिरके पास नीमके कई वृक्ष हैं।

्र कूर्भपुराण-( त्राह्मी संहिता-३१ वां अध्याय ) मत्स्योदरीके तटपर पवित्र और गुद्ध 4 ओंकारेश्वर १ शिवलिंग हैं।

स्कन्दपुराण-( काशी खंड-७४ वां अध्याय ) वैशाख शुक्क चतुर्दशीको प्रणवेश्वर-यात्रासे भुक्ति मुक्ति मिलती है।

अढ़ाई कंगूरा मसाजिद-ओंकारेश्वरके मन्दिरसे पुर्वोत्तर कुछ दूर वनारंसकी वड़ी मसजिदोमेंसे एक अढ़ाई कंगूरा नामक मसजिद है। यह दो मंजिली है, इसके वड़े आंगनके द्रवाजे पर बड़ा फाटक लगा है।

हिन्दू, बौद्ध और मुसलमान इन तीनोंके मतोंके मन्दिरोंके सामान इस मसजिदमें देख पड़ते हैं। इससे जान पड़ता है कि तीनों मजहबवाले अपनी अपनी अमलदारीमें एकहीं समानको अपने अपने मन्दिर बनानेके काममें लाए होंगे।

गंज शाहिद मसजिद-अढाई कंगूरा मसजिदसे पूर्वओर यह मसजिद है। इसके छोटे कितेमे ४ कत्तारोमे नव नव फीट ऊंचे ३२ खंभे और बड़े कितेमे दश दश फीट ऊंचे ४० खंभे लगे है।

राजा वनारके किलेपर धावा करते समय जो मुसलमान सिपाही मारे गये थे, व यह! गाड़े गए थे, उन्होंके यादगारमे यह मसजिद है।

महथाघाट (६)-त्रिलोचन घाटके आगे पत्थरसे बांधा हुआ महथा घाट मिलता है जिसके ऊपर 'नर नारायण 'का मन्दिर है। यहां पीष मासकी पूर्णिमाको स्नानकी भीड़ होती है।

(काशीखंड-६१ वां अध्याय) पीष मासमें नर नारायणके दर्शन पुजनसे वदारिकाश्रम वीर्थकी यात्राका फल होता है और गर्भवासका भय छूट जाता है। गायघाट ( ७ )-महथाघाटसे आगे गंगामें निकली हुई भूमिपर पत्थरसे बना हुआ गायघाट (गोप्रेक्ष तीर्थ) है। घाटपर पत्थरके चौखटे कई पाये और घाटके दोनों ओर दूर तक कचा घाट है। घाटके निकट हनुमानजीके मन्दिरमें काशीकी ९ गौरियों मेंसे ' मुख-निर्मालिका ' गौरी हैं।

लालघाट (८)—यह 'गोपीगोविंद ' तीर्थ लालघाटके नामसे प्रसिद्ध है। घाट पत्थरसे चांधा हुआ है। अगहनकी पूर्णिमाको यहां स्नानकी वड़ी भीड़ होती है। घाटसे ऊपर एक मन्दिरमें 'गौरीशंकर' नामके काशिके प्रसिद्ध ४२ लिंगोमेंसे 'गोपेक्षेश्वर' शिवालिंग और 'गोपी-गोविंद' की मूर्ति है।

स्कंदपुराण—(काशीखंड-६१ वां अध्याय) गोपीगोविदके पूजनसे भगवान्की माया स्पर्श नहीं करती (८४ वां अध्याय) गोपीगोविद तीथेमें स्नान करनेसे गर्भवास छूट जाता है। सीतलाघाट (९)-सीतलाघाटके दक्षिण और 'सीतलादेवी' का मन्दिर है।

राजमान्दिरघाट (१०)—स्नान करनेको यह छंत्रा घाट है। घाटके ऊपर एक पुस्ता और एक मकानकी पीछेको दीवार है, जिसमें पहले एक राजा रहता था, इसिछिये इस घाटका यह नाम पड़ा। यहां हनुमानजीके मन्दिरमें 'छक्ष्मी-नृसिंह' की मूर्ति है।

(काशीखंड-६१ वां और ८४ वां अध्याय) लक्ष्मीनृसिंहके दर्शनसे भय छूटजाता है ।

ब्रह्माघाट (११) – यह बहुत पुराना घाट है। इसके सिरेपर कई वृक्ष हैं। छगभग ५५ वर्ष हुए कि वाजीराव पेशवाने इस घाटकी मरम्मत करवाई थी। ब्रह्माघाटके कूपर एक गछीमे 'ब्रह्मेश्वर महादेव' का मन्दिर है।

दत्तात्रेय-ब्रह्माघाटसे ऊपर कुंछ दूर पश्चिम मुखके मन्दिरमें सोनहले सिंहासन पर शुरू वर्ण और ६ भुजावाले दत्तात्रेय खड़े हैं। मन्दिरके आगे बहुत बड़ा दालान है। यह मन्दिर संवत् १९२१ का बना हुआ है।

दुर्गाघाट-( १२ )-घाटके पास 'नृसिंह' हैं।

स्कंदपुराण-(काशीखंड-६१ वां अध्याय ) वैशाख शुक्क चतुर्दशीको 'खर्व नृसिंह' के दुशेन पूजन करनेसे संसार-भय निवृत्त होता है ।

नहार्चारिणी दुर्गा-घाटसे ऊपर एक पंचमंजिले मकानेक नीचेवाले मंजिलकी एक कोठरीमें क्यामवर्ण काशीकी ९ दुर्गाओमेंसे 'ब्रह्मचारिणी' दुर्गी हैं।

ग्वालियरके दीवान दिनकररावका राममिन्दर—दुर्गाघाट और ब्रह्मचारिणी दुर्गासे उत्तर यह मिन्दर है। इस उत्तम मिन्दरमें सोनहले बड़े सिंहासन पर वहु मूल्य बस्नोसे सिज्ञित राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां खड़ी हैं। राम और लक्ष्मणके शिरोंपर सुन्दर पिगया है। मिन्दरके चारोओर नकाशीदार खंभे लगे हुए और शीशे टँगेहुए दालान है। मिन्दरके आगे दा मंजिला और आगेकी ओर लंबा मंडप है। इसके मध्यमें सहन और एक ओर जगमोहन और इ ओर उत्तम खंभे लगे हुए दालान है। मंडपमे बहुतेरे बहुमूल्य झाड़ और दीवारगीरें लगी हैं और बड़े बड़े आइने खड़े किए गए हैं, जिनमे दर्शकगण और मिन्दरके असवाव देख पड़तें हैं। इस स्थान पर पुजारी और अधिकारियोंके अतिरिक्त हथियारवंद कई नौकर हैं। मिन्दरके आस पास दीवान साहवके कई मकान हैं।

पंचगंगाघाट (१३) -यह घाट काशीके पांच अतिपवित्र घाटों मेंसे एक है। यहां निद्यां गुप्त रहकर गंगामें मिली हैं, इसीसे इस घाटका नाम 'पंचगंगा' है। पंचगंगामें 'विष्णुकांची चीथे' और 'विंदु तीथे है।

लगभग ३०० वर्ष हुए आंबेरके राजा मानसिंहने इस घाटको पत्थरसे वनवाया था। घाटके कोनेके पास पत्थरका एक दीप-शिखर है, जिस पर लगभग १००० दीप रखनेके लिए अलग अलग स्थान बने हैं, जिनपर उत्सवके समय दीप जलाए जाते हैं घाटसे ऊपर बहुतसे देवमंदिर हैं। कार्तिक भर पंचगंगा घाटपर कार्तिक स्नानकी भीड़ रहती है। त्रिलो-चनघाटसे यहां तक लगातार बड़े बड़े मकान नहीं ह।

स्कंदपुराण-(काशीखंड-५९ वां अध्याय) प्रथमही धर्मनद्का पुण्य धूतपापामें मिल गया था। किरणा, धूतपापा, सरस्वती, गंगा और यमुना इन पांचोंके योग होनेसे पंचनद, जिसको पंचगंगा कहते हैं, विख्यात हुआ है। इसका नाम सतयुगमें धर्मनद, त्रेतामे धूतपापा द्वापरमें विद्वतीर्थ था, और कल्यिगमें पंचनद कहलाता है। इस अध्यायमें पंचनद्की उत्पत्ति की कथा है (६० वां और ८४ वां अध्याय) कार्तिक मासभर न हो सके तो एकाद्शीसे पूर्णिमा तक पंचगंगा स्नान और विद्वमाधवके दर्शन करनेसे सब पाप दूर होते हैं। कार्तिकमें एक दिन स्नान करनेसे १०० वर्ष तपस्या करनेका फल मिलता है और होम करनेसे यझ करनेका फल होता है।

विंदुमाधवका मन्दिर-पंचर्गगा-घाटके विना शिखरके मन्दिरमें वहे सिंहासन पर छोटी इयामल चतुर्भुज विंदुमाधवकी मूर्ति है। चारो भुजाओंके शंख, चक्र, गदा और पद्म, और शिरका मुकुट सुनहला और सिंहासन, चौकी आदि पीतलकी है।

शिवपुराण-(६ वां खंड-१४ वां अध्याय) राजा दिवोदासके काशीसे विरक्त होने पर विष्णुने गरुड़को शिवके समीप भेजा, अग्निविंदु ब्राह्मणको देखकर उसपर कृपा किया और फिर वह पंचनदके ऊपर बैठकर शिवका स्मरण करने छगे।

स्कंदपुराण (काज्ञीखंड ६० वां अध्याय ) विष्णुने पंचनद पर तपस्वी अग्निविंदु त्राह्मण को वरदान दिया कि मैं इस स्थानपर विंदुमाधवके नामसे स्थित हूंगा और इस स्थानका नाम तुम्हारे नामके अनुसार विंदुतीर्थ होगा।

पंचगंगेश्वर शिव-विंदुमाधवेक समीपही उत्तर एक मन्दिरमे पंचगंगेश्वर शिवलिंग हैं। यहां के अर्घ, होज और चौकठ पर पीतल जड़ा है और नन्दी वड़ा है। कोई कोई कहते हैं कि मन्दिरके वाहर पश्चिम मसजिदसे उत्तर एक मकानके वगलके नीचे गलीके किनारे गहरे स्थानमें पंचगंगेश्वर शिवलिंग है, जिनको कोई कोई 'दिधकल्पेश्वर 'कहकर पुकारते और कहते है कि पंचगंगेश्वर गुप्त हैं।

माधवराय घाट (१४)-यह पंचगंगा घाटका एक हिस्सा जान पड़ता है। इसकी सीढियां एक पुराने फाटकके पास ऊपरको गई हैं, जहासे नीचेके घाट और गंगाके मनोहर दृज्य देख पड़ते है।

माधवरायका धरहरा घाटके ऊपर ऊंची भूमि पर औरंगजेवकी वनवाई हुई एक वड़ी और सुन्दर काशीकी वड़ी मसजिदों में एक पत्थरकी मसजिद है, जो विंदुमाववके वड़े मंदि-रका सामग्रीसे वनी थी। मसजिदके आगे सुन्दर ऊंचे ३ मेहराव है और आगेके दोनों वाजुओं पर मसजिदकी नेवसे १४२ फिट ऊंचे तीन मंजिल दो बुर्ज अर्थात् धरहरे हैं, जिनका व्यास नीचे ८ के फीट और ऊपर ७ के फीट है। ऊपर चढ़तेके लिये बुर्जों के भीतर चक्राकार सीढ़ियाँ बनी हैं। बुर्जों पर चढ़नेसे सारा शहर देख पड़ता है। मसजिदका अधिकारी मुस-लमान एक पैसा लेकर लोगोंको बुर्ज पर चढ़ने देता है। इसके बनानेवाला माधवराय नामक एक हिंदू कारीगर था, इसीसे बुर्जोंका नाम माधवरायका धरहरा पड़ा।

द्वारिकाधीशका मिन्दर औरंगजेबकी मसिजदिक पीछे एक मिन्दरमें द्वारिकाधीशकी और दूसरेमें राधाकृष्णकी मूर्तियाँ हैं । दोनों मिन्दरोकी मूर्तियोंका उत्तम शृङ्गार और पीतल्य जड़े हुए सिंहासन हैं ।

लक्ष्मणबाला घाट ( १५ )-गंगाके घुमावके पास यह पक्षा घाट है, जिसके सिरेपर पूनाके बाजीराव पेशवाका वनवाया हुआ कालेरंगकी सुन्दर अनेक खिड़िकियों वाला एक उत्तम मकान है, जो अब महाराज सेन्धियाके अधिकारमें है।

लक्ष्मणबालाका मन्दिर-लक्ष्मणबाला घाटके सिरे पर ग्वालियरके महाराज सें(ध्याका बनवाया हुआ लक्ष्मणबालाजी अर्थात् वेङ्कदेश भगवान्का सुन्दर मन्दिर है। जिसमें प्रयामल चतुर्भुज उत्तम शृङ्गारसे सिज्जत सुन्दर सिंहासनमें लक्ष्मणबालाजीकी मूर्ति है। जिनके दोनों ओर छोटी छोटी एक एक मूर्तियां खड़ी हैं और एक ओर सोनेका सूर्य्य और दूसरी ओर चांदीका चंद्रमा है। मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर एकही छतके नीचे चारो बगलों पर २२ उत्तम खंभोका दालान और मध्यमें आंगन है। रास अथवा कथा आंगनमें होती है और चारोंओरके दालानमें दर्शक वा श्रोतालोग बैठते हैं। मन्दिरके चारोंओर आंगनके बगलोंमें मकान हैं।

त्रेताका राम-लक्ष्मणबालाके मन्दिरके पूर्वओर धरहरेके पश्चिम एक बड़े भारी मकानके दालानमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां हैं। इनका शृङ्कार सुन्दर है।

गभस्तीश्वर-लक्ष्मणवालाके उत्तर एक छोटे मन्दिरमें काशीके अष्ट महालिंगोमेसे <sup>4</sup> गभस्तीश्वर <sup>7</sup> शिवालिंग हैं ।

मंगलागौरी-गमस्तीश्वरके मन्दिरके पास एक कोठरीमें कीशीकी ९ गौरियोंमेंसे ' मंगला गौरीकी ' मूर्ति है ।

यहां द्वादश आदित्योंमेंसे 'मयूखादित्य ' और ५६ विनायकोंमेसे 'मित्र विनायक ' हैं। स्कंदपुराण-(काशीखंड-४९ वां अध्याय ) अर्कवारको गभर्तिश्वर और मंगलागौरीके दर्शन करनेसे फिर जन्म नहीं होता और चैत्र शुक्र तृतीयाके दिन मंगलागौरीके पुजन करनेसे सौभाग्य मिलता है।

ग्वालियरके दीवान बालाजी पन्त जठारका मन्दिर—घुमाव रास्तेकी सीढ़ियोंसे उतर कर लक्ष्मणबाला घाट पर इस मन्दिरके पास पहुँचना होता है। इस उत्तम मन्दिरमें बहुमूल्य चर्लोंसे सुशोभित शुक्त वर्ण लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति है। मन्दिरके आगेकी दीवार और खंभे पर जड़ावका काम है और दीवारके पास द्वारके दोनों ओर आदमीसे अधिक बड़े एक एक सिपाही खंड़े हैं, जिन पर उत्तम काम किया हुआ है। खंभों और सिपाहियों पर कपड़ा ओहार रहता है। और आसपास मकान वने हैं।

रामघाट (१६)-२०० वर्षसे अधिक हुए इस बड़े घाटको जयपुरके महाराजने बनवाया था। यहां रामतीर्थ है, रामनवमीके दिन यहां स्नानकी बड़ी भीड़ होती है। घाटके शिरे पर जयपुरके महाराजके बनवाए हुए एक मन्दिरमें राम और जानकीकी धातु विग्रह बहुत सुन्दर मूर्ति है। मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर छंबा और सुन्दर दालान है।

रामघाट पर काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'कालविनायक' हैं और घाटसे थोडीदूर पर नीचेके मंजिलमें 'आनंदभैरव' है।

स्कंदपुरांण-(काशीखंड-८४ वां अध्याय) चैत्र शुक्क नवमीको रामतीर्थ यात्रासे सर्व धर्मका फल होता है।

अम्निश्वर घाट (१७) –यह घाट साधारण है। इसके दोनों बगलोमें एक एक दालानहें। पूनाके अंतिम पेशवा बाजीरावने इसकी वनवाया था। घाटसे ऊपर एक मन्दिरमें 'अम्निश्वर शिव' और दूसरे मन्दिरमें काशीके ४२ लिंगोमेसे 'उपशांत शिव' है।

भोसला घाट (१८)-लगभग १०० वर्ष हुए, नागपुरके राजाने, जिनकी भोंसलाकी पदवी है, इस घाटको बनवाया था; जो गंगाके किनारेके उत्तम घाटोंमेंसे एक है। घाटके ऊपर सुन्दर पत्थरके खंभे लगे हुए दालान हैं, जिनके भीतर दोहरी मेहराब लगा हुआ दरवाजा है। इस जगहसे ऊपर लक्ष्मीनारायणके मन्दिर तक सीढ़ियाँ लगी हैं और दालानके आगे दोनो ओर एक एक पाया बना है।

भोंसला घाटके पास 'नागेश्वर' और ५६ बिनायकों मेंसे 'नागेश बिनायक' एकही मंदिरमेंहै। मोंसलाका मन्दिर—भोंसला घाटके सिरेपर भोंसलाका बनवाया हुआ सिखरदार एक बड़ा मन्दिर है, जिस पर बाहर चारोओर नीचेसे ऊपर तक खोदकर छोटी छोटी बहुतसी मूर्तियां बनी है। मन्दिरमें बहुमूल्य वस्त्र भूषणोंसे युक्त लक्ष्मीनारायणकी सुन्दर मूर्ति है मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर ३० खंभे लगे हुए लक्ष्मणवालाके मन्दिरके दालानके समान लंवा दालानहें और मन्दिरके चारोंओर आंगनके वगलोंसे मकान और ओसारे हैं।

गंगामहल घाट (१९) -भोंसलाघाटसे दक्षिण गंगामहल घाट है। घाटके वीचमें गोला-कार एक पाया है, जिसके दोनों ओर आठ पहला एक एक पाया है । तीनो पर जानेकी सीढियां लगी हैं। घाटके सिरेपर महावीरकी २ मूर्तियां और गंगाजीका एक मन्दिर है।

संकटाघाट (२०) -यह पत्थरसे वांधा हुआ घाट 'यमतीर्थ' है। घाटपर एक मन्दिरमें यमेश्वर और एक मन्दिरमें काशीके १२ आदित्योमेसे 'यमादित्य' है। कार्तिक शुक्क द्वितीयाको यहां स्नानकी भीड़ होती है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड ५१ वां अध्याय ) भरणी, मंगल और चतुर्दशीके योग होने पर यहां तर्पण श्राद्ध करनेसे पितरों के ऋणसे मुक्ति होती है ।

घाटसे ऊपर महाराष्ट्रीय स्त्री गहना बाईका वनवाया हुआ 'संकटा देवी' का मन्दिर है। एक आंगनके चारोओर दो मंजिले मकान हैं। एक ओरके मकानमें चांदी जड़े हुए वड़े सिहासनमें आदमीके समान वडी 'संकटा देवी' की मूर्ति है, जो काशीकी ९ दुर्गाओं मेंसे 'महागौरी' दुर्गा हैं। दालानमे पत्थरका वड़ा सिंह है। संकटाजीके मन्दिरके वाहर फाटकके दक्षिण उसी मन्दिरमें 'कृष्णेश्वर' और 'याज्ञवल्क्येश्वर' शिवलिंग हैं। जिनके सामने एक

मिन्दरमें बड़े अर्घे पर मोटा और वड़ा 'हरिश्चन्द्रेश्वर' शिवलिंग है। थोड़ी दूर जाने पर एक मिन्दरमें 'विसिष्ठेश्वर' 'वामदेवेश्वर' और 'अरुंधती देवी' है। इस मिन्दरके द्वार पर 'चिंता-मिण-विनायक' है, जिससे पश्चिमोत्तर 'सेनाविनायक' और संकटाजीके मिन्दरके वाहर पूर्व ओर कोनेमें 'विंध्यवासिनी' देवीका मिन्दर है।

वसिष्ठ वामदेवसे थोड़ी ही दूर सेधियाघाट (वीर तीर्थ) पर काजीके ४२ लिंगोमेंसे 'आत्मावीरेश्वर' का मन्दिर हैं । इसी मन्दिरमें काजीकी ९ दुर्गाओं मेसे 'कात्यायनी दुर्गा' है । इनके पासके दालानमें 'मंगलेश्वर' और 'बुधेश्वर' शिवलिंग और ५६ विनायकों मेसे 'मंगल-विनायक' और बहुतसे दूसरे दूसरे देवता हैं । गलीकी दूसरी ओरके मन्दिरमें 'वृहस्पतीश्वर' आदि कई शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है । इनमेंसे कई शिवलिंग है, जिनके सामने फाटकके वगलमें 'पार्वतीश्वर' शिवलिंग है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-१५ वे अध्यायसे १७ वें अध्याय तक ) बुधाष्ट्रमीके योगमें बुधेश्वरके पूजन करनेसे सुबुद्धि प्राप्त होती है, गुरुपुष्य योगमे वृहस्पतीश्वरके पूजन करनेसे महापातक निवृत्त होता है और भौमयुक्त चतुर्थी होनेपर मंगलेक्वरके पूजन करनेसे प्रह्वाधाकी निवृत्ति होती है।

सिद्धेश्वरी देवी-एक मन्दिरमें 'सिद्धेश्वरीदेवी' है जिसके पास 'सिद्धेश्वर' 'कलि-युगेश्वर' और काशिके ४२ लिंगोभेसे 'चंद्रेश्वर' तीन शिवलिंग हैं। दूसरे आंगनमें 'चंद्रकूप' नामक एक पक्का कूंआ और कई देवता हैं इस कूपपर सोमावती अमावास्याके दिन पिंडदानकी भीड़ होती है।

'विद्येश्वर' शिवलिंग नीमवाली ब्रह्मपुरीमे हैं।

स्कंदपुराग-(काशीखंड-१४ अध्याय) प्रतिमासकी अमावास्याको चंद्रकूपयात्रासे भुक्ति मुक्ति मिलती है और सोमवती अमावास्याको चंद्रकूपपर श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्धका फल होता है।

सेधियाघाट (२१)—सङ्कटाघाटसे दक्षिण मणिकर्णिका—घाटसे छगा हुआ उत्तरकी और हीन दशामें सेन्धियाघाट है। देखनेसे जान पड़ता है कि यह बहुत उत्तम बना था। खोदाबका काम बहुत जगह पूरा नहीं हुआ है। घाटके ऊपरके भागोंकी नेव हटगई है और सारी बनावट पीछेकी ओर गिर गई है। सन १८३० ई० के छगभग ग्वाछियरकी महारानी बैजाबाईने इसको बनवाया था। घाटकी सीढ़ियोंपर एक बड़ा मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग वर्षाकाछमे पानीमें डूब जाता है। यह घाट 'वीरतीर्थ' है।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-८४ वां अध्याय) वीरतीर्थमें स्नान करके वीरेश्वरके पूजन करनेसे सन्तान-प्राप्ति होती है।

मिणकिणिका-घाट (२२)—यह घाट काशीके अति पवित्र पांच घाटोमेसे एक और दूसरे चारोंसे भी अधिक पवित्र और विख्यात है। इसके ऊपर 'मिणकिणिका—कुण्ड' है, इसमे इस घाटका यह नाम पड़ा है। इन्दौरकी महारानी अहिल्या वाईने, जिसने सन १७६५ ई०से सन १७९५ तक राज्य किया, सन ई० के १८ वें शतकके अन्तमें इस घाटको वनत्राया था। गङ्गा और मिणकिणिकाके वीचमें विष्णुके चरणिचह है, जिसके पास मरे हुए राजा लोग और दूसरे मान्यगण जलाए जाते हैं। इसके पास एक कोठरीमे अहिल्या थाईकी

खिण्डत मूर्ति है। कुण्डसे दक्षिण पश्चिम अहिल्या वाईका बनवाया हुआ विशाल मन्दिर है, जिसके मध्यमे एक शिवलिंग और एक ओर 'तारकेश्वर' शिवलिंग हैं। गङ्गाके किनारे नकाशी दार कई मन्दिर हैं।



मणिकर्णिका घाट, काशी.

काशीके ४२ लिंगोंमेसे ' महेश्वर ' नामक वहुत वड़ा फटा हुआ लिंग एक मढ़ीमे है । मिणकिर्णिका—कुण्ड—नीचेके मिन्द्रिकी सतहसे २० सीढ़ियों के ऊपर मिणकिर्णिका कुण्डके ऊपरका फरस है कुण्डमे चारोंओर नीचे तक पत्थरकी २१ सीढ़ियां और ऊपर चारों वगले। पर लोहेके जङ्गलका घरा है। कुण्ड सिरे पर लग भग ६० फीट लम्वा और नीचे लग भग २० फीट लम्वा और २ फीट चौंड़ा है, गंगासे कुण्डके पेन्दी तक गंगासे पानी आनेके लिये एक नाला है। कभी कभी कुंडमें केवल दो तीन फीट ऊचा पानी रहता है।

यहां नित्य स्नान करने वाले यात्रियोंकी भीड़ रहती है और सैकड़ों आदमी जप पूजा करते हुए वैठे देख पड़ते है।

काशीके यात्री प्रथम मणिकॅणिका-कुण्ड और गङ्गामें स्नान करके विश्वनाथका दर्जन करते हैं।

शिवपुराण—(८ वां खण्ड-३२ वां अध्याय) शिवजीने अपनी वाई भुजासे विष्णुको प्रकट किया, विष्णुने शिवकी आज्ञासे तप करनेके निमित्त काशीमे पुष्करिणीको खोदा और अपने पसीनेसे उसे भरकर वह तप करने लगे। वहुत दिनोके उपरान्त उमा सहित सद्ाशिवजी वहां प्रकट हुए शिवजीने अपना सिर हिलाया और विष्णुकी स्तुति कर अपनी प्रसन्नता प्रकटकी उसी दशामे शिवजीके कानसे मणि उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थान मणिकणिका नामसे प्रसिद्ध हुआ।

स्कन्दपुराण-( कांशीखण्डंक २६ वं अध्यायमें भी यह कथा है और लिखा है कि विष्णुने अपने चक्रसे पुष्करिणीको खोदा, इसलिए इसका नाम चक्रपुष्करिणी भी हुआ) (काशीखण्ड-२१ वां और ८४ वां अध्याय) इसमें स्नान करनेसे गर्भवास छुट जाता है।

अमेठीके राजाका मिन्दर-मणिकणिका छुण्डके पश्चिम पासही अलवरके महाराजका उत्तम शिवमिन्दर वन रहा है; जिससे पश्चिम अमेठीके राजाका पश्चायतन मिन्दर है । वीच वाले मिन्दरमे दुर्गाजिकी मूर्ति और चारों कोनोमें पीतल जड़े हुए हीजोमें एक एक शिवलिंग हैं। वीचवाले मिन्दरके चारो दिशाओं में महराववाले नकाशीदार चार चार खम्मोंका दालान है। वारों ओर घोडमुहोके स्थानों पर अच्ली सङ्गतराशीकी पचास साठ पुतलियां है। पांचों मिन्दरों के शिखरों पर ऊंचे सुनहले एक एक कलश और बहुतेरी सुनहरी कलशियां लगी हैं। मिन्दरसे पूर्व ओसारेमें पीतलका परदार सिंह और पीतलका नन्दी खड़ा है। मिन्दरके चारों ओर आंगनके बगलों मकान है।

सिद्धिविनायक-अमेठीके मिन्द्रके पासही पश्चिमोत्तर एक कोठरीमें काशीके ५६ विना- यकोंमेंसे 'सिद्धिविनायक' है।

मणिकिशिर-काकारामकी गलीमें वर्द्धमानके राजाकी कोठीके पश्चिम एक कोठरीके भीतर गहरे स्थानमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'मणिकिशिकेश्वर' हैं। वहुतेरे लोग ऊपरहीसे शिवके ऊपर जल पुष्प आदि छोड़ते हैं। एक दूसरी कोठरीसे २१ सीढ़ियोंके नीचे जाने पर शिवलिंगके पास आदमी पहुँचता है।

ज्योतिरूपेश्वर-मणिकर्णिकेश्वरके पास एक मकानमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'ज्योति-र रूपेश्वर' शिवलिंग हैं । उनके पास कई छोटे छोटे लिंग है ।

मणिकर्णविनायक-मणिकर्णिका-घाटसे थोड़ी दूर ज्ञानवापी जानेवाली गलीमें स्वर्गद्वार पर चौकीके पास एक छोटे मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकोमेसे 'मणिकर्णविनायक' हैं।

यविनायक-मिणकिणिकासे ज्ञानवापी जानेके रास्तेमें ( व्रह्मनालमे ) वाई ओर गलीसे १२ सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे मिन्द्रमें 'यविवनायक' हैं, जिनको 'सप्तावरणविनायक' भी कहते हैं। यहां पंचकोशी यात्रा समाप्त होती है। यहांसे आगे थोड़ी दूर पर 'स्वर्गद्वारेश्वर' समीपही पश्चिम 'पुलहेश्वर' और 'पुलस्तेश्वर' हैं। थोड़ी दूर आगे कुंजिबहारीजी गंगापुत्रके मकानमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'अमृतेश्वर' शिवलिंग हैं।

मणिकिणिकासे ज्ञानवापी जानेवाली गलीके दोनों बगलेंपर छोटे छोटे मिन्दरोमें और आलोंमे बहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं और दोनों ओर कंगले मंगते वैठे रहते हैं। दिहनी ओर एक स्थानपर दर्भगाके महाराजका सुन्दर मिन्दर है, जिसके सामने दक्षिण रास्ते के दूसरे ओर गहरे और अंधेरे स्थानमे कई सीदियोंके नीचे 'नीलकंठेश्वर' शिवलिंग हैं।

ज्ञानवापी-विद्वनाथके मन्दिरसे उत्तर ४८ खंभोंपर चारोंओरसे खुला हुआ पत्यरका सुन्दर मंडप है, जिसको ग्वालियरकी महारानी वैजावाईने सन १८२८ ई० मे यनवाया इसीमे पूर्व किनारेके पास 'ज्ञानवापी' नामसे विख्यात एक कूप है। सन ई०की १७ वीं सदी में वादशाह औरंगजेवने जब विश्वनाथके पुराने मन्दिरको तोड़ दिया, लोग कहते हैं कि तब विश्वनाथ शिवलिंग इसीमे चले गए। कूप पत्थरकी टट्टीसे घेरा हुआ है। इसके मुखपर लोहेकी

चादर दी गई है। यात्रीगण कूपमें जल अक्षत आदि गिराते हैं। कूपके निकट एक पुजारी बैठा रहता है, जो यात्रियोंके हाथमे पवित्र जल देता है।

ज्ञानवापीके पूर्वोत्तर मैदानमें पुराने नंदीके स्थानपर नैपालके महाराजका दिया हुआ ७ फीट ऊंचा एक बड़ा 'नंदी' (बेल ) है, जिसके पास एक चवृतरे पर बहुत छोटे मिन्दरमें 'गौरीशंकर' की मूर्ति है। शिवके वाम जंघे पर गणेशको गोदमें लिए हुये पार्वतीजी बैठी हैं। इस मिन्दरके नीचे 'तारकेश्वर' शिवका स्थान है. जो काशीके ४२ लिगोंमेंसे और ११ महारुद्रोंमेंसे हैं।

स्कंदपुराण—(काशीखंड-३३ वां अध्याय) ज्ञानोदय तीर्थके स्पर्श मात्रसे सर्व पाप छुट जाता है और अश्वमेधका फल मिलता है। फल्गुतीर्थमें स्नान करके पितरोंके तर्पण करने से जो फल मिलता है, ज्ञानोदय तीर्थमे श्राद्ध कर्म करनेसे वही फल होता है। कृष्ण अष्टमी गुरु पुष्य व्यतीपात योगमें ज्ञानवापीके निकट पिंडदान करनेसे कोटि गयाके श्राद्धका फल मिलता है। शिवतीर्थ, ज्ञानवापी, ज्ञानतीर्थ, तारकाख्य तीर्थ और मोक्षतीर्थ इसीका नाम है।

विश्वनाथका मन्दिर-ज्ञानवापीसे दक्षिण काशीके मन्दिरोंमें सबसे अधिक प्रख्यात विश्वनाथ शिवका मन्दिर है। और संपूर्ण शिविंछगोंमें विश्वनाथ अर्थात विश्वेश्वर शिव प्रधान है।

विश्वनाथका शिखरदार मिन्दर ५१ फीट ऊंचा पत्थरका सुन्दर बना हुआ है। मिन्दरके चारों ओर पीतलके किंवाड़ लगे हुए एक एक द्वार हैं। मिन्दरके पिश्चम गुंबजदार जगमोहन और जगमोहनके पिश्चम इससे मिला हुआ 'दंडपाणिश्वर' का पूर्व मुखका शिखरदार मिन्दर है। इन मिन्दरोंको सन ई० की १८ वीं सदीमें इंदौरकी महारानी अहिल्या वाईने बनवाया था। विश्वनाथके मिन्दरके शिखर पर और जगमोहनके गुंबजके ऊपर तांवेके पत्तर पर सोना का मुलम्मा है, जिसको लाहौरके महाराजरणजीतिसंहने अपनी अंतकी वीमारी (सन १८३९ई०) में दिलवाया। जगमोहनमें कई देवमूर्तियां और ५ वड़े घंटे हैं।

मिन्द्रके आंगनके पश्चिमोत्तर कोनके पास पार्वती अर्थात् नवगौरियोंमेंसे 'सीभाग्य-गौरी' और गणेशका, पूर्वोत्तर कोनके पास भोग-अन्नपूर्णा अर्थात् नवगौरियोंमेंसे 'शृङ्गारगौरी' का, पूर्व दक्षिण 'अविमुक्तिश्वर' का, और दक्षिण पश्चिम कोनके पास 'सत्यनारायण' (विष्णु ) का मिन्द्र है । उत्तर और दक्षिणके दालानोंमें वहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं। दंडपाणीश्वरके मिन्द्रिके पश्चिम-दक्षिण पासही मैदानमें 'श्लेश्वरेश्वर' शिवलिंग हैं । आंगनका दरवाजा दक्षिण है, जिसके ऊपर गणेशकी पोतलकी मूर्ति और एक ओर चन्द्रमा और दूसरी ओर सूर्य्य हैं।

शिवपुराण—(८ वां खंड-१ ला अध्याय) शिवके १२ ज्योतिर्लिंग पूर्ण अंशसे इन देशों में विराजमान हैं। (१) सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ, (२) श्री शैलपर मिल्लकार्जुन, (३) उज्जैनमें महाकाल, (४) अमरेश, (५) हिमालयपर केदारेश, (६) डाकिनी तीर्थमें भीमशंकर, (७) काशों विश्वनाथ, (८) गौतमीके तटपर ज्यंचक, (९) चिता भूमिमें विश्वनाथ, (१०) दारुक वनमें नागेश, (११) सेतुवंधपर रामेश्वर, और (१२) शिवमहमें घुसूणेश।

(काशीखंडके ९९ वे अध्यायमें विश्वेश्वरकी पूजाका विधान और माहात्म्य विस्तारसे रिखा है) ३३ वां अध्याय एक दिन शिवजीने संसारके लाभके निमित्त यह समझा कि व्रह्माने हमारी आज्ञासे सृष्टि उपजाई तो सब व्रह्मांडके जीव अपने अपने कर्मीमें बंध रहेगे व हमारे रूपको क्योंकर जान सकेंगे; ऐसा विचार शिवजीने पांच कोश तक काशीको, जो अपने त्रिशूलमें उठा रक्खा था, धरतीमें छोड दिया और अपने लिंग अविमुक्त अर्थात् विश्वनाथको भी काशीमें स्थापित कर दिया और कहा कि काशी प्रलयमें भी नष्ट न होगी। ( छठवां खंड पांचवां अध्यायका वृत्तांत प्राचीन कथामें देखो।

(३८ वां अध्याय) विश्वनाथके समान दूसरा छिंग नहीं है इनके 'हरेश्वर' मंत्री, 'ब्रह्मे-श्वर' वेद पुराण सुनानेवाले, 'भैरव' कोतवाल, 'तारकेश्वर' धनाध्यक्ष, 'दुंडपाणी' चावदार, 'वीरेश्वर' भंडारी, 'ढुंढिराज' अधिकारी और दूसरे सव लिंग विश्वनाथके प्रजापालक हैं।

स्कंदपुराण--(काशीखंड २१वां अध्याय) कार्तिक शुक्क १४ को विश्वेश्वरयात्रासे भुक्ति मुक्ति फल मिलता है। [३९ वां अध्याय] माघकुण १४ को अविमुक्तेश्वर यात्रासे काशी वास का फल मिलता है।

शिवकी कचहरी--विश्वनाथके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर शिवकी कचहरी है। विश्वनाथके आंगनके पश्चिमकी खिडकीसे जाना होता है, यहां एक मंडपमे और इससे बाहर कई पंक्तियों से स्थान १५० शिविंटिंग है। जिनमे 'धर्मराज शिविंटिंग प्रधान हैं। यहां के लिंगों में बहुतेरे लिंग बहुत पुराने हैं। इसी कचहरीमे ५६ विनायकों मेसे 'मोद्विनायक' 'प्रमोद्विनायक' सुमुखविनायक' और 'गणनाथ विनायक' हैं।

अक्षयवट—विश्वनाथके मिन्द्रिक फाटकसे पिश्चम एक गली हुंढिराज तक गई है। पहले बाएं ओर 'शिनश्चरका' दर्शन होता है, जिनका मुखमंडल चांदीका है। नीचे शरीर नहीं है, कपड़ा पहनाया गया है। शिनश्चरसे पिश्चम दाहिनी ओर एक आंगनके बगलके एक मकानमें 'महावीरजी' और कोनेके मकानमें 'अक्षयवट' नामक एक वटवृक्ष है, जिसको यात्री लेग अंकमाल करते हैं।

यहां काशीके १२ आदित्यों में 'द्रुपदादित्य' और एकादश महारुद्रोमें से 'नकुलेश्वर' हैं। अन्नपूर्णा—अक्षयवटसे पश्चिमगलीके वाएं 'अन्नपूर्णाका' मन्दिर है। पूनाके पहले वार्जा-राव पेशवाने सन् १७२५ ई० में वर्त्तमान मन्दिरको बनवाया था। आंगनके मध्यमे एक उत्तम मन्दिर है, जिसमे चांदीके सिंहासनपर अन्नपूर्णाकी पीतलमयी मूर्ति पश्चिम मुखसे वैठी है। मन्दिरके पश्चिम सुन्दर जगमोहन है। आंगनके चारों वगलोंपर दो मंजिले दालान और जगह जगह मन्दिरके हैं। पूर्वोत्तर लिंग स्वरूप 'कुवेर' पूर्व-दक्षिण 'सूर्य्य' दक्षिण-पश्चिम 'गणेश' पश्चिम 'विष्णु' पश्चिमोत्तर 'महावीर' और एक वड़े मन्दिरमे 'यंत्रमंत्रेश्वर' शिवलिंग हैं।

शिवपुराण-(६ वां खंड-१ ला अध्याय) शिवजी विश्वनाथके समीप पहुँचे और उन्होंने मणिकणिकामे स्नान करके विश्वनाथजीका दर्शन किया। गिरिजापित काशीमें स्थित हुए और उन्होंने काशीको अपनी राजधानी बनवाया। गिरिजाभी काशीमें रहगई, जो 'अन्न-पूर्णेश्वरी' देवीके नामसे प्रसिद्ध हुई।

स्कंदपुराण-( काशीखंड ६१ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त ८ और आदिवन शुक्त ८ के दिन अन्नपूर्णीके दर्शन पूजन करके १०८ परिक्रमा करनेसे पृथ्वी परिक्रमाका फल मिलता है ।

ढुंढिराज गणेश—अञ्चपूर्णांके मन्दिरसे पश्चिम गलीके वाएं वगलपर कोटरियोंमे वहुत शिवालिग और देवमूर्तियां हैं। जिसमे थोड़ाही पश्चिम गलीके मोड़पर दाहिने ओर एक छोटी कोठरीमं काशिके -प्रसिद्ध देवताओमंसे एक 'ढुंढिराज' गणेश हैं। इनके चरण, सुंड, छलाट और चारो भुजाओंपर चांदी लगी है।

गणेशपुराण-( उत्तर खंड-४८ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर शिव-जीने काशीमे आकर सुन्दर बने हुए मन्दिरमें गंडकीके पाषाणसे बनी हुई ढुंढिराजजीकी मूर्तिकी स्थापना की ।

स्कंदपुराण-( काशी-खंड ५७ वां अध्याय ) व्याकरण शास्त्रमें 'ढुंढि अन्वेषणे' धातु कही है; अतएव समस्त अर्थांके अन्वेषण करनेके कारण 'ढुंढिराज' यह नाम हुआ।

माय शुक्त ४ को ढुंढिराजेक पुजनसे आवर्ष विव्नकी निवृत्ति होती है और काशीवासका फल मिलता है।

दंडपाणि—हुंहिराजके पाससे उत्तर जो गली गई है, उसके बाएं एक कोठरीमें 'दंडपाणि' खड़े हैं, जिनके दाहने बाएं 'शुभ्रम विभ्रम' दो गण खड़े हैं और आगे कई लिंग हैं।

शिवपुराण-(६ वां खंड २ रा अध्याय) शिवजीने आनंद वनमें हरिकेश नामक तपस्वी को बरदान दिया कि काशीपुरीकी तुम रक्षा करो और शत्रुओंको दंडदो। तुम दंडपाणिके नामसे प्रसिद्ध होगे। उस दिनसे दंडपाणि काशीमें स्थित रहते हैं। वीरभद्रने दंडपाणिका अनादर किया, इससे उनको काशीका बास न मिला। वे दूसरे स्थानपर जारहे। अगस्त्य मुनिकोभी दंडपाणिकी सेवान करनेसे काशी छोड़ देनी पडी।

स्कंदपुराण-(काशी खंड-३२ वां अध्याय) यह अन्न, मोक्ष और ज्ञानका दाता है। (दंडपाणिके प्रादुर्भावकी कथा शिवपुराणकी कथाके समान यहांभी है)।

पुराने विश्वेश्वर-इनको 'आदिविश्वेश्वर भी कहते है। ज्ञानवापीके पासके औरंगजेब वाली मसिजदसे पश्चिमकी ओर कारमाइकल लाइनेरीसे पश्चिमोत्तर सड़कके पास पुराने विश्वेदवरका वड़ा संदिर है मंदिरमे मार्बुलका फरस है। पीतल जड़े हुए हीजमें ऊंचे अर्घे पर छोटा शिवलिंग है।

कोतवाली टोलामें 'ईशानेश्वर' और काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'गजकर्ण विनायक' हैं। औरंगजेव मसजिद–ज्ञानवापीसे थोड़ी दूर उत्तम यह मसजिद है। वादशाह औरंगजेवने

विश्वनाथका बड़ा मिन्दर तोड़कर उसके सामानसे यह मसजिद वनवाई, विश्वनाथके पुराने मिन्दरका एक हिस्सा मसजिदमें लगा हुआ इसके पीछे देख पड़ता है। मसजिदके आगे नका-शीदार खंभे जो लगे हैं, वे मिन्दरहीमें पहले लगे थे। एक वगलसे मसजिदमें जानेका रास्ता है।

लांगलीवनर-औरंजेब मसजिद्से उत्तर खोवा वाजारमें 'पंचपांडव' के आगे मन्दिरमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'लांगलीववर' नामक मोटा और ऊंचा शिवलिंग है।

काशी करवट-एक गळीके किनारेपर एक आंगनमें सूखे कूपमें शिवलिंग है। लिंगके पास जानेके लिये एक मार्गहै, जो नियत समयपर खुलता है। यात्रीलोग ऊपरहीसे शिवलिंग पर जल अक्षत आदि गिराते हैं। कूपके पास बहुतेरे लोग करवट देते हैं और भीतपर फूलसे अपना नाम लिखते हैं। यहांका पुजारी दक्षिणा लेकर यात्रियोको सुफल वोलता है।

काशी करवटसे दक्षिण कुछ दूरजानेपर विश्वनाथजीके दक्षिण कालिकागलीके सामने काशीके ११ महारुद्रोमेंसे 'मदालतेक्वर' एक मकानके छोटे मन्दिरमें हैं। आगे कालिका गलीमें 'चंडी चंडीक्वर' एक छोटे मन्दिरमेंहैं। उसी गलीमें आगे जानेपर एक मन्दिरमें ९ दुर्गाओंमेसे 'कालरात्री' दुर्गाकालिकाजीके नामसे प्रसिद्ध हैं। यहांसे कुछ दूर आगे पश्चिम 'गुक्करूप' और

काशीके ४२ लिंगोंमंसे 'गुकेरवर' हैं। काशीखंडके १६ वं अध्यायमें लिखाहै कि गुक्रवारको शुक्रेरवरके पूजनसे सुसंतान मिलतीहै। गुक्रेरवरसे पश्चिम थोड़ी दूरपर 'भवानी शंकर' शिव-लिंग और काशीकी ९ गौरियोंमंसे 'भवानी गौरी, हैं। भवानी शंकरसे पश्चिम एक मकानमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'सृष्टिविनायक' हैं, जिनके पश्चिम दक्षिण एक वाडेमें काशीके ११ महारुद्रोंमेंसे 'प्रीतिकेरवर' हैं। यहांसे पश्चिमोत्तर ढुंढिराजसे पश्चिम एक मकानमें 'पंचमुखी गणेश' हैं। ढुंढिराजके पश्चिम फाटकके पास एक वड़े शिवालेके एक कोठरीमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'यज्ञविनायक' है जिससे पश्चिम ओर सड़कपर एक छोटे मन्दिरमें 'समुद्रेश्वर' और इनसे उत्तर सड़ककी गलीमें 'ईशानेश्वर' है।

ईशानेश्वरसे पूर्वोत्तर और कारमाइकल लाइब्रेरीसे पश्चिमोत्तर सड़कके निकट 'पुराने विश्वेश्वर' का मन्दिर जयपुरके राजा मानसिंहका बनवायाहुआ है। मन्दिरमें मार्बुलका फर्सहै। पीतल जड़े हुए होजमें ऊंचे अर्धेपर छोटा शिवलिंग है।

आदिविश्वेश्वरसे उत्तर चांद्नी चौकमें काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'चित्रघंट विनायक' हैं। यहांसे उत्तर चंदूनाऊकी गलीमें काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे 'चित्रघंटा' दुर्गा हैं। यहां चैत्र शुक्र तृतीया और आश्विन शुक्र तृतीयाको दर्शन पूजनका मेला होता है। काशीखंडके ७० वें अध्यायमें लिखा है, कि जो चित्रघंटा देवीका दर्शन करता है, उस मनुष्यके पातकको चित्रगुप्त नहीं लिखते हें।

गलीके वाहर पूर्व कुछ दक्षिण दूर जानेपर एक छोटे मन्दिरमें काशीके अष्ट महालिगों मसे अनगढ चिपटा 'पशुपतीक्चर' शिवलिंग है। मन्दिरमें मार्चुलका फर्स लगा है, बाहर चारों ओर बहुत देवता हैं।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) चैत्र शुक्क चतुर्दशीको पशुपतिव्वरके दर्शन पुजन करनेसे यमराजका भय छुट जाता है।

पशुपतीइवरसे पूर्व—दक्षिण कश्मीरी मलकी हवेलीके सामने शीतला गलीमें एक अधियार गड़हेमे 'पितामहेश्वर' हैं। इनका दर्शन वर्षभरमें केवल एक दिन शिवरात्रिकों होता है। इस स्थानसे थोड़ी दूर पूर्व कलशेश्वरीकी ब्रह्मपुरीमें कलशेश्वर और 'कलशेश्वरी'के मिन्दर हैं। यहां एक कूप 'कलशकूप' करके प्रसिद्ध है। कलशेश्वरसे पश्चिमोत्तर नंदनशाहके महल्लेमें 'परशुरामेश्वर' महादेवजीका मिन्दर है। पांच सात सीढ़ीके नीचे पीतलके हौजमे परशुरामेश्वर शिवलिंग हैं। परशुरामेश्वरसे उत्तर ठठेरी बाजारके कोनेपर गड़हेमें 'सत्यकालेश्वर' महादेव हैं।

गोपालमंदिर-सत्यकालेश्वरसे पूर्व चौखंभा महहेमें वहभ संप्रदायवालोंका गोपालमन्दिर काशोमें प्रसिद्ध है। मन्दिर लंबा चौड़ा राजसी मकानके समान पूर्वमुखका है। पत्थरकी लंबी सीढ़ियोंसे मन्दिरमें जाना होता है।

श्री गोपाळलाळजीके चौकके उत्तर एक दूसरे चौकमें श्रीमुकुन्दरायजी विराजते है। इन मिन्दरोके पूर्व समीपहींमें मिन्दरके मालिक गोस्वामी श्री जीवनलाल वावा विराजते हें। मिन्दरका पट नियत समयमे खुलता है। दर्शकगण द्वारसे वाहर एकत्र होते हैं। श्रीगोपाल- लालकी झांकी मनोहर होती है। श्रावणमें झूलनोत्सव बड़े धूमधामसे होता है। वहम संप्रदायके लोग वाल गोपालकी आराधना करते हैं। उत्सवोके समयमे वालकोंके प्रिय बहुन

प्रकारके सुन्दर वहुमूल्य खिछोने रक्खे जाते हैं। सबसे वड़ा उत्सव जन्माष्ट्रमीको होता है, जिसके दूसरे दिन बड़े धूमधामसे दिधकांदी होता है। कार्त्तिक शुक्क प्रतिपदाको अन्नकूट होता है। संध्यासमय गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजाजाताहै। और रात्रिमें बहुत प्रकारकी वस्तु भोग छगाई जाती हैं।

काशीमें गोपालमिन्द्रके अतिरिक्त वल्लभसंप्रदाय वालोंके निम्नलिखित मिन्द्र उत्तम हैं (१) गोपालमिन्द्रके सामने पूर्व रणछोरजीका मिन्द्र (२) बड़े महाराजजीका मिन्द्र (३) वडे महाराजजीके मिन्द्रसे उत्तर बलदेवजीका मिन्द्र (४) बलदेवजीसे पूर्व भाटके महल्लेमें दाऊजीका मिन्द्र है।

गोपालमिन्दरके पश्चिमोत्तर सिद्धिमाताकी गलीमें काशीकी ९ दुर्गाओं मेंसे 'सिद्धिदा दुर्गा' सिद्धिमाताके नामसे प्रसिद्ध हैं। दाऊजीके मिन्दरसे पूर्व कुछ दूर एक गुजरातीके मकानमें 'आदि बिंदुमाधव' जीकी मूर्ति है, जिससे पूर्वोत्तर थोडी दूर पर एकही मिन्दरमें 'आमर्दकेश्वर' और 'कालमाधव' जी हैं। जिनसे उत्तर 'पापभक्षेश्वर' महादेव हैं।

मधुवनदास द्वारिकादासकी धर्मशाला-भैरव बाजारमे माधोदास सामियाकी गलीके बगलपर काठकी हवेलीके पास ही यह धर्मशाला संवत् १९४१ की वनवाई हूई है। नीचेके मंजिलमें ६ कमरे दो बगल दालान, दूसरे मंजिलमें ७ कमरे और २ दालान तीसरे मंजिलमें ७ कमरे और चौथे मंजिलमें सिर्फ एक बंगला है।

कालप्रेरव--इनको 'मैरवनाथ' भी लोग कहते हैं। भैरवनाथ महलेमें शिखरदार मन्दिरमें सिंहासनके ऊपर 'कालभैरवकी' पाषाण प्रतिमा है। इनके मुखमंडल और चारों हाथोंपर चांदी लगी है। मन्दिरके द्वार तीन ओर हैं। मन्दिर और जगमोहन दोनों में इवेत और नील मार्चुलका फरस है। दरवाजेके वाएं ओर पत्थरका एक वड़ा कुत्ता और दोनों ओर सोटे लिये हुए दो द्वारपाल खड़े हैं। आंगनके चारों वगलोंपर पक्के दालान हैं। आंग वड़ा महावीर, दाहने दालानमें योगेदवरी, जो काली करके प्रसिद्ध है और महावीरकी वड़ी वड़ी मूर्तियां हैं। आंगनका एक दरवाजा मन्दिरके आगे दूसरा मन्दिरके पीछे हैं। पीछे वाले दरवाजेसे वाहर एक छोटे मन्दिरमें क्षेत्रपाल भैरवकी मूर्ति है। कालभैरवके वर्तमान मन्दिरको सन १८२५ ई० में पूनाके वाजीराव पेशवाने वनवाया था। यहांके पुजारी मोरपंखके सोटेसे बहुतेरे यात्रियोंकी पीठ ठोकते हैं कालभैरवको कोई कोई मद्य भी चढ़ाता है। इनकी सवारी कुत्ता है। ये पापी लोगोंको दंख देनेवाले काशीके – कोतवाल हैं। अगहन कुष्णाप्टमीको भैरवके दर्शनकी बड़ी भीड़ होती है।

शिवपुराण—(७ वां खंड-१५ वां अध्याय) त्रह्या और विष्णुके परस्पर झगड़ेके समय दोनों के मध्यमें एक ज्योति प्रकट हुई। जिसको देख त्रह्याने अपने पांचवें मुखसे कहा कि, हे विष्णु! इस ज्योतिमें किसी मनुष्यका स्वरूप दिखाई देता है। इतनेमें एक मनुष्य नील लोहित वरण चंद्रभाल त्रिशूल हाथमें लिए सपेंका भूपण वनाए देख पड़ा। त्रह्याने कहा कि तुन तो हमारे श्रूमध्यसे उपजे हुए रुद्र हो, हमारी शरणमें आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे त्रह्याका ऐसा गर्व देखकर शिवजीने महाकोप करके भेरवको उत्पन्न किया और कालराज, कालभेरव पापभक्षण आदि नाम उसका रक्षा। भैरवने अपनी वाई उंगलीके नखसे त्रह्याका पांचवाँ शिर काल लिया (१६ वां अध्याय) त्रह्यह्या शिवसे प्रकट होकर भेरवके पीछे पीछे दोडने लगी (१७ वां अध्याय) भैरव त्रह्याका सिर हाथमें लेकर सत्र देशोंकी परिक्रमा कर जव

काशीमें आए तब जहाहत्या पृथ्वीके नीचे चली गई। भैरवके हाथमे बहातका सिर घरतीमें गिर पटा, उसी स्थानका नाम 'कपालमीचन' तीर्थ हुआ।

मार्गशिष कृण्णाष्ट्रमीको भैरवका जन्म हुआ। उसी तिथिको भैरवका त्रत होता है। अष्ट्रमी, चतुर्दशी और रविवारको भैरवके दर्शन पूजनस वडा फल भिलता है।

म्कंप्युराण—( फाझीरांछ-३१ वां अध्याय ) (शिवपुराणकी कर्द्घ लिखित भैरवके जनमकी कथा यहां भी है ) मार्गशीर्ष छाणाष्टमी कालभैरवके जनमका दिन है उस दिन कालभैरवके एशन, पूजन और वहां जागरण और दीपदान करनेसे सब पाप छुट जाता है और वर्ष पर्यन्त किसी काममें विन्न नहीं होता । और इस तिथिम कालकृप और कालभैरव यात्रासे कालियालका भय छुट जाता है।

( ३० वां अध्याय ) रविवार, मंगलवार और शिवरात्रिको कालमैरवके दर्शन पूजन तथा ८ परिक्रमा फरनेसे सब पाप छुट जाता है।

(६१ वां अध्याय) मार्गशीर्प शुरु ११ को कालमाधवके पूजन करनेसे कलिकालका भय नियुत्त होता है।

(८४ वां अध्याय) भौमाष्टमीको भरवतीर्थमं स्नान और भैरवके पूजन करनेसे किल-कालका भय निवृत्त होता है।

कालदृड-कालभेरव के मन्दिरसे पूर्व एक गलीमें 'नवप्रहेक्वर' और 'व्यतीपातेक्वर' हैं। यहांसे पूर्वोत्तर एक मन्दिरमें 'कालेक्वर' भिवालिंग और ३ हाथ ऊचा 'कालदंड' हैं। काल दंडका मुखमंडल धातुमय है। दीवारके पास 'काली' की मूर्ति है, जिसके निकट 'कालकृप नामक एक कृप है, जिसमे दीवारके छेदसे प्रकाश रहता है।

चिताघाट (२३)-मणिकणिका घाटसे दक्षिण-पश्चिम 'चिताघाट' है। इस घाट पर मुदें जलाए जाते हैं। आग होमके घरसे लाई जाती है। होम चड़ा धनी है, क्योंिक कोई कोई उसको सेकडों रूपये फीस दे देता है। यहां सती िख्यां और उनके पितयोके यादगारमें (स्मरणांध) हाथ पकड़ेहुए पुरुप और िखयोंकी पत्थरकी अनेक मूर्तियां हैं। घाटसे ऊपर राजा बहुभ शिवाला नामक एक पुराना सुन्दर बड़ा मन्दिर है, जिसके चारों और ४ वुर्ज हैं मन्दिरके पश्चिम अधवना उजड़ा हुआ उमराविगिरिका पुत्ता है।

राजराजेश्वरी घाट (२४)-इसकी सीढ़ियां नहीं जोड़ी गई हैं, इसके पासकी इमारत गोसाई भवानी गिरिकी वनवाई हुई है। यहां 'राजराजेश्वरीजी' का मन्दिर है।

लिला घाट (२५) -लिलतातीर्थपर साधारण लिलताघाट है। घाटसे उपर काशीकी ९ दुर्गाओमेंसे 'लिलता देवीका' मिन्दर है। जहां आदिवन कृष्ण द्वितीयाको दर्शने पूजनका मेला होता है। इस मिन्दरमे पूर्व ओर 'काशी देवी' है। मिन्दरके वाहर सीढीसे उपर जाकर आगे नीचे उतरनेपर 'गंगाकेशव' का मिन्दर मिलता है, जिसके बाहर एक चवूतरेपर काशीके १२ आदित्योंमेसे 'गंगादित्य' हैं। घाटसे उपर गलीमें 'त्रिसंधेश्वर' का मिन्दर है, जिससे पूर्वोत्तर एक दालानकी कोठरीमें 'मोक्षेश्वर' और काशीके ४२ लिंगोंमेसे 'करुणेश्वर' शिविलंग एक खत्रीके मकानमें हैं।

अध्याय

स्कंदपुराण-( काशीखंड-७० वं दर्शन पूजन करनेसे सौभाग्यफल मिलत् इवरकी यात्रा करनेसे काशीवासका फल्री लिला देवीके े ् करणे- नैपाली मिन्दर-लिलताघाटसे ऊपर नैपाली शिवमिन्दर दर्शनीय है। इसकी शकल चीनके मिन्दरोंके ढंगकी है। मिन्दरके शिरोभागपर दोहरी चकूटी और ऊपर मुलम्मेदार कलश है। छडजेके किनारोपर तोरणके समान घंटियां लटकाई गई हैं, जो हवासे बजती हैं। मिन्दरके आगे बड़ा नंदी है। मिन्दरके निकट नैपाली यात्रियोंके ठहरनेके लिये एक धर्मशाला है। इस ढाचेका मिन्दर काशीमें दूसरा नहीं है।

मीरघाट (२६) – यहां 'विशाल तीर्थ' है। इस घाटकी पत्थरकी सीढियां सादी हैं जो ऊपर और इसके पासवाले मन्दिरोतक गई है। घाटकी नेवके पास पूर्व समयकी सातियों के स्मारक चिह्न हैं। घाटके उत्तर मीरअली नव्वाबका पुस्ता है, जिसके निकटकी कोठिरयें दूट फूट गई हैं।

धर्मकूप-मीरघाटसे ऊपर छोटे छोटे मिन्दरों और दीवारसे घरा हुआ काशों पवित्र कूपोंमेसे 'धर्मकूप' है। घरेके बाहर कूपसे पश्चिम 'विश्वबाहुका' देवीका मिन्दर है। इसी मिन्दरमें 'दिवोदासेश्वर' शिवळिंग है। धर्मकूपसे दक्षिण काशीं ४२ ळिंगोमें 'धर्मश्वरका' मिन्दर है। धर्मकूपसे दक्षिण-पश्चिम काशींकी नव गौरियोंसे 'विशालाक्षी गौरीका' मिन्दर है। यहाँ भादोंकी कुष्ण ३ को दुर्शनकी भींड होती है।

धर्मेश्वरके दर्शनका मेळा कार्तिक शुक्त ८ को होता है। घाटके निकट ऊपर एक मन्दिरमें कार्शोके ५६ विनायकोंमेसे 'आशाविनायक' हैं। इस मन्दिरमें महाबीरजीकी विशाल मूर्ति और दूसरी बहुतेरी देवमूर्तियां हैं। सामने एक मकानमें काशीके १२ आदित्यों मेसे 'गृद्धादित्य' हैं। गलीमें 'आनंद भरव' का मन्दिर है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-७० वां अध्याय ) भाद्र कृष्ण तृतीयाको 'विशाल तीर्थ' की यात्रा और 'विशालाक्षी'के पूजन करनेसे काशीवासका फल होताहै । आश्विनके नवरात्रमे नवों दिन 'विश्वबाहुका' देवीके दर्शन पूजन करनेसे सकल मनारथ सिद्ध होते हैं ।

(७८ वां अध्याय) कार्तिक शुक्क८ को धर्मकूपमें स्नान और धर्मेश्वरके दर्शन करनेसे सर्व धर्म करनेका फल मिलता है।

(८० वां अध्याय ) चैत्र शुक्त ३ को धर्मकूपमें स्नान और धर्मेश्वर, आशा विनायक, और 'विश्वबाहुका' देवीके दर्शन पूजन और व्रत करनेसे मनोरथ सिद्ध होता है।

मानमन्दिर घाट (२७)-अनुमान ३०० वर्षसे कम हुए, आंवेरके राजा मानसिंहने इस घाटको बनवाया था।

घाटसे ऊपर एक वडे पीपलके पेड़के दक्षिण ३ छोटे मन्दिर हैं। और उत्तर एक वडे मन्दिरमें 'दाल्भ्येदवर' शिवलिंग हैं। निवर्पणके समय वर्षा होनेके लिये इनका होज पार्नासे भरा जाताहै। मन्दिरके उत्तर एक मन्दिरमें 'सोमेश्वर' इससे उत्तरके मन्दिरमें 'सेतुवन्ध रामेदवर' शिवलिंगहै।

घाटसे ऊपर 'लक्ष्मीनारायण' काशीकी ६४ योगिनियोमेंसे 'वाराही' और सोमेश्वरके द्वारपर काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'स्थूलदन्त विनायक' हैं।

स्कंदपुराण—(काशी खंड-६९ वां अध्याय ) प्रतिमासकी नवती तिधिको काशीक सेतुवंध रामेश्वरका दर्शन और पूजन करना चाहिए। मानमान्दर-यह मकान अधिरके राजा मानसिंहका बनाया हुआ गङ्गाके किनारेंके मकानोंमें सबसे पुराना है। गङ्गाकी ओरसे यह मकान बहुत अच्छा देखपढ़ताहै। आंगनके चारीं ओर फगरे हैं। गङ्गाकी ओरका कगरा बहुत सुन्दरहै। इसमें पूर्व और पश्चिम पांच पांच और उत्तर और दक्षिण दो हो हारहें। इतपर जानके लिए पश्चिम दक्षिणके कोनेमें सीढ़ियां हैं।

हतके ऊपर आंवेरके राजा मानसिंहके छुड़के सवाई जयसिंहके वनवाए' हुए आकाशके मह और नक्षत्रोंके वेधनेके छिए यंत्र घने हैं। दिहीके महम्मद्गाहने, जिसने सन १७१९ से १७४८ ई० तक राज्य किया, सवाई जयसिंहको, जिसने सन १७२८ ई० में जयपुर शहरको वसाया, ज्योतिप विद्याकी उन्नतिके छिए उत्साहित किया था। सवाई जयसिंह ज्योतिप विद्यामें वहे प्रसिद्ध थे, उन्होंने वनारस, दिही, मथुरा, उर्जन और जयपुरमे 'अवजरवेटरी'वनायाथा।

१ याम्योत्तर मित्ति—यंत्र अर्थात् मध्यात्में उन्नतांग नापनेके छिये भित्तिस्य दो तुरीय यंत्र छतके अपर जानेपर पहला यंत्र, जो दर्शकोंको मिलेगा, यह याम्योत्तर भित्ति यंत्र है। यह ईंट चूना और पत्थरसे बनी एक दीवाल है, जो याम्योत्तर वृत्तके धरावलमे उठाई गई है ( याम्योत्तर रेरा उस भूमध्य रेखाका नाम है, जो किसी स्थान विशेषसे होकर उत्तर दक्षिण ध्रुवेंसे होती हुई गई हो। इस बीवालकी उंचाई ११ कीट, लंबाई ९ कीट १ के इंच और चोंड़ाई ( अथवा भीतकी मोटाई) १कूट के इंच है। इसका पूर्वीय भाग अति उत्तम चूनेके पलस्तरसे बहुत चिकना बनाया गयाहै। इसके उत्तरी भागमें लेहिकी दो खूंदियां दोनो तुर्य वृत्तोंके केंद्रमें दीवालके घरातल पर लंब रूप गड़ी हैं। ये भूमिसे १० कीट ४ के इंच और आपसमें ( एक दूसरीसे ) ७ कीट ९ के इंचकी दूरी पर है। विदुओंके परस्पर अन्तरको व्यासाई अर्थात त्रिज्या मान कर एक दूसरेको मध्यमे काटते हुए, वे दोनों चतुर्थीश वृत्त खींचें हैं; किर उन्हीं विदुओंको केंद्र मान, इन चतुर्थाश वृत्तोंके वाहर, एकही केंद्रपर, तीन और चतुर्थीश वृत्त ऐसे वनाए हैं, और इस रीतिसे समान भागोंमे विभक्तहें कि पहिले वृत्त खंडका एक भाग दूसरेके ६ भागोंके तुल्य है; और दूसरे वृत्त खंडका एक अंश, तीसरेके ६ भागोंके वरावरहै।

जव सूर्य याम्योत्तर वृत्त पर आता है, तव वृत्त खंडका वह भाग, जिस पर खूंटीकी छाया पड़ती है, नीचेसे गणना करनेसे जितने अंशहों, वह मध्याहके समय, सूर्यका मध्य उन्नतांश और उपरसे गणना करनेसे मध्यनतांश अर्थात् स्वस्तिकसे सूर्यके अंशात्मकका मान होता है। (उन्नतांश और नतांश आपसमें, एक दूसरेकी कोटि होते हैं, अतएव एकको नव्ने अंशमें घटा देनेसे दूसरा सहजही ज्ञाव होजाता है) काशीमें सूर्य स्व स्वस्तिकके उत्तर कभी नहीं आता, इसिछए सूर्यका मध्य उन्नतांश और नतांश जाननेके अर्थ केवल वही वृत्त-खंड उपयोगी होगा, जिसका केंद्र दक्षिणकी ओर है। और यही वृत्त-खंड उन प्रहो और नक्षत्रोंका मध्य उन्नतांश भी वतादेगा, जो स्व स्वस्तिकके दक्षिणकी ओर होकर याम्योत्तर वृत्त पर आते हैं। और इसका वृत्त-खंड, जिसका केंद्र उत्तरकी ओर है, स्वस्वस्तिकके उत्तरकी ओर होकर याम्योत्तर वृत्तसे जानेवाले प्रह और नक्षत्रोंका उन्नतांश पृवे युक्तिसे विदित करावेगे। और जहां आकाश परमाक्रांतिसे अल्प हो, वहां जब सूर्य मध्याहमें स्वस्वस्तिकसे उत्तर होगा, वहां रिवका मध्य नतोन्नतांश वतावेगा।

इस यंत्र द्वारा सूर्यकी सबसे वड़ी ऋांति अर्थात परमाक्रांति ( झुकाव ) और किसी स्थान विशेषके निरक्ष ( नाड़ीमंडल ) से अक्षांश नीचे लिखे रीत्यनुसार जाने जाते हैं । यान्योत्तर भित्तिसंज्ञक यंत्रसे प्रत्यह वेधकर मध्याह्नमें सूर्यका सबसे अधिक और सबसे न्यून नतांशका ज्ञान करो। अब इस सर्वाधिक और सर्व न्यून नतांशके अंतरका आधा करो, वहीं सूर्यकी परमाक्रांति होती है। इस आधेको सूर्यके सर्वाधिक नतांशमें घटा दो, अथवा सर्व न्यून नतांशमें जोड़ दो तो वहीं उस स्थानविशेषका अक्षांश होगा। जब उत्तरायण और सब न्यून नतांश स्वस्वित्तकसे उत्तर हो तो पूर्व युक्तिसे जो परमाक्रांति निकले, उसे अक्षांश और अक्षांशको परमाक्रांति आती है। महाराज जयसिंहने इस यंत्रद्वारा सूर्यकी सबसे बड़ी क्रांति २३ अंश और २८ कला निकाली थी।

किसी स्थानके अक्षांश और मध्य नतांश विदित हो जानेपर सूर्यकी क्रांति वड़ी सरलन्तांसे इस भांति जानी जाती है। मध्याहके समय स्वस्वित्तकसे दक्षिण नतांश स्थानविशेषके अक्षांशका अंतर निकालो। यही अंतर उस मध्याहके समय सूर्यकी क्रांति होगी। यदि दक्षिण नतांशके अंश अक्षांशके अंशसे कम हों तो उत्तरा क्रांति, और यदि दक्षिण नतांशके अंश अक्षांशसे अधिक हो तो दक्षिणा क्रांति होगी। और यदि मध्याहका उत्तर नतांश हो तो अक्षांश और नतांशके योगके समान उत्तरा क्रांति होगी। इस भांति क्रान्ति विदित होने पर क्रान्ति और परमाक्रान्तिके वशसे चापीय त्रिकोण मितिसे उस स्थानका भुजांश भी सहजहीं ज्ञात हो सकता है।

इसीके पूर्व उसके समीपही एक बहुत चिकना स्थान था, जो अब थोड़ा बहुत खुद्वु-दहा हो गया है। इसकी चौड़ाई दीवालकी चौड़ाईके समान और लंबाई १० फीट ३ इंच है। दीवाल वाली प्रति खूंदियोंके ठीक ठीक पूर्व इस खुद्वुदहे स्थानके पूर्ववाले प्रतिकोणों एक एक खूंटी थी, जिनके शिरों पर एक एक छेद था, इनमेंसे दक्षिण वाली खूंटी निकल गई है, परंतु उत्तर वाली अभी ज्यों की त्ये। वर्तमान है। इन खूंदियोंके वलसे दिक्शोधन कर रिवका दिगंश ज्ञान होता था।

इसी स्थानके निकट एक चूनेका वृत्त बना है. जिसका व्यास २ फीट ८ इंच है; और एक पत्थरका वृत्त भी है, जिसका व्यास ३ फीट ५ इंच है। और उसीके समीप एक पत्थरका वर्गक्षेत्र बना है, जिसके प्रति भुज २ फीट २ इंचके वरावर हैं। ये दोनों वृत्त और वर्गक्षेत्र पछभा और दिगंश कोटि (अर्स्सिमत्) के अंश जाननेके अर्थ वनाए हुए हैं; परंतु अब सव चिह्न, जो इन पर बनाए गए थे, मिटगए है।

(दिगंशकोटि दिग्मंडल और याम्योत्तर मंडलसे उत्पन्न कोणके कहते हैं। यह कोण क्षितिजमें नापा जाता है। खस्वस्तिक और अधःस्वस्तिकमे लगा हुआ, यहके केन्द्र पर जाने वाले महद्वृत्तको दिग्मंडल कहते हैं)।

२ इस यंत्रसे कुछ पूर्वका भाग लिए उत्तरकी ओर एक बहुत वडा यंत्र है, जिसकों यंत्रसम्राट् अथीत् यंत्रोंका राजा कहते है। इसमे चूने और ईटके वने दो दीवाल हैं, जो याम्यो-त्तर वृत्तके धरातलमें उत्तर प्रविकी उंचाई अर्थात् काशीकी अक्षांश तुल्य उंचाई पर उठाए गए हैं। और इनके वीचमे ऊपर तक जानेके अर्थ पत्थरकी सीढ़ियां वनी हैं। इन दोनों दीवालोकी चौड़ाई (सीढ़ीको भी मिलाकर) ४ फीट ६ इंच और एम्बाई ३६ फीट है। इन दीवालोंका ऊपरी भाग चिकना पत्थरका ढालुआं फी किया हुआ है और उत्तर प्रव उसके धरातलमे देखा जाता है। अक्षांश तुल्य उंचाई करनेके लिए इस दीवालका दिश्णी किनारा ६

ऐसा अनुमान होना है कि यह यंत्र और फई एक आधार वृत्तांसे विरा था, जिनसे कि किसी घट अथवा नश्चिकी याग्योत्तर वृत्तांसे नतपटी जानी जाती थी। परंतु अब सब टूट पूट गए हैं और इस यंत्रके बीचकी सूई भी टेढ़ी हो गई है। अत एव ऊपर लिखे रिखनुसार अब इस यंत्रहारा किसी मह वा नक्षत्रका बिपुवांश नहीं निकल सकता।

( इसी यंत्रके पास नृनेका बना एक वर्गक्षेत्र हैं, जिसके किनारे नाली बनी है, उसमें जल भरकर देखनेसे सम धरातलकी परीक्षा की जाती थी कि,धरातल टेढ़ा तो नहीं हो गया है। ६ इस यंत्रके पूर्व चृनेका बना एक बहुत बड़ा यंत्र हैं, जिसको दिगंग यंत्र कहते हैं।

इसके बीचोबीचमें एक गोल खंभा है, जिसकी उँचाई १ फीट २ इंच और व्यास ३ फीट ७ ने इंच है। इस खंभेंक फेंद्रमें लेहिकी एक खंटी गड़ी है, जिसके सिरे पर लेट्हें। यह खंभा (ईट और चूनसे बने) एक गोल दीवालसे धिरा है, जो इससे ७फीट ३ हे इंचकी दूरीपर ठींक खंभेंक बराबर ऊची बनी है; और उसकी चीड़ाई १ फीट ६ इंच है। इस दीवालके चारों के एक दूसरी गोलाकार बीवाल पहली दीवालकी दूनों उंचाईकी, उससे ३ फीट २ १ इंच की दूरीपर बनी है, जिसकी चीड़ाई २ फीट है इंच है। इन दीवालों के उपरी भाग पत्थरसे पाट हुए हैं और इनपर दिशाओं ( उत्तर, दिक्षण, पूर्व, पिश्रम, ईशान, नैकेंत्य, इत्यादि) के चिह्न बने हैं और होनों दीवालोंके उपरी भाग १६० तुल्य अंशों में विभक्त हैं। (वाहरी दीवालके भीतर वायव्य और ईशान कोणमें दो छोटे छोटे पर्वताकार चिह्न बने हैं)। वाहरी दीवालमें ४ खंटियां (लोहेकी बनी) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पिश्रम दिशाओंको निश्चित कराती हुई गड़ी हैं। यह बड़ा यंत्र केवल किसी यह वा नक्षत्रके दिगंशको जाननेके लिये बनाया गया है, जो नीचे लिखे रित्यनुसार जाना जाता है।

वाहरी दीवालमें की खुंटियोंमें एक धागा उत्तरवाली खुंटीसे दक्षिणवाली खुंटी तक और दूसरा धागा पूर्व वालीसे पश्चिमवाली खुंटी तक, जो एक दूसरेको खंभेके केंद्रमें ठीक ऊपर कांटेगे, वांचो, और एक तीसरा धागा लेकर उसके एक शिरेको खंभेकें केंद्रमें पुष्टतासे वांघो और दूसरे शिरेको वाहरी दीवालके ऊपरी भागपर ले जाओ । अव अपनी आंखको विचली दीवालकी गोलाईपर जमाकर जिस मह अथवा नक्षत्रको दिगंग कोटि जानना हो, उस मह अथवा नक्षत्रको देखना आरंभ करो और अपनी आंख ओर उस धांगको, जो खम्भेके केंद्रमे वँघा हुआ वाहरी दीवालके ऊपर गया है, इस भांति खसकाते जाओ कि वह मह वा नक्षत्र इस घूमते हुए धांगेपर आजाय । इस भांति उस मह वा तारेकी दिगंशकोटिका अंग वाहरी दीवालपर इस घूमते हुए धांगे और उत्तर अथवा दक्षिणकी खूंटीके बीचमें मिल जायगा । यदि देखनेक समय वह मह वा नक्षत्र उत्तर गोलाईमें होतो उत्तर और यदि दक्षिण गोलाईमें होतो दक्षिणवाली खूंटीसे अंशोंको देखना चाहिये।

७ इस यंत्रके दक्षिण एक दुसरा नाडीयंत्र है, जो ठीक ठीक पहलेकी नाई वना है। परन्तु इसका व्यास ६ फीट ३ इंच है और इसके बीचकी खूंटी भी गिरगई है और इसपरके चिह्न और अंशोंके भाग तो बिलकुल मिटगए हैं।

इस समय प्राय: सभी यंत्रोपरके चिह्न मिटगएहैं (वा मिटतेजाते हैं ) और स्वयं यंत्रभी दूटते फूटते जाते हैं । इसके अतिरिक्त अपने निर्मित स्थानसे झुक जानेके कारण सभी यंत्रोंमें दोष होगएहैं, जिनसे गणना करनेमें अत्यन्त अग्रुद्धता होती है । मंदिरके वाहर एक चूनेका बहुत बड़ा चबूतरा है, जिसके चारेंओर नाली बनी है। इस समय उसके सामने गृहोंके वन जानेके कारण अब उसपर धूप नहीं आती और वह बेमर-म्मतभी होगई है। इस कारण उसका पूरा पूरा समाचार विदित नहीं होता। परन्तु इससे समध-रातल और दिगंश इत्यादिका ज्ञान होता होगा, इसमे संशय नहीं।

दशाश्वमेध घाट (२८)—यह घाट शहरके घाटों के मध्यमे और काशीके पांच अति पिवित्र घाटोमें एक है। यहां प्रयाग तीर्थ है, माघ मासमें यहां स्नानकी भीड़ होती है। यहां जलके भीतर 'रुद्र सरोवर' तीर्थ है। मिणकिर्णिका घाटको छोड़कर काशीके सब घाटों से यहां अधिक छोग देख पड़ते हैं। इस घाटपर तिजारती चीजें, बहुतसे असबाब और यात्री नावसे उत्तरते हैं। लकड़ी, घास, पत्थरके बने हुए छोटे बड़े मिन्दर और मिर्जापुर और चुनारके पत्थर यहां बहुत बिकते है। इस घाटपर नाव बहुत रहती हैं। बहुतेरे छोग घाटोंको देखनेके छिए यहांसे नावमे बैठकर गंगाके सिरकी ओर अस्सी संगम घाटतक जाकर यहां छोट आते हैं और फिर यहांसे नीचेकी ओर वरुणा—संगम घाटतक जाते हैं। मानमिन्दर और दशाश्वमेध इन दोनो घाटोके मध्यमे गंगाके तीर मैदान है। दशाश्वमेध घाटसे ऊपर एक मकानमें काशीके सुविख्यात पंडित स्वामी विशुद्धानन्दजी रहते थे।

दशाश्चमेधेश्वर शिव-एक खुलेहुए मंडपमे एक स्थानपर 'दशाश्चमेधेश्वर' शिवलिंग और दुसरे स्थानपर पीतलके सिंहासनमे एक छोटी मूर्ति है, जिसको छोग 'शीतला देवी' कहते हैं। शहरमें शीतला रोग फैलनेके समय इस देवीकी विशेष पूजा होती है। शीतला देवीके वगलमें 'वन्दि देवी'का (जो अब गुप्त हैं) स्थान है।

मंड १ के दक्षिण-पश्चिम दो शिखरदार मिन्दिरकी दीवारोके आलोंमें आदमीके समान ऊंची गंगा, सरस्वती, यमुना, विष्णु, त्रिदेव और नृसिहकी मूर्तियां हैं।

घाटके उत्तर पोठिया ( जो बंगालमे रामपुर बौलियाके पास है ) के राजाका बनवाया हुआ विशाल शिवमिन्द्र है, जिसके उत्तर छोटे मिन्द्रमें 'शूलटंकेश्वर' शिवलिंग हैं। इस मिन्द्रमें काशोंके ५६ विनायकोमेंसे 'अभयद विनायक' हैं। घाटके उत्तर वड़े मिन्द्रसे उत्तर 'प्रयागेश्वर' 'प्रयाग माधव', 'क्द्रसरोवर', और 'आदि वाराहेश्वर' शिवलिंगका मिन्द्र है। मिन्द्रके बाहर एक मढ़ीमें किसी भक्तकी स्थापित 'प्रयागमाधवकी' मूर्ति है। काशीखंडके अनुसार मानमिन्द्र घाटके उत्तर एक मिन्द्रमें 'प्रयागमाधव'की मूर्ति है, जो 'लक्ष्मीनारायण'के नामसे प्रसिद्ध है। आदिवाराहके पश्चिम गलींमें एक मिन्द्रमें 'प्रयागेश्वर' को लोग पुजते हैं परन्तु काशीखंडके टीकाकारने 'शूलटक्केश्वर' को प्रयागेश्वर कहकर लिखा है।

शिवपुराण-(६ वां खंड-९ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त करनेके छिये त्रह्माको काशीमे भेजा। त्रह्माने काशीमें जाकर राजा दिवोदासकी सहायतासे १० अश्वमेध यज्ञ किए। वहीं म्थान द्शाश्वमेध नामसे प्रसिद्ध है। त्रह्मा भी उस स्थानपर त्रह्मेश्वर शिविङ्कि स्थापित करके रहगए। (काशीखंडके ५२ व अध्यायम भी यह कथा है)।

वामनपुराण-(३ रा अध्याय) विष्णुने कहा काशीमें जो दृशाश्वमेध तिर्ध है, वहां भेरे अंशवाले केशवभगवान् वसे है।

स्कंदपुराण-(काशीखंड-५२ अध्याय ) ज्येष्ठ शुक्क दशमी पर्यत दश दिन दशाश्वमेयमें स्नान करनेसे सर्व फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्क दशमीको दशाश्वमेयेश्वरके दर्शन पूजन करनेसे १० जन्मका पाप निवृत्त होता है।

(६१ वा अन्याय) माप गासमें प्रयागतीर्थ, प्रयागमाधव, और प्रयागश्चर यात्रासे प्रयाग स्तान करनेसे एश्गुणा फल मिलता है।

यात्रगु हुंग्ले चीतहाके निकट कार्शाके ४२ लिझीमेसे 'बहाश्वर' शिवलिझ और ५६ विनायकोमेसे 'सिंहतुंड विनायक' हैं। अगरत्यकुंडके निकट 'अगस्तिश्वर' और 'लोपामुद्रा' एक ही मिन्टरमें हैं। इनके दक्षिण 'कश्यपेश्वर' शिवलिंग और पश्चिमोत्तर जंगमबाड़ी महहेमें 'अंगिरेश्वर' शिवलिंग और फाशीके १२ आदित्योंमेंसे 'विमलादित्य' हैं। इसी स्थान पर यक्ष-राजके पुत्र हरिकेशने तप किया था, निसंके प्रभावसे उसकी 'दंडपिणं'का पद भिला, जिसके स्थापित यहां 'हरिकेशेश्वर' शिवलिंग हैं।

मिश्रपोराराके उत्तर एक मिन्द्रिम 'शुवेश्वर' और काजीके ४६ विनायकोमेने 'चतुर्दत विनायक' हैं। कोद्ई की चौर्काके निकट 'चरानाथ' 'गोकर्णश्वर' और 'गोकर्ण कृप' हैं, (जिसके पिश्नम 'अत्रिश्वर' गुप हैं) गोकर्णश्वरमे पूर्व दक्षिण कोद्ई की चौर्कासे आगे फाटकके भीतर 'ज्यम्बकेश्वर' शिवलिंग हैं। (जो त्रिलोक्तनाथके नामसे प्रसिद्ध हैं) काशीखंडके ६९ वे अध्यायमे लिखा है कि सिंह्राशिके वृडस्पति होनेपर काशीके ज्यंबकेश्वरकी यात्रासे गोदावरी यात्रा का फड होता है। ज्यंबकेश्वरसे पूर्व-दक्षिण 'गौतमेज्वर' का मिन्दर है, जिस जगह 'गोदावरी त्रिय' गुप है। यहांपर काशोनरेज महाराजका वनवाया वड़ा भारी मिन्दर है। इस स्थानसे पूर्व कुछ दूर साक्षीविनायक महहेंमे 'साक्षी विनायक' का मिन्दर है। वहतेरे यात्री यहां अपनी यात्राकी साक्षी कराते हैं। इस मिन्दरको सन १७०० ई० मे एक मरहठाने वनवाया था। गणेजकी विज्ञालमूर्ति लाल रंगकी है। समीपहींमें काशीके ११ महारुहोमेसे 'मनःप्रकामेश्वर' शिवलिंगका मिन्दर है इस मिन्दरसे काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'कलिपिय विनायक' हैं। इस मिन्दरसे दक्षिण गलीके पूर्व किनारे 'कोटिलिंगेश्वर' शिवलिंग हैं जिससे पूर्व शकर-कन्दकी गलीमे 'बाजीश्वर महोदेव' हैं, जिनके पूर्व 'चतुर्वकेश्वर' शिवलिंग हैं।

अहिल्यावाई घाट (२९) –यह उत्तम घाट इंदौरकी महारानी अहिल्यावाईका वन-

मुन्शी घाट (३०) –यह घाट बहुत सुन्दर है। इसको नागपुरके दीवान श्रीधरनाराय-णदासने वनवाया था। इससे ऊपरकी कोटरियोमें पत्थर खोदकर सुंदर काम वना है और बहुत बड़े बड़े मकान हैं, जैसे गंगाके किनारे दूसरे घाटों पर नहीं हैं।

राणामहरू घाट (३१) –यह पुराना घाट उद्यपुरके महाराणाका वनवाया हुआ है। घाटसे ऊपर काशीके ५६विनायको मेंसे 'वक्रतुंड विनायक' सरस्वती विनायकके नामसे प्रसिद्ध है। चौसठ घाट (३२) – बंगालेके राजा दिग्पतिने इस घाटको वनवाया था।

चोसठ देवीका मन्दिर-घाटसे ऊपर आगनके बगलोमें मकान हैं। पूर्व मुखके ३ द्वार वाले मकानमें सर्वीगमें पीतल जड़ी हुई काशीकी६४ योगिनियोमेसे प्रसिद्ध गंजानना 'चतु.पष्ठी देवी'के नामसे प्रसिद्ध हैं। आगे सिंहहै। पूर्व वगलके मकानमें ऐसीही सर्वागमें पीतल जड़ी हुई 'भद्रकाली'की मूर्ति है। चैत्र प्रतिपदाके दिन चतुःषष्ठी देवीकी पूजाका बड़ा मेलाहोता है।

शिवपुराण-( ६ वां खंड-७ वां अध्याय ) शिवजीने दिवोदास राजासे काशी छोडानेके निमित्त ६४ योगिनियोंको भेजा । जब काशीमे योगिनियोंकी युक्तिं न चली तब वे मणिकींण-काके आगे स्थितहो गई । स्कंदपुराण-( काशीखंड-४५ वां अध्याय ) आश्विनकी नवरात्रमें ९ दिन पर्यत, प्रति-मासके कृष्णपक्षकी १४ को और चैत्र प्रतिपदाके दिन ६४ योगिनियोके दर्शन पूजन करनेसे वर्षपर्यत विष्न नहीं होता ।

घाटसे ऊपर ६४ देवीके मन्दिरसे पश्चिम देवनाथपुराके पास 'पुष्पदंतेश्वर, 'गरुडेश्वर' और 'पातालेश्वर' शिवलिंग हैं पुष्पदंतेश्वरके मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'एकदंत विनायक' हैं।

पांडेघाट (३३) और संवैश्वर-घाट (३४) –यहां सूनसान रहता है। सर्वेश्वर घाटके ऊपर सर्वेश्वर शिवलिंग हैं।

राजाघाट (३५) — इस घाटको और इस घाटके उत्तर वाले मन्दिर तथा मकानको पेशवाके नायव राजा विनायक रावने, जो चित्रकूटके पास करवीमें रहते थे, बनवाया था । मकानमें ब्राह्मण लोग रहते हैं। मकानकी मरम्मत और ब्राह्मणोंके खर्चके निमित्त राजाने सरकारमें रुपया जमा करा कर वसीयतनामा लिख दिया है। उत्तर शहरके वड़े बड़े मकान देख पड़ते हैं।

नारदघाट ( ३६ )–सिरेकी ओर सीढ़ियां दहिने घूमी है । घाटसे ऊपर एक गर्छामें 'नारदेश्वर' शिवका छोटा मन्दिर है ।

मानससरोवर घाट (३७) -यह घाट आंबेरके राजा मानसिंहका वनवाया हुआ है। नीचे से ऊपर तक थोड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं। घाटसे ऊपर एक गलीमे 'मानससरोवर' नामक कुंड है, जिसके निकट एक मिन्द्रमें 'हंसेश्वर' शिवलिंग हैं। जिनसे दक्षिण कुछ दूर चलकर एक मकानमे कई सीढ़ियों के ऊपर एक मंदिरमें 'क्कमांगदेश्वर' शिवलिंग और 'चित्रप्रीवा' देशी हैं। आस पास कई देवस्थान हैं, मानससरोवरके पूर्व एक गलीमें 'वालकृष्ण' और चतुर्भुज विष्णुकी मूर्ति है। जिसके पास मानसिंहका बनवाया हुआ एक शिवमन्दिर है।

क्षेमेश्वरघाट ( ३८ )-घाटसे ऊपर 'श्वेमेश्वर'का मन्दिर है।

चौकीघाट (३९)-घाटके ऊपर एक पीपलके वृक्षके नीचे चवूतरे पर जड़के चारोंओर चहुत देवमूर्तियां हैं।

केदारघाट (४०)-यह घाट काशीके उत्तम घाटोंमेंसे एक है। घाटपर कई शिवलिंग है। २'४ सीढ़ियोंके ऊपर 'गौरीकुंड' नामक एक चौखूटा छोटा कुंड है।

केदारेश्वरका मिन्दर—गौरीकुंडसे ४७ सीढ़ियों के ऊपर 'केदारेश्वर' शिवका मिन्दर है केदारेश्वर शिव काशी है १२ ज्योतिर्छिगों में से और ४२ प्रधान छिंगों में से मिन्दर में तीन डेवड़ी के भीतर अनगढ़ और विपट केदारेश्वर छिंग हैं। वहां अँधेरा रहने के कारण दिन में भी दीप जलते हैं। मिन्दर के किवाड़ों पर पीतल जड़ा है। दरवा के दोना वगलों में चतुर्भु छः छः फीट ऊंचे एक एक द्वारपाल खड़े हैं। मिन्दर के आगे वाई और गौरी, स्वामिकार्तिक, गणेश, दंडपाणि भैरव, और दिहने धातुनिर्मित जिव पार्वती इत्यादि योगमूर्तियां और आगे नन्दी बेल हैं। मिन्दर के वगलों परिक्रमाका मार्ग है, जिसके वाद मिन्दर के आगे वड़ा जगमेहन और तीन ओर दालानों में कई छोटे देवमिन्दर और वहुत देवता हैं। पिश्वम ओर एकही तरह के दो मिन्दर हैं, जिन में से दिस्ण वाले में 'लश्मीनारायण' और जत्तर वाले में 'मीनाश्ची' देवीकी मूर्ति है। मिन्दर के दिस्ण मार्ग कोठरों दिस्णाकी

मूर्ति है। जगमोहनके उत्तर भागमें गौरी, स्वामिकार्तिक, गणेश और दंडपाणि भैरवकी धातुनिर्मित भोग मूर्तियां हैं। स्वामिकार्तिकके निकट धातुनिर्मित स्त्री हैं और स्थान स्थानपर उत्सव-मूर्तियों के चढ़नेके लिये पीतलके बैल और हंस, काष्ठके मोर इत्यादि वाहन रक्खे हुए हैं। गन्दिरके चौकके घरेके पूर्व और पश्चिम एक २ बढ़े फाटक हैं, जिनके भीतर जूता पहनकर कोई नहीं जाता।

शिवकी मूर्ति पीतलके नन्दी बेलपर चढ़ाकर प्रतिमहीनेके दोनो प्रदोपोको मिन्द्रिकी एक परिक्रमा कराई जाती है। उस दिन मूर्तियोंका शृंगार होता है और भोगकी तैय्यारी अधिक होती है। गौरीकी भोगमूर्ति प्रतिशुक्तवारको पीतलके हंसपर चढ़कर और स्वामिकार्तिक प्रतिप्रशिको काष्टके मयूरपर चढ़कर घूमते हैं। कार्त्तिक शुक्त पष्टीको स्वामिकार्तिक काष्टके तार्कासुरका वध करते है। उस दिन यहां मेला होता है। प्रतिचतुर्थोको काष्टके मूंसेपर गणेंगजो और एकादशीके दिन लक्ष्मोनारायणकी भोग मूर्तियां घुमाई जाती हैं। नवस्त्रमें सुमार स्वामिक मठसे दुर्गाकी मूर्ति लाकर जगमोहनमें रक्षि जाती है और दृशमीको काष्टके सिहपर चढ़ाकर फिराई जाती है।

केंदारजीके मन्दिरके घरेसे बाहर दक्षिण 'नीलकंठेश्वर' का- मन्दिर और आगे एक कोठरीमें लगभग दो हाथ ऊंचा 'सगरेश्वर' शिवलिंग है।

स्कन्दपुराण-(काशीखड-७७ वां अध्याय) मंगलवारको अमावास्या हो तो केदार चाटपर और गौरी कुंडमें स्नान करके विंडदान करनेसे १०१ कुलका उद्धार होता है । चैत्र कृष्ण १४ का त्रत करके तीन चुल्लू केदारोदक पीनेसे मनुष्य शिवरूप होता है । और जो केवल पूजनही करते हैं, उनके ७ जन्मका पाप छुट जाता है।

तिलभांडेश्वर—वंगाली टोलेमे हाईस्कूलके पासकी गृलीके एक मन्दिरमें ४ है फीट ऊंचा और १५ फीटके घेरेमें 'तिलभांडेश्वर' शिवलिंग है। मन्दिरके पास वहुत देवमूर्तियां और एक पीपलके वृक्षके नीचे वहुत शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं।

ललीघाट (४१) – यह घाट ललीदासका वनवाया हुआ है। इसकी सीढियां थोड़ी चौड़ी हैं। घाटसे ऊपर सड़कके निकट काशीके ५६ विनायकों मेंसे 'लम्बोद्र विनायक' अब 'चिंतामणि गणेश'के नामसे प्रसिद्ध हैं।

इमशान घाट (४२)—यहां 'इमशानेश्वर' शिवलिंग हैं और कभी कभी मुर्दे जलाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि, मुर्दे जलानेके लिये पहले यही घाट था।

हनुमान-घाट ( ४३ )-इस घाटकी सीढ़ियां सुन्दर हैं, जिनसे डिपर 'हनुमानजी' का मन्दिर है।

हनुमानघाटके निकट काशीके अष्ट महाभैरवों मेसे 'रूरू भैरव' है।

दंडीघाट ( ४४ )-बहुत दंडी स्नानके लिये इस घाटपर आते हैं । उनके दंड खड़े करनेके लिए नीचेकी सीढ़ियोंमें छिद्र बने हैं।

शिवाला-घाट ( ४५ )-इसकी पुरतां दक्षिण और दूरतक चला गया है। स्थान स्थान पर आठ पहले पाये बने हैं, बीचके भागमे गुम्बजदार २ पाये हैं। घाटसे ऊपर बहुत बड़ा मकान है, जिसकी बनारसके राजा चेतिसह किलेके काममें लाते थे, अब इसमें सरकारसे पन्शनपानेवाले मुगल बादशाहके खांनदानके लोंग रहते हैं। इस मकानसे लगेहुए उत्तर ओर गोसाई छोगोंका उत्तम मठ है, जिनमें बहुत साधु रहते हैं। मठके समीप एक 'महाबीर-जी' का मन्दिर है, जिसमें 'स्वप्नेश्वर' शिवलिंग और 'स्वप्नेश्वरी' देवी हैं, जिनके दक्षिण 'हयग्रीव' भगवान् और 'हयग्रीव कुंड' है। ये सब स्थान भदैनी महहेके नामसे प्रसिद्ध हैं।

वक्षराजघाट (४६) – इसका बनानेवाला वक्षराज नामक एक मनुष्य था, जिससे इसको जैन लोगोंने खरीद लिया। घाटका उत्तरीय भाग लगभग १०० वर्षका बना हुआ है। घाटसे ऊपर ३ जैन मन्दिर हैं।

जानकीघाट ( ४७ )-लगभग ८ वर्ष हुए, सुरसरिकी रानीने इस घाटको बनवाया है।' इससे ऊपर रानीका बड़ा मकान और सुनहले कलशवाले ४ बड़े मन्दिर हैं।

इस घाटके पास बनारस वाटर वर्क्स 'पंपस्टेशन' है। यहांसे गंगाजल नलोद्वारा सारे शहरमें जाता है।

तुलसीवाट (४८) – इस घाटकी शकल पुरानी है। यहां 'गंगासागर' तीर्थ है। काशी-खंडके ६९ वे अध्यायमें लिखा है कि, गंगासागरमें स्नान करनेसे सर्व तीर्थमे स्नान करनेका फल मिलता है।

तुलसीदासका मिन्दर-तुलसीघाटसे उपर तुलसीदासका मिन्दर है। मकानेक घुमाव रास्तेसे तुलसीदासकी गदीके पास पहुँचनों होता है, जिसके पास तुलसीदासकी खड़ाऊं और एक हाथसे छोटा एक नावका दुकड़ा रक्खा हुआ है। बहुत प्राचीन होनेसे खड़ाडओंकी लकड़ी गली जाती है, इससे उनपर कपड़े लपेटे गए हैं। यहांके अधिकारी कहते हैं कि खड़ाऊं तुलसीदासकी हैं और जिस नावपर वह पार उतरते थे उसी नावका यह दुकड़ा है।

इसी स्थानपर तुलसीदास रहते थे। संवत् १६८० (सन १६२३ ई०) में यहांहीं तुलसीदासका देहांत हुआ।

तुलसीदास पद्यमं भाषाकी पुस्तकोंको बनाकर भाषाक किवयोंमें शिरोमणि और उत्तरी भारतमें प्रख्यात हो गए हैं। इन्होंने संवत् १६३१ में मानस रामायणको रचा, जिसका प्रचार भाषाकी संपूर्ण पुस्तकोसे अधिक है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए हुए विनयपित्रका, गीतावली, दोहावली, किवत्तरामायण, छप्पय रामायण, बरवा रामायण, वैराग्यसंदीपिनी, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल, रामलला नहळू, छष्णगीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, किलधर्माधर्म निरूपण, हनुमानवाहुक, हनुमानचालीसा, संकटमोचन इत्यादि वहुतेरे छोटे वहे प्रथ हैं।

तुलसीदासके मन्दिरके पश्चिमोत्तर एक कोठरीमें कपिल मुनिकी मूर्ति है, जिस मन्दिरमे एक सिंहासनपर राम, लक्ष्मण और जानकीजी विराजमान हैं। इसी मन्दिरमें 'त्रिविक्रम भग-वान' और 'असीमाधव' की मूर्तियां है।

लोलार्क कुंड-यह भदेली महल्लेंमें तुलसीघाटसे थोड़ीही दूरपर एक प्रसिद्ध कूंआ है, जिसको महारानी अहिल्यावाई, अमृतराव और कृचिवहारके राजाने वनवाया था। कृंएका ट्यास १५ फीट है, जिसके एक ओर विना पानीका चौखृटा वड़ा हौज है, जिसके ३ ओर उपरसे नीचेतक पत्थरकी चालीस सीढियां और एक ओर उंचा महराव है। जिससे होकर नीचे सीढ़ियों द्वारा कूंआमे पैठना होता है। यहां भाद्र पष्टीको मेला होता है। सब लोग लोलार्क तीर्थमें स्नान करते हैं। लोलार्क कुंडकी सीढीपर काशीके १२ आदिलों मेंसे 'लोलार्कादिल' हैं। कुंडके उपर दक्षिण 'लोलार्केंक्वर' शिवलिंग हैं। जिनके मिन्दरसे पूर्व एक मिन्दरमें 'अमरेश्वर'

और दूसरे मन्दिरमें 'पराशरेश्वर' शिवलिंग है। जिनसे पूर्व दक्षिण एक मन्दिरमे काशीके ५६ विनायकों मेंसे 'अर्क विनायक' हैं।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड ४६ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिनोदासको काशीसे विरक्त करनेके लिए सूर्य्यको काशीमें भेजा। आने पर (शिवजीके कार्यके लिए) सूर्यका मन लोल (चंचल) हुआ, इस करके उनका नाम लोलाके पड़ा। कार्य सिद्ध न होनेपर वह दक्षिण दिशामें अस्सी संगमके निकट स्थित हो गए। मार्गशीर्षकी सप्तमी, पष्टी वा रिववारको वहां वार्षिकी यात्रा करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाते हैं। लोलाकि दर्शन करनेसे वर्षभरका पाप निवृत्त होता है। सूर्य्यमहणमें वहां स्नान दान करनेसे कुरुक्षेत्रसे अधिक फल प्राप्त होता है। माय गुक्त सप्तमीको अस्सी संगमपर स्नान करनेसे सप्त जन्मका पाप छूट जाता है। प्रत्येक रिववारको लोलाकिकी यात्रा करनेसे कुछादि रोग नहीं रहते।

वामनपुराण-(१५ वां अध्याय) शिवजीने अपने भक्त सुकेशी दैसको सूर्यद्वारा पृथ्वीमें गिराया हुआ देखकर कोप किया। सूर्य महादेवके नेत्रोकी अग्निसे तापित होकर वरुणा और अस्सी नादियोंके वीचमें गिरगए पीछे वह दग्ध होते हुए बार्यवार कभी अस्सीमें कभी वरुणामें अलातचक्रकी भांति गोता मार मार भ्रमने लगे। तब ब्रह्माजी मंदराचलमें जाकर सूर्यके लिए शिवको काशीमें लाए। महादेवने सूर्यको हाथमें ब्रहण कर उनका लोल नाम धर कर उनको फिर रथमें आरोपित किया।

राममन्दिर-भदैनी महल्लेमें लोलार्क कुंडसे उत्तर राममन्दिर है। आंगनके चारो वगले पर मकान है, जिनमेसे दक्षिणवाले मन्दिरमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां है। राममन्दिरके चारोंओर बनारसके वाटर वक्सीकी चिमनी और कारखानेका काम हुआ है।

राममिन्द्रके छिये काशीका दंगा—इसी वर्ष (सन १८९१ ई०) के आरंभमें भदैनी महिसें गंगाके पास जल-कलके छिये अंजन इत्यादि खड़े करनेके निमित्त भूमि नापी गई, उसके भीतर यह राममिन्द्र भी आगया। हिंदुओंकी ओरसे मिन्द्र बचानेके छिए अरज़ी पड़ी। अंतमें न्युनिसिपल बोर्डसे यह निश्चित हुआ कि अभी मिन्द्र छोड़कर आस पासके मकानात गिराए जावे। कुछ दिनोंके पश्चात् २० फीट गहरा गढ़ा चारोंओरसे मिन्द्रसे ऐसा सटकर खोदा गया कि दीवारोंके गिर जानेका पूरा भय था। हिंदुओंकी ओरसे एक अर्जी फिर दी गई कि हमे ३ फीट ज़मीन मिन्द्रके आस पास पुत्रता बनानेको और ४ फीट सड़कके बास्ते दी जाय और उसका उचित मूल्य लेलिया जाय। इस अर्जी पर कुछ आझा नहीं हुई, तब तक इंजिनियर साहेव चाहते थे कि सड़कवाला मार्ग बन्द कर दिया जावे, जिसमें कोई मिन्द्रके पास न जा सके। ता० ८ अप्रेलको वह सीढ़ी भी खोद दी गई, जिससे मिन्द्रमे जानेका मार्ग था; परन्तु लोगोने मिन्द्रमे जानेके अर्थ किसी भांति ईट पत्थर डाल कर चढ़ने का रास्ता रातही रातमे तथ्यार कर डाला।

ता० १५ अप्रैलके ११ र्व बजे दिनको यह व्यर्थ कोलाहल हुआ कि भदैनीमें श्रीरामजी का मन्दिर खोदा जाता है। वस थोड़ीही देरमें सारे शहरमें हरताल होगया, वाजार वंद होगये, हजारो आदमी मन्दिरकी ओर जाते हुए दिखाई देने लगे, कई हजार मनुष्योकी भीड़ इस मैदानमें जमा हो गई। अनेक वदमाशोने पिन्पिग ऐजिनकों, जो गंगाके किनारे खड़ा था, दुकड़े दुकड़े कर डाला और छोटे बड़े नल, जितने पड़े थे उनमेसे कितनोहींको तोउ दिया

और कितनेहीं गंगामें डाल दिया। हुइड़ यहांतक विगड़ा कि म्युनिसिपल किभशर वाबू सीतारामके मकान और अस्तवलमें बदमाश और छटेरोंने घुसकर उनका कई हजारका माल छट लिया। बदमाशों के कई दलोंने सड़क और गिलयोंकी सरकारी लालटेनोंको तोड़ दिया। दंगा करनेवालोंने तारघर छट लिया और तारको काट डाला। इन लोगोने राजघाटक स्टेशन और पारसल गोदामके पारसल और असबावको छट लिया। तीन चार घंटे तक शहर में बड़ी हलचल थी, अनेक भलेमानुष रईसोंकी हानि हुई।

मजिस्ट्रेट साहेवने इन्तिजाम आरंभ किया और वे जिला सुपरिन्टेडेंट पुलिस और अंगरेजी पलटनको साथ लेकर पहुँच गए। १२ वी वंगाल पैदल भी उसी दम भेजी गई। दो कम्पनी गोरोकी डकरिंग पुलकी रक्षाके लिए गई। तीन दिनतक तो कुछ दूकानें खुलीं और कुछ बन्द ही रहीं, परन्तु पीछे सब खुल गई और नगरमे शान्ति—स्थापन हो गया।

जिन छोगोंने हुछड़ मचाया और छट मार की, वे पकड़े जाने छगे । छगभग १००० आदमी पकड़े गए, इनमे अनेक राह चछनेवाछे निरापराधी भी थे। ता० १८ अप्रैछसे अपराध सबूत न होनेसे बहुतेरे आदमी छुटने छगे, कितने छोग कैद हुए और कई आदमी काले-पानी भेजे गए।

ता० १० जूनको राममिन्द्रिक मालिक वाबू गोवर्द्धनदास गुजराती, एक धनी वाबू गोपालदास, बड़हरकी रानीके कारिन्दे मुन्शी गिरिजाप्रसाद, बाबू लक्ष्मणदास, पण्डित रामे-श्वरदत्त, पण्डित सुखनन्दन और रघुनाथदास इनको तीन तीन वर्षका सपिरश्रम काराबास और कमसे २५०००, १००००, ३०००, ५०००, १०००, १०००, जुर्मानेकी सजा हुई। अभियुक्तोकी ओरसे हाईकोर्टमे अपील हुई जिसपर तारीख़ ४ अगस्तको हाईकोर्टने गिरिजा-प्रसादके अतिरिक्त ६ आदमियोंका जुर्माना माफ कर दिया और उनकी सजा घटा कर अठारह महीनेकी कर दी।

वाजीराव-घाट (४९) -यह घाट तुलसीघाटसे लगा हुआ दक्षिण ओर वेमरम्मत पड़ा है। पुनाके अंतिम पेशवा वाजीरावने इसको वनवाया था । घाटसे ऊपरके सकानोंमे साधु लोग रहते है।

रालाभिश्र-घाट (५०) – यह घाट काशीके सब पके घाटोके अंतमे दक्षिण ओर है। इसके दोना वाजुओपर गोलाकार पाये हैं। घाटको रालाभिश्र नामक एक धनी ब्राह्मणने वनवाया था।

अस्सीसंगम घाट (५१)—रालामिश्र-घाटसे दक्षिण मैदानमे काशोके पांच अतिएत्रित्र घाटोमेंसे सबसे दक्षिणका अस्सी नामक कचा घाट है, यह हरिद्वार तीर्थ है । दक्षिण ओर एक नालाके समान लगभग ४० फीट चौड़ी अस्सी नामक नदी गंगामे मिली है । वर्गाकालमें इस नदीसे गंगामे पानी गिरता है।

अस्सीघाटसे ऊपर एक छोटे मन्दिरमे 'संगमेश्वर' शिवलिंग है।

जगन्नाथजीका मन्दिर-अस्सीघाटसे ऊपर एक मन्दिरमें कई ड्योडोके भीतर जगन्नाथ, बरुभद्र, और सुभद्रादेवीका मूर्तियां है।

आपाढ़ शुक्त २ को विजया-नगरके महाराजके वड़े रथपर चढकर जगन्नायजी यात्रा करते हैं और उत्तरकों ओर दाऊजीके मन्दिरके पास सिकड़ा तक जाते हैं । उस समय रथयात्राकी वड़ी तैय्यारी और दर्शकोंकी भीड़ होती है।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-४६ वां अध्याय ) मार्गशिषमे कृष्णपक्षकी ६ को अस्सी संगम पर स्नान और पिंडदान करनेसे पितर तृप्त होते हैं।

पुष्कर-तीर्थ--अस्सी-संगमसे पश्चिम-दक्षिण पुष्कर-तीर्थ नामक सरोवर है।

हुर्गाकुंड-अस्सी घाटसे रं मील पश्चिम दुर्गाकुंड महलेमें 'दुर्गाकुंड' नामक बड़ा सरोवर है, जिसके पास पत्थरसे वना हुआ काशीकी ९ दुर्गाओमेसे 'कूष्मांडाख्या' दुर्गाका उत्तम मन्दिर है। सरोवर ओर मन्दिर दोनोंको पिछले शतकमे रानी भवानीने वनवाया था। मन्दिरमें नकाशीका सुन्दर काम है। मन्दिरके आगेके मण्डपको लगभग २५ वर्ष हुए, एक फौजी अफसरने वनवाया था, जिसमें मिर्जापुरके मिजस्ट्रेटका दिया हुआ एक बड़ा घण्टा लटका है। मण्डपका फर्श नील और स्वेद मार्चुलके दुकड़ोंसे बना है। फाटकिक पास २ सिंहकी मूर्ति और मन्दिरके चारोओर छोटे छोटे कई मन्दिर हैं, जिनमें शिव, गणेश आदि देवताओंकी मूर्तियां हैं। मन्दिरके आंगनके चारों बगलोंपर दालान हैं, जिनमें साधु और यात्री रहते हैं। पश्चिम ओर प्रधान फाटक पर नौवतखाना है। घरेके भीतर सदर द्वीजेके पास काशिके ५६ विनायकोंमेसे 'दुर्गिवनायक' पश्चिम-दक्षिण ओर कालीजोंके मन्दिरमें अष्ट महाभैरबोंमेसे 'चण्ड भैरव 'हें। घरेके बाहर दक्षिण द्वीजेके पास एक मंदिरमें 'कुकुटेश्वर' शिवलिंग हैं। इस मन्दिरके पूर्वोत्तर किसी भक्तने दुर्गिवनायकके नामसे एक मन्दिरमें गणेशकी मूर्त्त स्थापितकी है, जिसको कोई कोई 'दुर्गिवनायक' कहते हैं। यहां बहुत वन्दर रहते हैं। द्वारेश्वर और मायादेवी गुप्त है।

दुर्गाकुंडके पास एक वागमें सुविख्यात राजगुरु भास्करानन्द स्वामी दिगंबर वेषसे रहते थे और कुंडसे थोड़ी दूर विजया नगरके महाराजका महल है, जिससे पश्चिम कई जैन मन्दिर हैं। नवरात्रोंमें और श्रावणके मंगल और शुक्रवारकी दुर्गाकुंड पर स्नान और दुर्शनकी भीड़ होती है।

देवीभागवत—(३ रा स्कन्ध-२४ वां अध्याय) देवीजी सुवाहु राजापर प्रसन्न हुई । राजाने कहा कि, हे देवि । जबतक काशीपुरी रहे, तबतक आप इसकी रक्षाके निमित्त दुर्गा नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करें । देवीजीने कहा कि, जवतक पृथ्वी रहेगी तबतक हम काशीवासिनी होगी।

स्कन्द्पुराण-(काशीखंड-७२ वा अध्याय) अष्टभी चतुर्दशी और मंगल वारको काशीकी दुर्गाका सर्वदा पूजन करना चाहिए। नवरात्रोंमें यत्नसे दुर्गाकी पूजा करनेसे विन्न नाग होता है आश्विनके नवरात्रमें दुर्गाकुंडमें स्नान करनेसे दुर्गात नाशहोती है और दुर्गाकी पूजा करनेसे ९ जन्मका पाप छूटजाता है।

कुरुक्षेत्र-तीर्थ—दुर्गाकुंडसे पूर्व कुछ उत्तर थाड़ी दूरपर, 'कुरुक्षेत्र' नामक एक पक्षा सरो-चर है । सूर्य्यप्रहणके समय यहां स्नानकी वड़ी भीड़ होती है ।

कृमिकुंड-कुरुक्षेत्रसे दूर उत्तर सिद्धकुंड सुनहृदिया है, जिसके उत्तर किनारामे सम्प्रदाय वालोंका एक वाग 'किनारामका स्थल'के नामसे प्रसिद्ध है। इस यागमें 'कृमिकुण्ड' और 'किनारामकी समाधि' है। जिनके पास कार्गाके ५६ विनायकों मेंसे 'कृटदत-विनायक' है।

रेवती-तीर्थ-क्रिमिकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर 'रेवतीतिर्थ' रेवड़ी तालावके नामसे प्रसिद्ध है।

शंखोद्धार-तीर्थ-रेवड़ी तालाबसे दूर पश्चिम कुठ दक्षिण 'संख्धारा तीर्थ' 'द्वारका तीर्थ' 'दुर्वासा ऋषि' और 'कृष्ण रुक्मिणीं' हैं। प्रतिवर्ष कर्ककी संक्रांति भर हर सोमवारको यहां स्नान दुर्शनकी भीड़ होती है।

कामाक्षाकुंड-यह संख्धारासे दूर उत्तर है यहां 'कामाक्षा देवी' 'वैजनाथ' काशीके अष्ट महाभैरवोंमेंसे 'क्रोधभैरव' और ६४ योगिनियोमेसे 'कामाक्षा योगिनी' है।

रामकुंड-कामाक्षा कुंडसे दूर उत्तरकुछ पूर्व रामकुंडके पास 'छवेदवर' और 'कुकेववर' हैं। शिवगिरिका तालाब-रामकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर शिवगिरिके तालावके पास ( जो सिगि-राकरके प्रसिद्ध है) काशिके ५६ विनायकों मेसे 'त्रिमुखविनायक' और ११ महारुद्रोसेसे 'त्रिमुखंतक' हैं।

शालकंटक विनायक—सिगिराके टीलासे लगभग २ मील पश्चिम मडु आडीहमें एक पक्के सरोवरके पश्चिम तटके ऊपर काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'शालकण्टक विनायक' है।

मार्गुंड-सिगिराके टीलांसे पूर्व दूर लालापुरामें भार्गुङ्ड तीर्थ है। काशीखंडके ९७ वे अध्यायमें लिखा है कि, इस कुण्डमें स्नान करनेसे मार्गुदेवीकी छपासे मनोवाछित फल मिलता है और मनुष्य माताके ऋणसे छुटकारा पाता है। मार्गुङ्ड पूर्व एक मन्दिरमें 'पिरुधर' शिव लिंग और काशीके ५६ विनायकों में सिप्तप्रसाद विनायक' है, जिसके पीछे एक छोटी मडी में भार्गुदेवी' हैं। पितृश्वरके सामने 'पिर्गुङ्ड एक बड़ा भारी सरोवर है।

फातमान-मातृकुंडसे पश्चिमोत्तर एक नई पोखरी है, जिससे पश्चिम ओर पिशाचमोचन कुंडसे थोडी दूर दक्षिण-पश्चिम मुसलमानोंके बनारसके कवरगाहोंसे मशहूर एक घरे हुए बागमें यह फातमान है। कबरोंका घरा नकाशीदार पत्थरसे बना है। सबसे उत्तम नकली कबर मह-मदकी पुत्री और अलीकी खी फातमांकी है, जिसको एक परिसयन कविशेख अली हाजिरने बनवाया था, जो बादशाह घरानेका था, और पिछले शतकमे भागकर यहां आया था।

मगुळ बादशाहके खान्दानके छोग जो, पेशन पाकर शिवालावाटके पास रहते थे, वे इस वागमें गाड़े गए हैं।

शीया मुसलमान लोग मुहर्रमके दशवें दिन यहां ताजियोको दफन करते हैं।

महम्मद सहिव सन ५७० ई० मे अरवमें पैदा हुए थे, जिन्होंने मुसलमानी मजहवकों कायम किया। सन ६२२ ई० की १६ जुलाईको गुक्रके दिन महम्मद साहेवने मक्केसे मदी-नेके लिए यात्राकी। ख़लीफा उमरकी आज्ञासे मुसलमान लोग उसी दिनसे अपना हिजरी सन िनने लो। सूर्यके वर्षसे मुसलमानोंका चन्द्रवर्ष ११ दिन छोटा है। महम्मद साहेव सन ६३२ ई० मे मरगए। फातमा महम्मद साहेवकी पुत्री थी। महर्रम सन हिजरीका पहला मास है। इसी महीनेकी १० वीं तारीखको अरवमे फुरीत नदीके किनारे करवलाके रणक्षेत्रमे फात-माके पुत्र इमामहुसेन अपने शत्रु मुसलमानोंके हाथसे अपने कुटुम्बोंके साथ ग्रहीद हुए थे। शत्रुओंने इमाम साहेवको जल तक न पीने दिया। इमामका शिशु पुत्र प्यासके मारे चड़फता मर गया। मुसलमान लोग इमामहुसेनके मरनेके वादगारमें मरिसया पढ़ने हैं और ताजियोंको दक्त करते हैं।

लक्षीकुंड-फातमानसे दक्षिण-पूर्व दूर दशाश्वमेध घाटसे पश्चिम जानेवाली सङ्कके पास लक्ष्मीकुंड महहेमे 'लक्ष्मीकुंड' (लक्ष्मी तीर्थ) एक पद्मा सरोवर है, जिसके निकट काशी

की ९ गौरियोंमेंसे 'महालक्ष्मी' गौरीका मन्दिर है। इस मृन्दिरमें काशीकी ६४ योगिनियांमेसे 'मयूरी योगिनी' है। एक आंगनके एक बगलकी कोठरीमें महालक्ष्मीजीकी मूर्ति और दूसरे बगल एक शिवमन्दिर है। लक्ष्मीकुंडसे पूर्व कालीमठमें कालीकी मूर्ति है। यहां भाद्र शुक्क अष्टमीसे आश्विन कृष्णाष्ट्रमी तक १६ दिन पर्यंत स्नान दर्शनका मेला होता है, जो सोरहियाका मेला कहा जाता है।

लक्ष्मीकुंडके निकट काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'कुंडिताक्ष विनायक' हैं।

सूर्य्यकुंड-लक्ष्मीकुंडसे दूर पूर्वोत्तर 'सूर्य्य कुंड' नामक सरोवर है, जिसके ऊपर एक छोटे-मन्दिरमे काशीके १२ आदित्योंमेसे 'सांवादित्य' है। मन्दिरके बाहर पश्चिमके दालानमे काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'द्विमुख विनायक' है।

बहुतेरे लोग प्रतिरिववारको स्नान दर्शनको यहां आते हैं। सूर्य्यंकुंडके पास नित्य पान-का वाजार लगता है।

ताराचन्दकी धर्मशाला-टाउनहालसे दक्षिण नीचीवागके पूर्वोत्तर सड़कके वगल पर चौमोहानीके पास एक धर्मशाला है जिसको ५० वर्षसे अधिक हुए, लाहौरके महाराज रणजीत -सिंहके दीवान ताराचन्दने बनवाया। नीचे बगलोमे दालान और कोनोंके पास कोठरियां, और चौकके पूर्व बगलमे दो छोटे मन्दिर और ऊपर ६ कोठरियां है।

बूलानालामें काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे 'सिद्धिदा दुर्गा' (सिद्धमाता है)।

टाउनहाल-कालभेरके मन्दिरसे पश्चिम और कम्पनीबागसे दक्षिण काशीकी सबसे उत्तम इमारतोमेंसे एक टाउनहाल है, जो हिन्दी और मूरिश ढाचेसे मिलाहुआ बना है। यह ईटोंसे बना है। इसका प्रधान कमरा ७३ फीट लम्बा और ३२ फीट चौंड़ा है, जिसमें ३०० से ४०० तक आदमी बैठ सकते हैं। इसके फाटकके ऊपर मार्बुलके तख्तेपर शिलालेख है, जिससे जान पड़ता है कि टाउनहालको हिज हाईनेस महाराज विजयानगरम् के० सी० एस० आई० ने बनवाया। इसका काम सन १८७३ ई० में आरंभ और सन १८७५ में समाप्त हुआ। सन १८७६ ई० में एच० आर० एच० प्रिस आफ वेल्सने इसकी खोला था।

जैन मन्दिर-वनारसमें दश बारह जैन मन्दिर है, जिनमेंसे एक कम्पनीवागके पास एक

वागमें है, जिसमें जैन संतोंकी वहुत मूर्तियां है।

कंपनीवाग्-टाउनहालके आगे सड़कसे उत्तर वनारसके उत्तम वागोंमिसे एक लोहेकें जंगलांसे घरा हुआ 'कंपनीवाग्' है, जिसमें 'मंदािकनी' तालाव है, जहां संध्याके समय वहुतेरें लोग हवा खाने जाते हैं। इसमें स्थान स्थान पर वैठनेके लिये वच रक्खे गए हैं।

मंदािकनी तालाव-कंपनीवाग्मे 'मंदािकनी तीर्थ' तालाव है, जिसमे वहुत मछिलयां है; जो किसीसे डरती नहीं। बहुत लोग इनको अन्न खिलाते है। नालावसे पूर्वोत्तर कंपनी वाग्मे 'मंदािकनी देवी' एक बहुत छोटे मन्दिरमें है।

मध्यमेञ्बर शिवलिंग-कंपनीवागृसे उत्तर राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० की वार-

हदरीके निकट एक सन्दिरमे काशीके ४२ लिंगोमेंसे 'मध्यमेश्वर' शिवलिंग हैं।

हिंगपुराण-(९२ वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि काशीमें मध्यमेश्वर नामक हिंग आपही प्रकट हुआ है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-९७ वां अध्याय ) चैत्र गुष्ठ अष्टमीको मध्यमेदवरके दर्शन और मंदाकिनीमे स्नान करनेसे २१कुलेका उद्घार होता है । ऋणहरेश्वर-विश्वेश्वरगंज वाजारसे उत्तर एक सड़क वृद्धकालको गई है। सडकसे वाएं ओरकी गलीपर गणेशगंजके वाड़ेके कोनेपर एक छोटे मन्दिरमें 'ऋणहरेश्वर' हैं, जिनसे उत्तर सड़कके किनारे एक मन्दिरमें 'हृषीकेश' विष्णुकी मूर्ति है।

रहेश्वर-वृद्धकाल जानेवाली सड़कपर वृद्धकाल महलेके एक छोटे मन्दिरमे काशीके ४२ लिंगोमेंसे 'रहेदवर' शिवलिंग हैं, जिनके समीपहीमें पूर्व-दक्षिण काशीके अष्ट महालिंगो-मेंसे 'सतीइवर' शिवलिंगका एक मंदिर है, जिसमें 'अवंतिका' देवी भी है। यह लिंग और देवी दोनों श्रीमान् पंडित रामकृष्ण दीक्षितके उद्योगसे स्थापित कीगई। सतीश्वरके मन्दिरके पास एक प्राचीन कूप है, जो काशीखंडके अनुसार 'रक्तचूड़ामाणि' कूप होता है।

शिवपुराण-(६ वां खंड-२१ वां अध्याय) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर जव शिवजी काशीमें पहुँचे, तब हिमाचल गिरिजाको देखने और उसको धन देनेके निमित्त बहुत मुक्ता, मूँगा, हीरा आदि धन अपने साथ लेकर काशीमें आए। परन्तु उन्होंने काशीका ऐइवर्य देख अतिलजित हो शिवसे मेंट नहीं की और रातभरमें एक शिवालय बनाकर चंद्रकांति-मणिका शिवलिंग उसमें स्थापित किया। जो कुठ धन द्रव्य शिवालय वनानेसे शेष रह गया था, वह इधर उधर फेंककर अपने घर चले गये। हिमाचलने रत्न फेंक दिया था, वह अपने आप इकट्टा होकर एक शिवालिंग वनगया। (२२ वां अध्याय) शिवजीके दो गणोने जाकर उनसे कहा कि किसी भक्तने आपका शिवालय वरुणाके तटपर बनाया है। शिवजीने वरुणा नदीके तटपर पहुँच शिवालय देखा। गिरिजाने उस लिंगका नाम 'गिरीइवर' रक्खा. शिव और गिरिजा वहांसे जब कालराज भैरवके समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवालिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिलेश्वर' रक्खा। ( काशीखंडके ६६ और ६० व अध्यायमें यह कथा है)।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६७ वां अध्याय ) फाल्गुन कृष्ण १४ को रत्नेश्वरकी यात्रासे स्त्री रत्नादि और ज्ञान प्राप्त होते हैं।

हरतीर्थ ( हंसतीर्थ )—आलमिरी मसिजदसे पूर्व-दक्षिण 'हरतीर्थ' नामसे प्रसिद्ध एक वड़ा सरोवर है, जिसका नाम काशीखंडमें 'रुद्रकुण्ड' लिखा है और लिखा है कि कौआ इस सरोवरमें गिरनेसे हंस हो गया इसिलये इस सरोवरका नाम हंस तीर्थ पडा । सरोवरके पश्चिम घाटके ऊपर एक छोटे मिन्दरमें 'हंसेश्वर' और 'रुद्रेश्वर' शिवालिंग है । इस मिन्दरमें काशीखंडमें लिखेहुए कई देवता हैं।

स्कन्दपुराण—( काशीखंड-६८ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त पूर्णिमाको हंसतीर्थ ( हरतीर्थ ) और कृत्तवासेक्वरकी यात्रासे काशीवासका फल प्राप्त होता है और फाल्गुन कृष्ण १४ की यात्रासे सर्व धर्मका फल प्राप्त होता है ।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-९७ वां अध्याय) आर्द्रा चतुर्द्शीके योग होनेपर हसतीर्थ मे स्नान और हंसेज्वर और रुद्रेश्वरके पूजन करनेसे मनुष्य रुद्रलोक पाता है।

कृत्तवासेश्वर-ष्टुद्धकालकी गलीकी दाहिनी और हरितीर्थ महल्लेमे आलमगीरी मसिनिट् है। औरंगजेवके समयमे 'कृत्तवासेक्वर' के ३०० वर्षके पुराने मिन्द्रिको तोड़कर उनके सरंजामसे यह मसिनिद् वनी और औरगजेवके दूसरे नाम (आलमगीर) से इसका नाम आलमगीरी मसिनिद्पडा। पत्थरके आठ सम्भोकी तीनि पंक्तियोंपर मसिनिद्की छन है। मसजिदकी पिछली दीवारमे सन १०८७ हिजरी (सन् १६६५ ई०) लिखा है। मसजिदके आगे मैदानमें एक छोटे हीजमे २ ई फीट ऊंचा अठपहला फव्चारेका स्तम्भ है, जो काशीके ४२ लिगोमेसे 'कृत्तवासेश्वर' शिवलिंग माना जाता है। फाल्गुनकी शिव-रात्रिके दिन इस लिंगकी पूजाकी भीड़ होती है। इस स्थानसे पूर्व-दक्षिण हरतीर्थ तालावके पश्चिम काशीवासी राय ललनजीके परदादा राजा पटनीमल साहेब बहादुरके बनवाए हुए एक विशाल मन्दिरमें एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जिसको कोई 'कृत्तवासेश्वर' कहते हैं।

शिवपुराण-( ५ वां खंड-५५ वां अध्याय ) महिषासुरके पुत्र गजासुरने ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त करके पृथ्वीको जीत लिया, परन्तु जब काशीमें आकर उसने उपद्रव किया तब शिवजीने गजासुरके शिरको त्रिशूलसे छेद लिया । उस समय वह पिवत्र होकर शिवसे विनय करने लगा । शिवजीने गजासुरको वरदान दिया कि तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृत वांसेश्वरके नामसे विख्यात हो; जिसके केवल द्शेनहींसे मोक्ष प्राप्त होगी । यह कहकर शिव जीने गजासुरको परमगति दी। (काशीखंडके ६८ वें अध्यायमें भी यह कथा है)।

वृद्धकालेश्वर-विश्वेश्वर गंजवाजारसे जो उत्तर सड़क गई है, उसके मोडके पास वृद्ध-काल महला है। रक्तचूड़ामणि कूपसे वृद्धकाल पर्यतके स्थानको काशीखंडमे 'अवंतिका पुरी' लिखा है। काशीके ४२ लिंगोमेंसे ' वृद्धकालेश्वर' का मन्दिर है। यह मन्दिर काशीके पुराने मन्दिरोमेसे है। पश्चिमके चौकके उत्तर किनारेपर वृद्धकालेश्वरका मन्दिर है, जिसमे २ कोठ-रियां हैं। पूर्व वालीमे 'वृद्धकालेश्वर' शिवलिंग और दूसरी पश्चिमवालीमे 'महाकालेश्वर' शिव-लिंग है। मन्दिरके पास बहुत पुराना नन्दी (बेल ) और छतके ऊपर आगेके दोनों कोनोके पास पत्थरके २ दीप शिखर है, जिनपर हजारों दीप रखनेके अलग अलग स्थान हैं, जिनपर किसी उत्सवके समय दीप जलाए जाते है। आंगनके ३ वगलोमें दालान हैं।

चृद्धकालेक्वरके मन्दिरके पूर्ववाले चौकमें उत्तर ओर 'वृद्धकाल कूप' नामक एक वड़ा कूप है, जिसके पासही दक्षिण 'अमृतकुंड' नामक छोटा अठपहला कुड है। सान आदि कमांसे जो कूपका जल बाहर गिरता है, वह इसी हौजमें जमा रहता है। लोग कहते हैं कि इस जलसे कुछ आदि रोग छुटते हैं और आयु बढ़ती है। बहुत रोगी इस होजमें सान करते हैं। श्रावणकें प्रति रिववारको इसमें सानकी भीड़ होती है। कूपके उत्तर एक वड़े मन्दिरमें काशीके अष्ट महालिंगोंमेसे 'दक्षेक्वर' शिवलिंग है। इस आंगनमें कई शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं। कूपके दक्षिण कुछ पश्चिम एक मन्दिरमें 'हनुमानजी' की वड़ो मूर्ति है, जिसके आस पास कई पुराने मिदरों वहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं। अमृतकुंडके पूर्व एक कोठरीमें काशीके अष्ट महाभैरवोमेंसे 'असितांग भैरव' हैं। हनुमानजीसे पश्चिम एक लम्बे चौंडे मंदिरमें 'मालतीक्वर' शिवलिंग है, जिनके दर्शन पूजनका माहात्म्य काशीखंडमें अगहन सुदी६ को अधिक लिखा है।

मृत्युंजय-इनका नाम काशीखंडमें 'अल्पमृत्यु-हरेइवर' लिखा है। वृद्धकालेइवरके मंदि-रसे कई गज़ दक्षिण-पश्चिम एक गलीके वगलपर मृत्युंजयका छोटा मदिर है, जिसके चारों ओर दरवाजे हैं पीतलके होजमे मृत्युंजय शिविलंग हैं। यहां पृजा जप और दर्शनकी भीड रहती है।

विश्वकर्मेञ्वर—वृद्धकालसे पूर्वोत्तर दुही गड़हीके निकट एक छोटे मिंदरमें 'मणिप्रदीपे-श्वर' शिवलिंग हैं, जिनसे उत्तर धनेसरा नामक स्थानमें 'धनेश्वर' शिवलिंग और 'नृसिंह भगवान्' हैं। यहां से कुछ दूर पूर्वोत्तर एक बहुत बड़े मंदिरमे 'सुमंतेश्वर' शिवलिंग और 'हनुमानजी' हैं। यहां हनुमानजीके होनेसे इस महलेका नाम हनुमान फटका हुआ है। मंदिरके उत्तर 'ऋण-मोचन' और 'पापमोचन' दो सरोवर है, जहां भाद्र कृष्ण अमावास्थाको स्नानका मेला होता है। ऋणमोचनके पश्चिम ग्वालगड्डा नामक तालावपर एक मंदिरमें काशीके ४२ लिंगोमेसे ' विश्व-कमेर्रवर' शिवलिंग है।

गोरखनाथका मंदिर—मंदािकनी महल्लेमें ऊंची भूमिपर, जिसको गोरख-टीला कहते है, एक आंगनके बीचमें एक शिखरदार बड़ा मंदिर हैं; जिसमे ऊंची गदीपर गोरखनाथका चरण-चिह्न है। मंदिरके जगमोहनसे आगे ३ छोटे मंदिरोमें शिविलिंग और एकमें चरण-चिह्न है। मन्दिरके बाएं कानेके पास गहरे हीजमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'वृषेश्वर' शिविलिंग है। आंगनके चारों बगलोंपर मकान है। यहां गोरख संप्रदायके साधुलोग रहते हैं।

नृसिंह-चवूतरा--गोरखटीलेके पश्चिम कुछ दूरपर नृसिंह चवूतरा है, जहां वैशाख शुक्क १४ को संध्याके समय नृसिंह लीला होती है। इस चवूतरेसे पूर्व और उत्तर रामानुज संप्रदायके दो मन्दिर हैं। नृसिंह चवूतरेके दक्षिण एक बगीचेमें 'कल्याणी देवीका' मन्दिर है।

कल्याणी देवीसे दक्षिण कुछ दूर एक बगीचेमें 'हनुमानजी'की मूर्ति है, जहांसे पूर्व काशीके ४२ लिंगोंमेसे 'जम्बुकेश्वर' शिवलिंग हैं।

वड़ेगणेश--कल्याणीदेवीसे दक्षिण कुछ दूर माधवदासके बागकी ओर सदर सडकसे थोड़ी दूर पर बड़े गणेशका मन्दिर है, जिनको लोग 'महाराज विनायक' और 'वक्रतुंड विनायक' भी कहते हैं। मन्दिरके शिखर पर सुनहला कल्या और पताका लगी है। मन्दिरमें ३ ओर ३ द्वार हैं। गणेशकी विशाल मूर्तिके हाथ,पांव,सुंड और सिंहासन पर चांदी लगी है और ल्या मुक्ट सुनहले हैं। गणेशके बगलोमें उनकी स्त्रियां सिद्धि और बुद्धिकी मूर्तियां हें, जिनके मुखमंडल चांदीके हैं। (गणेशपुराणके १२५ वें अध्यायमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनी पुत्री सिद्धि और बुद्धिसे गणेशजीका विवाह कर दिया) मन्दिरहीमें गणेशजीके समीपही वांए ओर 'सिध्यप्टके- इवर' शिवलिंग हैं। घेरके भीतर खास मन्दिरके वाहर दक्षिण-पूर्व काशिके ५६ विनायको मेसे हस्तदंत विनायक' हैं। द्वारसे वाहर मूसेकी वड़ी मूर्ति और दोनोओर दीवारोंमें गणेशकी पुरानी २ मूर्तियां हैं। आंगनके चारोंओर दालान और दो बगलोंमें एक एक फाटक है। फाटक के पास दीवारमें मूसोंके बहुत चित्र वने हैं। मन्दिरके निकट गणेश पर चढानेके लिए द्वा विकती है। बडेगणेशका वर्त्तमान मन्दिर लगभग ५० वर्षका वना हुआ है।

माघकृष्ण ४ को यहां दर्शनकी वडी भीड होती है।

स्कंदपुराण—(काशीखंड-१०० वां अध्याय माघकृष्ण ४ को वक्रतुण्डकी यात्रासे वर्ष पर्यत विघ्न नहीं होता )।

वडे गणेशसे दक्षिण पश्चिम इसी महल्लेमे एक कोठरीमें जगन्नाथ, वल्मद्र और सीमद्र की मूर्तियां है, जिनसे दक्षिण कुछ दूर राजा वेतियाका विशाल मन्दिर है, जिसमे काशीके ११ महा रुद्रोमेंसे 'आपाढीश्वर' शिवलिंग हैं; जिससे दक्षिण दूरतक महाराजके कई मकान चले गए हैं।

भूतभैरव-काशीपूरा महल्लेमें एक कोठरीके भीतर आदमीके समान वडी 'भूतभेरवकी मूर्ति है। इनकी आंख और कान ठीक हैं, पर मुख स्पष्ट नहीं है। यह काशीके अप्ट महाभरवों म

से 'भीषण भैरव' हैं। जिनसे उत्तर 'कन्दुकेश्वर' शिवका मन्दिर है, जिसके दक्षिण और भूत-भैरवके मन्दिरसे पश्चिम काशीके ४२ लिंगों मेंसे 'निवासेश्वर' शिवलिंग हैं। जिसके पश्चिम दक्षिण एक मंदिरमें काशीके ४२ लिंगों मेसे 'व्यावेश्वर' शिवलिंग है। भूतभैरवसे पूर्व एक वहें मठेम 'जैगीषव्येश्वर' शिवलिंग है। इसी जगह जैगीपव्य गुफा गुप्त है, यहां बहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां गुप्त हैं।

ज्येष्टेश्वर-काशीपुरा महलेमें एक वड़े मिन्द्रमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'ज्येष्टेश्वर' हैं। इनके दर्शनकी प्रधान यात्रा ज्येष्ट गुक्क १४ को होती है। ज्येष्टेश्वरके निकट एक छोटे मिन्द्रि में काशीके ५६ विनायकोमेसे 'ज्येष्ट विनायक' हैं। इनके दर्शनकी प्रधान यात्रा ज्येष्ट गुक्क ४ को होती है। ज्येष्टेश्वरके मिन्द्रसे समीपही पश्चिमोत्तर एक मिन्द्रमें काशीकी ९ गीरियोंमेसे 'ज्येष्टागीरी' हैं, जिनके सामने पूर्व 'ज्येष्टावापी' गुप्त है।

शिवपुराण-(७ वां खंड-६ वां अध्याय) शिवजींने मंद्राचलसे काशीमे जाकर क्येष्ठ शुक्त १४ को जैगीपव्यकी गुकाके निकट निवास किया और वहां क्येष्ठेश्वर लिगका स्थापित होना और ज्येष्ठा नाम देवीका प्रकट होना सुना।

स्कंदपुराण-( काशी खंड-५७ वां अध्याय ) ज्येष्ठ शुक्क ४ की ज्येष्ठ विनायककी यात्रा से सर्व विन्न निवृत्त होते हैं।

(६३ वां अध्याय) ज्येष्ठ शुक्क ८ को ज्येष्ठेविनायक और ज्येष्ठा गौरीकी यात्रासे सीमा-यय फल मिलता है और ज्येष्ठ शुक्क १४ ज्येष्ठेव्वर यात्रासे शत जन्मका पाप निवृत्त होता है।

( ५५ वां अध्याय ) आपाढ़शुक्त पूर्णिमाको आषाढ़ी इवरकी यात्रासे सर्व पाप विवृत्त होता है।

काशी देवी, सप्त सागर इत्यादि—ज्येष्ठेश्वरसे पूर्व-दक्षिण 'काशी देवी' का मंदिर है । इसी जगह ' सप्तसागर' नामसे प्रसिद्ध एक कूपहे, जिससे पश्चिम 'कर्णघंटा' बड़ा भारी तालाव है । इसके स्नानका मेला, आषाढ़ी पूर्णिमाको होता है । यहां एक दालानमे कर्णघंटेश्वर और 'ज्यासेश्वर' शिवलिंग हैं । तालावके पूर्व 'ज्यासकूप' है । यहांसे पूर्वीत्तर हरिशंकरी महल्लेम 'ह्रिशंकरेश्वर' नामक लिंग गुप्त है । घण्टाकर्ण तालावसे दक्षिण कुछ दूर मछरहट्टा महल्लेम चित्रगुप्तेश्वर' शिवलिंग हैं, जिनके पश्चिम-दक्षिण गलीमे काशीके ११ महारुट्रोमेसे 'भारभूतेश्वर' शिवलिंग हैं, जिनके पश्चिम-दक्षिण गलीमे काशीके ११ महारुट्रोमेसे 'भारभूतेश्वर' शिवलिंगका मंदिर हैं, जिससे पश्चिम हड़हाका तालाव हैं जिसको काशीखंडमे 'अस्तिश्चेप तड़ाग' के नामसे लिखा है । तालावके निकट सरायके समीप 'हाटकेश्वर' का स्थान है, जो अब गुप्त है । इस स्थानसे पूर्व एक मंन्दिरमे किसी भक्तने हाटकेश्वर शिवलिंगका स्थापन किया है । इड़हा तालावसे उत्तर'भीमलोदी तीथे' गुप्त हैं । इस स्थानको भूलोटन कहते हैं । दीनानाथके गोलेके भीतर एक मकानमें 'उटजेश्वर' शिवलिंग है ।

माधवदासका वाग-दीनानाथके गोलेसे पूर्वोत्तर यह वाग है । वागका दरवाजा एक गलीके वगलमें है। वागके चारोंओर ऊंची दीवार और सदर सड़ककी ओर वारत्दरी नामकी ऊंची इमारत है। मध्यमें पत्थरकी एक ख़वसूरत इमारत और पानीका एक हीज है।

प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल-दीनानाथके गोलेके उत्तर माधवदासके वागके पश्चिम समीपही वनारसके उत्तम मकानोंमेंसे एक प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल है। वड़े ऋमरेके ३ ओर मेहराबदार ऊंचे दालान और पीछे अनेक द्वारवाले कमरे हैं। दालानोंमें कॅंगूरेके नीचे लोहेके जंगल लगे हैं।

इसके दिहने बाएं और पीछे पक्के मकान बने हैं, जिनमें रोगियोंके लिये साफ बिस्त-रोंके साथ बहुतेरी चारपाइयां बिछी हैं। यहां बिना वारिसके रोगियोंको भोजन मिलता है। इसको बनारसके रईसोंने सन १८७६ ई० में प्रिंस आफ वेल्सके आनेके स्मारक चिह्नके लिए बनवाया है।

कबीरचौरा—कबीरचौरा महलेमें बड़े २ आंगनके चारोंओर मकान और म॰यमे सुन-हले कलश और पताकावाले गुंबजदार छोटे मंदिरमे कबीरजीका चरण-चिह्न और एक बगलके दो मिजले मकानमें कबीरजीकी गद्दी है। गद्दीके निकट कबीरजीकी टोपी और रामानंद स्वामी और कबीरजीकी तस्वीरे हैं। पैर धोकर चौगानमें जाना होता है। आँगनसे वाहर दीवारोसे घेराहुआ बड़ा बाग है।

यहां कबीरपंथी महंत रंगूदास साहेव हैं। यहांकी गद्दीपर इस क्रमसे महंत हुए (१) श्रीकबीरजी, (२) श्रीतगोपाल साहेव, (३) ज्ञानदास साहेव (४) रामदास साहेव, (५) लालदास साहेव, (६) हिरसुखदास साहेव, (७) सीतलदास साहेव, (८) सुखदास साहेव, (९) हुलासदास साहेव, (१०) माधोदास साहेव, (११) कोकिलदास साहेव, (१२) रामदास साहेव, (१३) महादास साहेव, (१४) हिरदास साहेव, (१५) वर्त्तमान रंगूदास साहेव, (१६) पूरणदास साहेव, (१७) निर्ममदास साहेव, और (१८) वर्त्तमान रंगूदास साहेव हैं।

कवीरजी रामानंद स्वामीके १२ चेलोंमे सबसे प्रसिद्ध थे । उनका मत था कि हिंदू और मुसलमान दोनोका ईश्वर एकही है । हिंदू उनको राम और मुसलमान अली कहकर पुकारते हैं । हमको चाहिए कि सब जीवोंपर दयादिखलावे और एक अद्वेतको सबमे देखें। इमलिए कवीरजी हिंदू और मुसलमान दोनोंको शिष्य करते थे।

कवीरपंथी संप्रदायके शिष्य और चेलोंमेंसे कोई भी जीविहेंसा, मद्य, मांस आदिका संप्रह नहीं करता। इस संप्रदायके विज्ञक, चौरासी अंगकी साखी, रेखता, झूलना अनुरागसागर, निर्भयज्ञानसागर, ज्ञानसागर, अम्बुसागर, विवेकसागर, श्वासगुंजार, कुरमावलीं कवीरवाणी, लक्ष्मावोध,सरोधा, मुक्तिमाल, माखोखंड, ब्रह्मनिरूपण,गुमानभंजन, हंसमुक्तावली, आदि मंगलशब्दकूँजी, आदि भाषा पद्यमें असंख्य प्रन्थ वने हैं।

कबीरजीकी कथा-कबीरपंथियोंकी पुस्तक निर्भयज्ञानसागरमें निम्नलिखित वृत्तांत है ज्येष्ठ शुक्ठ पूर्णिमा चंद्रवारको काशीके लेहर नामक तालावमे पुरइनके पत्रपर कवीरजी प्रकट हुए। काशीके रहनेवाला अली, उपनाम वीरू जोलीहा गोना कराकर अपनी स्त्री (नीमा) के साथ अपने घर आता था। उसकी स्त्री मार्गके लेहर तालावमें वालकरूपी कवीरजीको पाकर अपने गृहमे लाई। कवीरजी लड़कपनहीसे ज्ञान उपदेश करने लगे। -

एक समय जोलाहों में गोवध किया, कवीरजीते उस गऊको जिला दिया और निरु टोलासे, जो कवीर चौरा महल्लेमे है, कार्यापुरामे चले गए और साधुओसे ज्ञानकी वार्ता करने लेगे। जब साधुलोग उनके गुरुका नाम पृत्रते लगे, तब कवीरजीके चित्तमे आया कि गुझको गुरु बनानाचाहिए। रात्रिके समय रामानंद स्वामीके चरणकी ठोकर श्रीकवीरजीके गरीरमें लगी, तब उन्होंने लड़के कवीरको उठाकर कहा कि बचा राम राम कहो। कवीरचीने उसी नामको मंत्र मानकर रामानंद स्वामीको अपना गुरू समझा और अपनेको उनका नेला कहाना प्रारंभ किया। रामानन्द स्वामीने अपने चेलों द्वारा कबीरजीकी ऐसी वात और उनके ज्ञान कथनकी प्रशंसा सुनकर उनको बुलाया और पर्देकी ओटमें बैठाकर उनसे वातीलाप करने लगे। जब कबीरजीने अपने शिष्य होनेका वृत्तांत कहा और अपूर्व ज्ञानकथन किया, तब रामानन्द स्वामीने प्रसन्न होकर उनको अपने चेलोमें मिला लिया। सवीनन्दको ज्ञानकी वार्तामें परास्त करनेके उपरांत कबीरजी रामानंद स्वामीके १२ चेलोमे प्रधान बनाए गए।

सिकन्दरज्ञाह (सिकन्दर लोदी जिसका राज्य सन १४८९ से १५१७ ई० तक था) के वदनमें ज्वाला उठी थी, कवीरजीने उस ज्वालाको छुडाया। कवीरजीका मान्य देख कर सिकन्दरके पीर शेख तकीको डाह हुई। उसने कवीरजीके वधके लिये वहुतेरे उपाय किए पर उनका कुछ नहीं हुआ। सिन्कदर कवीरजीके अनेक प्रभावोंको देखकर उनको अपने साथ काशीसे इलाहाबादमे लेगया। एक दिन इलाहाबादकी गंगामे एक मुद्दी बहा जाता था, कवीर जीने उसको जिलाकर उसका नाम कमाल रक्खा। यह देख कर सिकन्दर और शेख तकी सबको आश्चर्य हुआ। पश्चात् लोगोंने कवीरजीसे कहा कि आप काशीमे मरकर मुक्ति प्राप्त कीजिये। कवीरजीने कहा कि मे मगहरमे शरीर छोडा स्वार मुक्ति लूंगा। अंतमें कवीरजीने मगहरमें (जो गोरखपुर जिलेमें है) शरीर छोडा।

डाक्टर हंटर साहेचके बनाए हुए हिंदुस्तानके इतिहास (पहले भागके ८ वें अध्याय) में लिखा है कि रामानन्द स्वामीकी गद्दीपर बैठने वालोंमें रामानंद स्वामी (सन १३०० से १४०० ई० तक) ५ वे थे। उनका मठ बनारसमे था, परन्तु वे स्थान स्थानपर फिरते और विष्णुरके नामसे एक ईश्वरका उपदेश देते थे (रामानंद स्वामीहीसे वैरागी संप्रदायकी नेव पडी जिसमें जातिभेदका विचार कम रहता है और कमेही प्रधान माना जाता है) रामानंद स्वामीके १२ चेलोंमे कबीरसाहेब जो सन १३०० से १४२० ई० तक थे, सबसे प्रसिद्ध थे।

श्रीकबीरजीके जन्ममृत्युका सन संवत भिन्न भिन्न पुस्तकों में अनेक भांतिसे है अंगरेजी किताब 'हिंदू इजममे' लिखा है कि कबीरजी सन ई० की १४ वीं सदीके अंतमें थे । फारवेसकी डिक्टनरीमे है कि १५ वीं सदीमे थे । और मूरसाहेबकी किताबमें है कि १६ वीं सदिके आदिमें थे।

एक शाखीमें यो लिखा है कि,-

"चौदहसौ पचपन साल गिरा चन्द्रवार एक ठाट ठए। जेठ सुदी वरसायतको पूरनमासी तिथि प्रगट भए।। घन गरज दामिनि दमके वृंदे बर्षे झर लाग गए। लेहर तालावमें कमल खिले तहां कवीर भानु प्रगट भए॥

इसके अनुसार सन १३९८ ई० में कवीरजीका जन्म हुआ था। दूसरी एक शाखीमें एक दोहा यों है,—

दोहा ।

सम्त्रत पन्द्रह सो औ पांच मो मगहर कियो गवन । अगहन सुदी एकाद्शी मिले पवन सों पवन ॥ इसके अनुसार कवीरजीका देहांत १४४८ ई॰ मे हुआ। तीसरी शाखीमे यह दोहा है,—

## दोहा।

सम्वत पन्द्रह सौ पछतरा, किया मगहरको गवन । माव सुदी एकादशी, रलो पवनमे पवन ॥

गणेशवाग्-वनारसके प्रसिद्ध धनी राय ललनजीका गणेशवाग् नामक मनोहर वाग् है। सड़ककी ओर दो मिजला मकान और वाग्के भीतर उत्तम कोठी बनी है।

पिशाचमोचन कुंड-वेतगक्षको सड़कके पास 'पिशाचमोचन कुंड' नामक एक बड़ा सरोवर है। दक्षिणका घाट जो टूट फूट गया है, वह ३०० वर्षका पुराना है। पिश्चमेक घाट को कहा जाता है कि लगभग १०० वर्ष हुए, कुछ वलवंत राव और कुछ मिर्ज़ा खुर्रम शाहने बनवाया था। उत्तरका घाट राजा मुरलीधरका बनवाया हुआ लगभग १२० वर्षका है। अगहने हन शुक्क १४ को पिशाचमोचन कुंड पर मेला होता है, जो 'लोटा भण्टा' के नामसे प्रसिद्ध है।

पूर्वके घाटसे ऊपर छोटे छोटे कई मिन्दर, 'महाबीरजी' 'कपर्दीइवर' शिविलंग, काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'पञ्चास्य विनायक' (पांच सुंड वाले,) एक पीपल और इमिलीके वृक्षोके नीचे पिशाचका एक वड़ा शिर, 'चतुर्भुज' विष्णु 'वाल्मीकि सुनि' और अन्य कई शिविलंग और देवमूर्तियां है। घाटके निकट पण्डे, पुजारियोंके कई छोटे २ और कचे मकान हैं।

कुण्डके उत्तर वाल्मीकिके टीले पर 'वाल्मीकेश्वर' और काशोके ५६ विनायकोसेसे 'हेरम्ब विनायक' है।

शिवपुराण-(६ वां खंड-१० अध्याय) कपर्दिश्वर लिंगकी बड़ाई कीन कर सकता है। उसी स्थान पर बिमलोदक है। त्रेतायुगेम वाल्मीिक ऋषि इसी कुण्ड (विमलोदक) पर स्नान कर तप करते थे। एक दिन ऋषिने एक बड़े भयानक पिशाचको देखा और उसपर प्रसन्न हो उसको कुण्डके भीतर शिवलिंग दिखाकर स्नान कराया और उसके सर्वांगेम भरम लगा दी, जिससे वह पिशाच मुक्ति पाकर सुंदर शरीर धर शिवपुरीको चला गया। उसी समयसे यह कुण्ड पिशाचमोचन नामसे प्रसिद्ध हुआ। (काशीखण्डके ५४ वे अध्यायमे भी यह कथा हैं)।

स्कंदपुराण—(काशीखण्ड-५४ वां अध्याय) मार्गशिष शुक्त १४ को पिशाचमीचन कुण्डमें स्नान, पिण्डदान और कपर्दीश्वर शिवके दर्शन करनेसे पितरोकी पिशाचयोनिसे मुक्ति होती है। (५८ वां अध्याय) भाद्र मासकी शुक्त ११ और १२ को पिशाचमोचन कुण्डमें स्नान करनेसे पिशाचका जन्म नहीं होता। (१०० वां अध्याय) पूर्णिमाको कुण्डके निकट पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति होती है।

ह्थुआंके महाराजकी काठी-पिशाचमोचनक पूर्व सारन जिलेके ह्थुआंक वर्तमान महा-राज कृष्णप्रताप शाही बहादुरकी वनवाई हुई दो मिक्जिली वड़ी कोठी और मंदिर हैं। घेरेकी लंबाई पिशाचमोचनकी सरकारी सड़क तक लगभग ४०० गज है, जिसके भीतर वड़ा मेदान है। महाराज वड़े धर्मनिष्ठ और भक्त हैं। इनको काशीसे अधिक स्नेह है।

क्वीन्स कालेज-ह्थुआके महाराजकी कोठीसे उत्तर सड़कके वगलपर नारमलस्कूल कालेजके अधीन है। स्कूलसे पश्चिमोत्तर यह कालेज है। उत्तरी भारतमें अंगरेजोंकी वनाई हुई सबसे उत्तम इमारतोमेसे यह एक है। जगतगंज सड़कके पास चुनारके पत्थरसे इसकी मनोहर सूरत वनाई गई है। इसमें नकाशीका काम बहुत है। चारों कोनों और चारों दिशाओंमें एक एक टावर और पतले पतले अनेक टावर हैं। नीचे मध्यमें बहुत बड़ा और ऊंचा हाल ह, जिसके वगलोंमें भीतरसे दो मिल्जले कमरे हैं। वाहर चारोंओर महराबदार बहुतसे द्वार है। जिसके खर्चसे इस कालेजका जीन हिस्सा बना है, उसका नाम अंगरेजी और हिन्दी अक्षरोमे उस हिस्सेमें खोदागया है। इस इमारतमें बड़े २ चंदोके अतिरिक्त १२६९० पाउण्ड सरकारी खर्च पड़ा है।

कालेजके आगे पत्थरके ५ वतकोके ऊपर पत्थरका छोटा कड़ाह, दाहने एक हौज, पीछे एक हौज और पत्थरकी एक धूपघड़ी है, जिससे उत्तर कालेजके हातेहीमें ३२ फीट ऊंचा एकही पत्थरका एक स्तम्भ खड़ा है, जो सन १८५६ ई० मे उस समयके पश्चिमोत्तर देशके लेफिटनेट गवर्नरके खर्चसे गाजीपुरके पास गंगाके किनारेसे छाकर यहां खड़ा किया गया था। इस स्तम्भपर गुप्त अक्षर खोदेहुए हैं, इससे यह सन ई० की चौथी सदीका जान पड़ता है। कालेजके चारों ओर बाग है।

यह कालेज इलाहाबाद यूनीवार्सटीके अधीन है । यहां कानून, अंगरेजी और संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती है। कालेजके अधीन इसके हातेसे बाहर एक नामल स्कूल है। कालेज और स्कूल मिलकर इनमे ७०० विद्यार्थीसे अधिक हैं।

धूपचण्डी-कालेजसे पूर्व कुछ दूर 'धूपचण्डी' का तालाव है, जिससे ऊपर एक मंदिरमें 'धूपचण्डी' देवी और काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'विकट द्विज विनायक' हैं।

चित्रकूट-धूपचण्डीसे दक्षिण 'चित्रकूट तालाव' से ऊपर एक वागमे काशीके ५६ विनायकोमेसे 'विष्नराज विनायक' का मन्दिर है. जिसके आस पास कई छोटे मिद्र हैं। जिनमेंसे एकमें राम, लक्ष्मण और जानकी और एकमें हनूमानजी हैं।

नाटी इमिर्छा-कालेजसे लोटनेपर आगे सड़कके दोने। बागोकी इमारते मिलती हैं। माधोजीके बाग और सड़कके निकट थोड़ा मैदान है, जिसमे एक ओर इमिलीका एक छोटा वृक्ष है। इसी स्थानपर रामलीलाके समय प्रतिवर्ष आदिवन गुक्क ११ के दिन भरत-मिलापके मेलेकी बड़ी भीड़ होती है। यह 'नाटी इभिली' का मेला कहलाता है। उस दिन काशी और देहातके असंख्य होग और काशीनरेश भरतिमलाप देखने आते हैं।

यागेश्वरका मन्दिर—ईश्वरगंगीके निकट सड़कके दूसरी ओर घरेके भीतर एक मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकोमेसे 'चितामणिविनायक' और १ हाथ ऊंचे और दश वारह हाथके घेरेमें गोलाकार श्यामवर्ण काशीके ११ महारुद्रोमेंसे 'आग्नीधेश्वर' शिवलिंग है, जो अव यागेश्वर करके प्रसिद्ध हैं। मन्दिरके आगे काले पत्थरका एक वड़ा नंदी है। यागेश्वरसे पश्चिमोत्तर 'आग्नीध्र कुंड' ईश्वरगंगीके नामसे प्रसिद्ध है, जहां भादकृष्ण ६ को स्नानका मेला होता है।

गुहागंगा—छोटे द्वारवाली एक छोटी कोठरी है, जिसमे वैठकर प्रवेश करने पर एक अंधेरी गुफा ( भुवेवरा ) देख पड़ती है, जिसको 'गुहा गंगा' कहते हैं। एक पैसा लेने पर यहांका पुजारी ताला खोल कर कोठरीमें जाने देता है। इसके पास एक वड़ा दालान है, जिस में यात्री दिकते हैं गुफाके उत्तर एक वड़े वाग़में 'उर्वशीक्वर' शिवलिंगका छोटा मन्दिर है।

ज्वरहरेदवर—जैतपुरा महलेमे एक कोठरीके भीतर 'ज्वरहरेदवर' शिवलिंग है। कोठरीके निकट बहुत छोटे चार पांच मन्दिरोंमे शिवलिंग और कई देवमूर्तिया हैं। इन कोठरियोमेसे एकमे 'सिद्धेदवर भिवलिंग हैं। वागी इवरीका मन्दिर—जैतपुरा महहेमे आंगनके वगलके मन्दिरमें सिंहासनके ऊपर वैठी हुई तांबेके सिंहपर काशीकी नव दुर्गाओं मेंसे 'स्कंदमाता' दुर्गा खड़ी है, जिनको 'वागी इवरी' कहते हैं। इनका मुखमण्डल और क्षत्र चांदीका है। इनके वाएं ओर 'स्वामिकार्तिक' की छोटी मूर्ति है। यहां लोग कहते हैं कि वागी इवरीके सिंहासनसे नीचे एक कोठरीमें आधे हाथ ऊंची सरस्वतीकी मूर्ति है। मन्दिरके आगे अमेठीके राजाका वनवाया हुआ इवेत सिंह खड़ा है। मन्दिरके आस पास गणेश, महावीर, आदि बहुत देवता है।

नागकुआं--वागिश्वरीके मंदिरसे थोड़ी दूरपर शहरके पश्चिमोत्तर हिस्सेमें नागकुआं महहेमें 'कर्कोटक तीर्थ' है, जो अब 'नागकुआं, करके प्रसिद्ध है। इसके नीचे जानेवाली सीढियां १५० वर्षसे अधिककी नहीं है।

ऊपर मुरव्या तालावके समान है, जिसके ऊपर चारों बगलोंपर पत्थरके मुतके नीचे मध्यमे गोलाकार कुआं और चारों ओर ऊपरसे कुआं के निकट तक पत्थरकी सीढ़ियां हैं, अर्थात् दक्षिण और पश्चिम सीधे नीचे ३८ सीढ़ियां और ऊपर तथा पूर्व लहरदार सीढियां है। कुआंमें स्नान करनेके लिये इसके भीतर चक्रदार सीढ़ियां बनी है। ऊपर पत्थरमे दो सर्प वने है।

श्रावण शुक्त ५ (नागपश्चमी ) को यहां मेला होता है। लोग इस कुएंमे स्नान करते हैं।

वाराहपुराण—(२४ वां अध्याय) कर्रयपकी कदू नामक स्वीसे अनंत; वासुकी आदि नागगण जन्मे। इनकी संतितयोसे सम्पूर्ण जगत् पूर्ण हो गया। पृथ्वीके सव जीव व्याकुछ हो ब्रह्माजीकी शरणमें गए। तब ब्रह्माजीने कोध कर वासुकी आदि सपोंको शाप दिया कि स्वायंभुव मन्वंतरमें माताके शापसे तुम सवोका क्षय होगा। पश्चात् सपोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी बोछे कि तुम छोग वितछ, सुतछ और पाताछमे निवास करो। फिर वैवस्त्रत मन्वतरमें कर्रयपसे जन्म छे निज माताके शापसे गरुड़के भोजन होगे। अष्ट कुछके महानागोको छोड़ तुच्छ सपोंको गरुड़ भोजन करेंगे। ब्रह्माजीका शापानुग्रह पंचमी तिथिको हुआ. इसिछये यह तिथि नागोको बड़ी प्यारी है। जो इस तिथिमें पृथ्वीमे चन्दनसे वा गोमयसे अथवा दूसरे किसी रंगसे सपोंकी मूर्ति बना दूधसे स्नान करवाकर चंदनादिसे उनकी पूजा करें और अन्नत्याग व्रत करे, वे अनेक सुखोसे युक्त और सपोंके प्रीतिपात्र होते हैं और उनके कुछमें सपं-वाधा नहीं होती।

भविष्यपुराण-(३० वें अध्यायमें भी यह कथा है । और लिखा है कि ) आस्तीक मुतिने पंचमी तिथिको नागोंकी रक्षाकी, इसलिये पंचमी नागोंको अति प्यारी हुई। (३४ वाँ अध्याय) श्रावण शुक्र ५ को द्वारके दोनों ओर गोवरके नाग वना कर दृही, दृध अक्षत आदिसे पूजन करे।

वकरिया कुंड-सिकरौरसे राजधाटको जो सड़क आई है, उसके दक्षिण नागकुआसे उत्तर 'वर्करी कुण्ड' है जिसको वकरिया कुंड कहते हैं। यह अब गडहाके समान एक पुराना कचा तालाव है, जिसमें मट्टी खोदी जाती है और वर्षाकालमे पानी रहता है। दक्षिण आर दूटे फूटे छोटे पके घाटकी निशानी देख पड़ती है, जिसपर काशीके १२ आदित्योमेसे 'उत्तरार्क' हैं। घाटके उजड़े हुए वहुतेरे पत्यरके टुकड़े बौद्धोंके समयके हैं। घाटसे दक्षिण सुसलमानोंकी कबरें और उन्हींका एक पक्षा मकान है, जिसके खम्भे बौद्ध इमारतोंके हैं। यहां पूर्व समयमें बौद्धमतवाले लोग रहते थे।

स्कन्दपुराण-( काशीखण्ड-४७ वां अध्याय ) में वकारिया कुण्डका वृत्तांत और उसमें पौषमासमें स्नानका माहात्म्य कहा है और छिखा है कि, पौषमासके रिववारको उत्तरार्ककी यात्रा करनेसे काशीवासका फल प्राप्त होता है।

शैलपुत्री—सिकरीरसे राजघाट आनेवाली, सड़कसे वरुणा नदीके मिंद्याघाटके पास एक मिन्दरमे काशीकी ९ दुर्गाओंमेंसे 'शैलपुत्री' दुर्गा, ४२ लिंगोंमेसे 'शैलेश्वर' और 'हुंडन' और 'मुंडन' गण है।

कपालमोचन-ऊपर लिखीहुई सड़कसे उत्तर बकरिया कुण्डसे लगभग १ मील पूर्व 'कपालमोचन' कुण्ड नामक एक बड़ा सरोवर है, जो चारोओर पत्थरकी सीढ़ियोसे वेरा हुआ है। भाद्र शुक्त पूर्णमाको यहां स्नान और लाठभैरवके दर्शन पूजनका मेला होता है। कपालमोचन पंचपुष्करिणियोमेसे एक है, शेष ४ पुष्करिणियोंके नामये है, ऋणमोचन, पापमोचन, ऐतरणी, वेतरणीं।

शिवपुराण— (६ वां खंड—१ ला अध्याय ) ब्रह्मा बोले कि भैरवने हमारे पांचवे शिरको काटडाला, क्योंकि मैंने उस मुखसे शिवकी निन्दा की थी, इसलिये भैरवको (हमारे शिर काटनेसे) चांडाली हत्या लगी । इससे संसार भरमे फिरकर काशीमें आए तुरंत उनकी हत्या जाती रही । जहांपर कि भैरवने हमारा शिर गिराया, वहां बड़ा तीर्थ हो गया और कपालमोचनके नामसे ख्यात हुआ।

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-३१ वं अध्यायमें कपालमोचनकी कथा प्रायः ।शिवपुराणवाली कपालमोचनकी कथाके समान हैं और १०० वं अध्यायमें लिखा है कि भाद्रकृष्ण अमावाम्याको पंचपुक्कीरणी यात्रासे भैरवी यात्रनाका भय निवृत्त होता है )।

वामनपुराण~(२ रा अध्याय) महादेवजीने अपने नखके अप्रभागसे ब्रह्माका शिर काट दिया। वह शिर शिवजीके वाये हाथमे स्थित हो गया। तब शिवजी विष्णुके उपदेशसे अमण करते हुए काशी गए और कुण्डमें स्नान करनेसे वह कपाल उनके हाथसे छुटगया, इसी भांति कपालमोचन तीर्थ हुआ है।

लाठभैरव—कपालमोचनके उत्तर किनारेपर पत्थरका वड़ा फ़र्श मुसलमानोका निमाजन्याह है फर्शके पश्चिम किनारेपर मुसलमानोकी लंबी मसिजद है और उत्तर हिस्सेमे पूर्वके किनारे पर ९ गज लबे और इतनेही चौड़े घेरेके भीतर ७ फीट ऊंची और ७ फीट के घेरकी पत्थरके ऊपर तांबेसे मढ़ी हुई भैरवकी लाठ है, जिसको लाठभैरव और कपालभैरवभी कहते है। इसकी पूजा होती है। लाठके चारो ओर बहुत छोटे छोटे चवृतरे, एक छोटी मूर्ति और पत्थरका एक छोटा कुत्ता है। घेरेका द्वार दक्षिण है, इसके पीछे वहुत छोटा एक कृप है।

पहले यह लाठ मन्दिरके घेरेमे था, जो (मन्दिर) औरगजेक्के हुक्मसे तोड़ दिया गया। बहुत दिनोंसे इस स्थानका झगड़ा हिन्दू और मुसलमानोमें चला आता है। फर्शसे पूर्व मुसलमानोकी क़बरें है।

भादों शुक्त पूर्णिमाको कपालमोचन तीर्थ (लाठमैरवके तालाव) मे स्नान और लाठ-मैरवके दर्शनकी वडी भीड़ होती है।

स्कन्दपुराण-(काशिखड-१०० वां अध्याय ) भाद्र शुक्त पृर्णिमाका कुलन्तम्भकी यात्रासे भैरवी यातनाका भय निवृत्त होता है। कूष्मांड विनायक-काशीके ५६ विनायकोमेसे 'कूष्मांड विनायक' फुलविड्या गांवमें है। सारनाथ—वरुणा नदीपर पिहले पक्का पुल मिलता है, जिससे पिश्चम इमिलिया चाटके पास 'चण्डिश्वर' और काशीके ५६ विनायकोमेसे 'मुण्ड विनायक' हैं, और पंचकोशीकी सड़-कसे उत्तर शहरसे ३ मील घामकसे थोड़ेही आगे मैदानमे एक छोटे टीलेपर सारनाथ, शिवका छोटा मिन्दर है, जिसमे 'सारनाथ' और 'सोमनाथ' २ शिवलिंग हैं। मिन्दरके पास नंदीकी २ पुरानी मूर्तियां, दूटी फूटी पांच सात बौद्ध मूर्तियां, एक साधुकी समाधी, एक छोटी पक्की कोठरी और एक कूप और मंदिरके सामने सारंग तालाब नामक एक छोटा कच्चा सरोवर है। यहां श्रावण मासमें प्रति सोमवारको दर्शन पूजनका मेला होता है।

धामक (स्तूप) सारनाथंक मिन्द्रसे कई सौ गजकी दूरीपर एक वौद्ध स्तूप है, जो धामक करके प्रसिद्ध है। धार्मिकका अपभ्रंश धामक है। यह स्तूप नीचेसे ऊपर तक ठोस है। इसके नीचेका भाग चुनारके पत्थरसे बना हुआ अठपहला ४३ फीट ऊंचा है। इसका व्यास ९३ फीट और घरा २९० फीट है। स्तूप बिना गाराका बना है, हर एक पत्थरके दुकड़े ४ लोहेके कांट्रेसे एक दूसरेमे बांधे गए हैं। स्तूपके ऊपरका भाग ईटका है। पहले इसपर गचकी होगी। उपरके कलशपर मुलम्मेदार छत्र लगा हुआ था, नीचेक भागके पहलोंमे ताकोंके चिह्न हैं। यह धामक यहांके मेदानसे १२८ फीट ऊंचा है।

सन १८३५ ई० में बहुत परिश्रमके सिहत एक स्तम्भ स्तूपकी नेवतक ड्वाया गया, परन्तु इससे कोई प्रसिद्ध वात जानी नहीं गई। परन्तु साधारण तरहसे जान पड़ता है कि यह स्तूप वौद्ध मतके स्मरणार्थ बना था। इसके वननेका ठीक समय ज्ञात नहीं है परन्तु इसकी शकलसे सन् ई०के७वें शतकका यह जान पड़ता है इसके चारों और मकानोंकी निशानियां और आसपास दूटीफूटी एक छोटी बावली, एक पुराना कूप,कईएक दूटीहुई वौद्ध मूर्तियां और ईटोका वडा ढेर है। इससे जान पड़ता है कि ये सब पहलेके मठ, मिन्दर और भजनालयके दूटे फूटे सरंजाम है। सन १८३४–३५ में किनाहाम और सन १८५१ ई० में छीटा साहेवने इस स्थान को खोदा था, जिससे मिन्दर और मकानकी नेव जाहिर हुई। आगसे जलीहुई काठकी सस्थीर पिघले हुए पीतलके वर्तन झुलसी हुई हिंडुयोंके ढेर और भोजनकी वस्तुएं खोदनेपर मिली.इससे जान पड़ा कि अचानक आग लगनेसे बहुत आदिमयोंके साथ मकान जल गएथे। इसी जगह एक लेख मिला था, जिसमें लिखा था कि गौडेश्वर राजा महीपालने श्रीधर्मिप ( बुद्धदेव ) के पाट पद्मोकी पूजा करके काशीमें १०० ईशान और चित्रघंटा निर्माण किए। श्रीस्थरपाल और इनके छोटे माई वनंतपालने वौद्ध धर्मका पुनरुद्धार करके संवत् १०८३ में यह स्तूप वनवाया।

अपर लिखा हुआ स्तूप धामकके पास था, जिसका चिह्न अव नहीं है।

उत्तम संगतराशी वाली वहुत वौद्धमूर्तियां और पत्थरकी दूसरी चीजें यहांसे निकाल कर चनारसके कीन्स कालेजके पास और कलकत्तेके अजायवघरमे रक्स्वी गई हैं। और इंटें तथा पत्थरके बहुतसे असवाव इमारत वनानेके लिए यहांसे शहरमें गए हैं।

युद्धेवने गयासे आकर और वहुत दिनों तंक यहां रह कर उपदेश किया था। बौद्ध-राजाओं के समय इस स्थानका नाम सारङ्गनाथ था जिसको अब सारनाथ कहते हैं। मनबदेशके बौद्ध मत बाले गुप्त राजाओं के समय काशीका सौंदर्भ घट गया था। उस समय सारनायही वृद्धिकाशी नामसे शोभा और समृद्धिसे परिपूर्ण था। धामकसे कई सी गज दूर २३ वें संत-पारसनाथका मन्दिर है और यहां एक धर्मशाला और एक बाग है। चौकंडी टावर-धामकसे दे मील दक्षिण मैदानमें चौकण्डी नामक टावर है। आस-पासकी भूमिसे ७४ फीट ऊंचे ईटें और मिट्टीके वेडील पोस्ते पर २३ फीट ऊंचा इंटोंसे बना - हुआ ८ पहला टावर है, जिसका घरा ९० फीट है। इसके चारों ओर एक एक द्वार हैं। इसके भीतर और सिरे पर जानेके लिए भीतरसे सीढियां लगी है। भीतर मध्यमे १५ फीट गहरा बिना पानीका विगडा हुआ कूप है, जिसमें जानेको नीचे एक वगलसे राह है।

चौकण्डीके उत्तर द्वार पर अरबी लेख है, जिससे जान पड़ता है कि यह हुमायूं बादशाह के समय सन १५३१ ई० में वना था। यहांका पुराना टावर तोड़ कर उसीके ईटोंसे यह चौक-ण्डी बनी होगी, जो अब लोरिककी क़ुदान कहलाती है।

पुरेतके नीचे एक बहुत पुराना छोटासा कुआं और दूटी हुई एक पुरानी मूर्ति है।

पंचकोशी यात्रा-काशीकी परिक्रमा ४७ मीलकी है। पञ्चकोशी यात्रा मणिकर्णिका-घाटसे आरंभ होती है। जहांसे कर्दमेश्वर ६ मील, भीमचण्डी १६ मील, रामेश्वर ३० मील, शिवपुर ३८ मोल, कपिलधारा ४४ मील, और मणिकर्णिका ४७ मील है, । सब स्थानोपर धर्म-शाला और दूकाने हैं । इनके अतिरिक्त दूसरे कई एक टिकनेके स्थान हैं। अस्सी संगम पर नरवा गांवमे एक धर्मशाला, कर्दमेश्वरके पास कंदवा गांवमे कई धर्मशालाएं, भीमचण्डीमे कई धर्मशालाएं, सिंधु सागरपर एक धर्मशाला, रामेश्वर गांवमे कई धर्मशालाएं, शिवपुरम कई धर्मशालाएं, (यहां युधिष्ठिरेच्वर, अर्जुनेश्वर, भीमेश्वर, नक्केश्वर और सहदेवेश्वर हैं, पर ये काशीरहस्यमें नहीं लिखे हैं,) सारंगतालाबपर एक धर्मशाला और किपलधारामें कई धर्मशालाएं हैं। मणिकर्णिकासे अस्सी—संगम तक गंगांके तीर तीर अस्सी-संगमसे वरणा-संगमके निकट तक सड़क द्वारा और वरणा-संगमसे मणिकार्णका तक गंगाके तीर तीर चलना होता है। गंगाके बढ़नेपर पंचकोशिक यात्री गंगाके किनारे नावपर जाते है। इसी पञ्चकोशीके भीतर ' मुक्तिक्षेत्र काशी ' कही जाती है । पंचकोशी सड़कसे दाहने किनारे स्थान स्थानपर देवता और सड़कके किनारोंपर बड़े बड़े वृक्ष हैं । हर मासमे पञ्चक्रोशी यात्रा की जाती है, पर यहांके छोग अगहन और फाल्गुन महीनोंमें विशेपकर पश्चकोशी यात्रा करते हैं। फाल्गुन मासमें ठाकुरजी यात्राके लिये जाते है, उस समय मार्गमे स्थान स्थान पर रामलीला और कृष्णलीला होती हैं। संगमें गवैए लोग भी गात बजाते अवीर उड़ाते जाते है । कंदवा, भीमचण्डी, रामेश्वर, शिवपुर, सारग-तालाव और किपलधारा पर ठाकुरजी निवास करते हैं।

काशीरहस्यके १० वे अध्यायमे लिखा है कि पूर्व दिवसमें ढुंढिराजका पूजन करके इस क्रमसे स्नान, देवदर्शन करते हुए पश्चक्रोशी यात्रा करनी चाहिए, जिसका संक्षिप्त पृत्तांत नीचे है,

(मणिकणिकाघाट पर) मणिकणिका, मणिकणिकेश्वर, सिद्धिविनायक, (लिलताघाट) गंगाकेशव, लिलता देवी, (मीरघाट) जरासंघेश्वर, (मानमंदिर) सोमेश्वर, टालभ्येश्वर; (दशाश्वमेघ) शूलटंकेश्वर, आदि वाराह, दशाश्वमेघेश्वर, वंदिदेवी, (पांडेघाटके निकट) सर्वेश्वर; (केदारघाट) केदारेश्वर, (हनुमानघाट) हनुमदीश्वर, (हनुमानघाटसे पश्चिम-दक्षिण) लोलार्क, अर्क विनायक, (अस्सी संगम) संगमेश्वर; 'प्रथम निवास स्थान' (दुर्गा-जीके पास) दुर्गा कुण्ड, दुर्ग विनायक, दुर्गा देवी, (मार्गम) विष्वक्सेनेश्वर, द्वितीय निवास-स्थान' (कर्मेश्वरमे) कर्दमेश्वर, कर्दमतीर्थ, कर्दमकूप, सोमनाथ, (आगे क्रमसे) विरूपाश्च

नीलकण्ठ, नागनाथ, ( आगे सड़कमें ) चामुडा, ( आगे गांवमे, ) माक्षेश्वर, करुणेश्वर, (आगे गांवमें ) वीरभद्रेश्वर, विकटाक्ष दुर्गा, (आगे गांवमें ) (काशों अष्टमहाभैरवों में से ) 'उन्मत्त भैरव' नीलगण, कालकूट गण, (आगे कमसे ) बिमल दुर्गा, महादेव, नंदीकेश गण, (आगे गांवमें ) मृंगि-रीटि-गण, गणित्रय, (गौरा गांवमें ) विरूपाक्ष, (आगे कमसे ) यहो-इवर, विमलेश्वर, मोक्षदेश्वर, ज्ञानदेश्वर, अमृतेश्वर, (भीमचंडीमे ) गंधर्व-सागर 'तृतीय निवासस्थान' भीमचंडी देवी, (काशीके ५६ विनायकों मेंसे ) 'भीमचंड विनायक' रिवरक्ताक्ष, गंधर्व, नरकार्णवतारक शिव, एकपाद-गण, (आगे तालाब पर) महाभीम, (आगे गांवमे) भैरव, भैरवी, (आगे) भूतनाथ, सोमनाथ, (प्रसिद्ध) सिंधुसागर, (आगे झौंसा गांवमें) कालनाथ, (आगे कमसे) कपर्दाञ्चर, कामेश्वर गणेश्वर, (चौखंडी गांवमे) वीरभद्र, चारु-मुख, गणनाथ, (प्रसिद्ध) (काशीके ५६ विनायकोंमे) 'देहली विनायक' (इनके निकट) षोडश विनायक, ( भुइछी गांवमे ) ( काशोके ५६ विनायकों मेंसे ) 'उदण्ड विनायक' उत्कले-इवर, (आगे क्रमसे ) रुद्राणी, तपोभूमि, (रामेश्वर गांवमें ) वरुणा तीर्थ, 'चतुर्थ निवास-स्थानं (रामेश्वरमें ) रामेश्वर, सोमेश्वर, भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, शत्रुन्नेश्वर, भूमीश्वर, नहु-षेश्वर, (वरुणापर) असंख्यात तीर्थ, असंख्यात लिंग, (कमोरा गांवमें) देवसंधेश्वर, (लेनमे) ( ५६ विनायकोमे ) 'पाशपाणि विनायक, (खजुंरी गांवमे ) पृथ्वीश्वर, स्वर्ग भूमि, (दीन-द्यालपुरामे ) यूपसरीवर, ( कपिलधारा ) वृषभध्वज तीर्थ, 'पंचम निवासस्थान' ( कार्गीके ४२ छिंगोंमेंसे ) वृषभध्वज, (कोटवा गांवमें ) ब्वाला नृसिंह, (गंगा-वरुणा-संगम ) वरुणा-संगम, आदि केशव, संगमेश्वर, खर्वविनायक, ( प्रह्लाद घाट ) प्रह्लादेश्वर, ( त्रिलोचन घाट, ) त्रिलोचनेश्वर, ( पंचगंगा घाट पंचगंगा तीर्थ, विदुमाधव, ( मंगलागौरीमे ) गभस्तीञ्वर, मंगला-गौरी, ( प्रसिद्ध ) विसिष्ठ, वामदेव, ( प्रसिद्ध ) पर्वतेश्वर, ( मणिकणिकापर ) महेश्वर, (ब्रह्म-नाल ) सप्तावरण विनायक, ( प्रसिद्ध ) सिद्धिविनायक, मणिकर्णिका, विज्वेदवर, मुक्तिमण्डप, विष्णु, दंडपाणि, ढुंढिराज, भैरव, आदित्य, मोदादिपंचविनायक ।

लिगपुराण—( ९२ त्रां अध्याय) शिवजीने कहा कि, काशीमे ब्रह्माजीने गौओंके पवित्र दुग्धसे किपलाहद नाम तीर्थ रचा है और वृषभध्वजरूपसे हमारा स्थापन किया है।

शिवपुराण-( ६ वां खंड-१७ वां अध्याय ) जिस समय शिवजी पार्वतीके सिंहत मन्द्-राचलसे काशीमे पहुँचे, उसी समय गोलोकसे सुनन्दा, सुमना, शिला, सुरभी और किपला ये ५ गीवे आकर उनके सन्मुख खड़ी हुई । शिवजीने प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा। इसमें गीवोंके थनोसे दूध टपक कर एक कुण्ड होगया, जो किपलाहदके नामसे प्रसिद्ध है। शिवजीने ने कहा कि, जो मनुष्य इस हद्में तर्पण, श्राद्ध, आदिकर्म करेगा, उसको गयासे भी अधिक फल प्राप्त होगा।

स्कंदपुराण-(काशिखंड-६२ वां अव्याय) सोमवती अमावास्याको किपलघारा तीर्यम श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्धसे अप्टगुण फल होता है।

रामनगर-अस्ती-संगमसे १ मील दक्षिण-पूर्व गंगाके दहिने तटपर महाराज काशी नरेशकी राजधानी रामनगर है। नगवा घाटपर पार उतारनेवाली नाव रहती है।

इस सालकी मनुष्यगणनाके समय रामनगरम ११०९३ मनुष्य थे. जिनमे ८८९९ हिन्दू और २१९४ मुसलमान। नेके पश्चात् अनेक बाहनोंके मारे जानेपर स्वयं दोनता अवलंबनकी और पुरी परित्याग करके वृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाजके आश्रममे जाकर उनके इरणागत हुआ। भरद्वाज ऋषिने उसके लिए पुत्रकामनासे यज्ञ किया, जिसके प्रभावसे राजाको प्रतर्दन नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ।

आदि ब्रह्मपुराण-(११ वां अध्याय) काशीके राजा धन्वंतिरका पुत्र केतुमान, केतुमान का पुत्र भीमरथ और भीमरथका पुत्र दिवोदास हुआ। दिवोदासके राज्यके समय काशी शून्य हो गई थी, क्योंकि निकुंभने काशीको शाप दिया था कि १००० वर्ष तक यह शून्य रहेगी। शाप होजानेके उपरांत राजा दिवोदासने गोमती नदीके तटपर काशीवासियोको वसा कर पुरी रचली, जिस पुरीमे पहले भद्रश्रेण्य राजाका राज्य था। दिवोदास भद्रश्रेण्यके पुत्रोको मारकर उस पुरीमें अपना राज्य करने लगा।

जब दिवोदास काशीमें राज्य करता था, उस समय शिवजी पार्वतीकी प्रीतिके तिमित्त हिमालयके समीप बसने लगे। पार्वतीकी माता मेनाने कहा कि, हे पुत्री। तेरे पित महादेव सब कालमे दिर्गी बने रहते हैं, इनमें कुछ शीलता नहीं है। यह वचन सुन पार्वती क्रोधकर शिवसे बोली कि मै इस जगह नहीं बस्ंगी, जहां आपका स्थान हैं, वहां मुझकों ले चिलए. तब महादेवजीने तीनों लोकमें सिद्धक्षेत्र काशीपुरीकों वसने योग्य विचारा, परंतु उस समय राजा दिवोदास काशीमे राज्य करता था। शिवजी निकुंभ पार्पदसे बोले कि, हे राक्षस तु अभी जाकर कोमल उपायसे काशीपुरीको शून्य बनादे. निकुम्भने काशीपुरीमें कुण्ड नाम नापितसे स्वप्रमें कहा कि, तू मेरा स्थान बनादे, मे तेरा कल्याण करूंगा। तब नापित राजाके द्वारपर निकुंभकी मूर्ति स्थापित कर नित्य पूजा करने लगा। निकुम्भ पार्षद पूजाको पाकर काशी वासियोंको पुत्र, द्रव्य, आयु, इत्यादि वर देने लगा, परन्तु राजाकी रानिको एक पुत्र मांगनेपर उसने वरदान नहीं दिया। इससे राजाने क्रोधकर निकुम्भके स्थानका नाश कर दिया। तब निकुम्भने राजाको शाप दिया कि बिना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया है, इसलिये तेरी पुरी आपही आप शून्य हो जायगी। उसी शापसे काशी शून्य हो गई (राजा गोमतीके तीर जा बसा) तब महादेवजी पार्वतीके सिहत काशीमें अपना स्थान वनाकर बसने लगे।

शिवपुराण-(१ ला खंड-४ था अध्याय) सदाशिवने उमाके साथ विहार करनेके लिये एक लोक बनाया, उस स्थानको किसी समय वे नहीं छोड़ते थे। इसी कारण उसको अविमुक्तक्षेत्र कहते है। वह स्थान संपूर्ण सृष्टिके जीवोंको आनन्द देनेवाला है, इसिलये उसका नाम आनन्दवन है। और वह स्थान सिद्धरूप, तेजखरूप, और अद्वितीय है, इसीसे उसका नाम काशी रक्खा गया।

(२ रा खड-१७ वां अध्याय) सम्पूर्ण तीथों में से ७ पुरियों को वहुत वड़ा कहा गया है-उनमेसे काशीको वड़ाई सर्वोपारे है।

(६ वां खंड-५ वां अध्याय) स्वायभुत्र मन्वंतरमें मनुके कुलमे राजा रिपुंजय (दिवोदास) हुआ, उसने काशीमें तपकरके ब्रह्मासे यह वरदान मांगलिया कि देवता आकाशमे स्थित हो और नागादि पातालमे रह कर फिर पृथ्वीमे न आवे। इस वृत्तांतको सुनकर शिवजी भी अपना लिंग काशीमें स्थित करके अपने गणोसमेत मन्दराचल पर गये। उसी लिंगका नाम अविमुक्त हुआ, जो काशीमे वर्त्तमान है। यही कथा काशीखंडके ३९ वें अध्याय मे है सव देवताओं के पृथ्वी छोड़ कर चले जानेपर दिवोदास काशीमे राज्य करने लगा।

(१७ वां अध्याय) शिवजीको काशी विना नहीं रहा गया, इसिलये कुछ दिनोंके पश्चात् उन्होंने पहले ६४ योगिनियोंको दिवोदाससे काशी छुड़ानेके लिये भेजा। जब काशीमे योगिनियोंकी युक्ति न चली तव वे मणिकिणकाके आगे स्थित होगई। (८ वां अध्याय) फिर शिवजीने सूर्य्यको काशीमे भेजा, एक वर्ष बीत गया, सूर्य्यकी भी कुछ न चली तव वे अपने १२ शरीर धरकर काशीमें स्थित हुए। जिनका नाम यह है,—

१ लोलार्के, २ उत्तरार्क, ३ सांबादित्य, ४ द्रौपदादित्य, ५ मयूषादित्य, ६ खखोलका-दित्य, ७ अरुणादित्य, ८ वृद्धादित्य, ९ केशवादित्य, १० विमलादित्य, ११ कनकादित्य, और १२ यमादित्य।

रिवजीने फिर ब्रह्माको काक्षीमें भेजा, ब्रह्मा १० अश्वमेध यज्ञ करके काक्षीमे रहगए। (११ वां अध्याय) शिवजीकी आज्ञासे गणपित काक्षीमे गए। (१२ वां अध्याय) गणपितिका विलंब देख शिवजीने विष्णुको काक्षीमें भेजा। (१४ वां अध्याय) गणपितिके कहनेके अनुसार १८ वे दिन विष्णुने ब्राह्मणका रूपधर, राजा दिवोदासके गृहपर जाकर उसे ज्ञानका उपदेश देकर राज्यसे विमुख करिदया और गरुड़को शिवके समीप भेजा। (१५ वां अध्याय) राजा दिवोदासने एक बहुत सुन्दर शिवमिन्दर वनवाकर नरेश्वरके नामसे शिवलिंग स्थापित किया और विमानपर चढ़कर शिवपुरीको प्रस्थान किया। जिस स्थानसे राजा शिवपुरीको गया था, वह स्थान भूपालश्रीके नामसे बड़ा तीर्थ हुआ जो लिंग दिवोदासेश्वर नामसे प्रसिद्ध है, उसकी पूजा करनेसे फिर आवागमनका भय नहीं रहता (२० वां अध्याय) शिवजी मन्दराचलसे काशीमें आए, उनके आनेपर इन स्थानेके ब्राह्मण दर्शनके लिये आए। दण्डाचाट, मन्दाकिनीर्तार्थ, हंसक्षेत्र, ऋणमोचनतीर्थ, दुर्वासातीर्थ, कपालमोचन, ऐरावतहद, मैनकुण्ड, वैतरणी, श्रुवतीर्थ, पितृकुंड, अवेशीहद, पृयूदकतीर्थ, यक्षिणीहद, पिशाचमोचनकुंड, मानसर, वासुकीहद, सीताहद, गीतमहद, दुर्गातिहर।

(८ वां खंड-३२ वां अध्याय) प्रलयके उपरांत शिवजी सव सृष्टिको अपनेमे लीन करके अकेले थे, तब उनका कोई वर्ण और रूप न था। उसी निर्मुण ब्रह्मने सगुण रूप धरनेका विचार किया और तुरन्त पांचभौतिक शरीर धर सगुण रूप होकर शिव 'हर' के नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके शम्भु, महेश, आदि बहुतसे नाम हुए, फिर सगुण ब्रह्मने अपने शरीरसे शक्तिको उपजाया और एक रूपसे दो स्वरूप हुए। वही शिव और शक्तिने अपनी लीलांक निमित्त ५ कोशका एक क्षेत्र निर्माण किया, जिसको आनन्दवन, काशी, वाराणसी, अवि-मुक्तक्षेत्र, रुद्रक्षेत्र, और महाश्मशान आदि बहुत नामोसे मनुष्य जानते हैं। शिव और शक्तिने उस स्थानमे बहुत विहार किया (३३ वां अध्याय) अनंतर शिवने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात् विश्वनाथको उसी काशीमें स्थापित कर दिया।

( ३८ वां अध्याय ) काशीमे प्रसिद्ध लिंग ये है,---

१ विज्वेश्वर, २ केशवेश्वर, ३ लोलांकेश्वर, ४ महेश्वर, ५ कृत्तिवासेश्वर, ६ वृद्धकालेश्वर, ७ कालेश्वर, ८ कल्पेज्वर, ९ पर्वतेश्वर, १० पशुपतीश्वर, ११ केदारेश्वर, १२ कामेश्वर, १३ त्रिलोचन, १४ चंडेज्वर, १५ गरुडेश्वर, १६ गोकणंद्रवर, १७ निट्केश्वर, १८ प्रीतिकेश्वर. १९ भारभूतेद्रवर, २० मणिकणिकेज्वर, २१ रत्नेज्वर, २२ नर्भदेज्वर, २३ लांगलीज्वर, २४ वरुणेद्रवर, २५ शनेश्वरेश्वर, २६ सोमेज्वर, २७ वृहस्पतीश्वर, २८ रविश्वर, २९ सगमेजर.

३० हरीक्षर, ३१ हरकेशेक्षर, ३२ जीलपतीक्षर, ३३ कुण्डकेक्षर, ३४ यज्ञेश्वर, ३५ सुरेक्षर, ३६ शकेश्वर, ३७ मोक्षेश्वर,३८ रमेश्वर, ३९ तिलमांडेश्वर, ४० गुप्तेश्वर, ४१ मध्यमेश्वर, ४२ मोमेश्वर, ४३ वुधेश्वर, ४४ शुक्रेज्वर, ४५ तारकेश्वर, ४६ धनेज्वर, ४७ ऋषीक्षर, ४८ ध्रुवेश्वर ४९ महादेवेश्वर, ५० त्रिसंधेश्वर, ५१ कपदीश्वर, ५२ नीलेश्वर, ५३ सरेश्वर, ५४ लिलेश्वर, ५५ त्रिपुरेश्वर, ५६ हरेश्वर, ५७ वाणेश्वर ५८ श्रीश्वर, और ५९ रामेश्वर।

(९ वां खंड-५ वां अध्याय) भक्त जन ओकार और पंचाक्षरी इन दोनोंमे भिन्नता नहीं समझते, क्योंकि दोनोंमें ५ अक्षर हैं, केवल स्वर और व्यंजनका भेद है। जब कि कोई मनुष्य काशीमें मरता है, तब शिवजी यही पंचाक्षरी मंत्र उस मृतकके कानमें फूंक देते हैं, जिससे वह मुक्त हो जाता है।

लिंगपुराण-( पूर्वार्द्ध ९१ वां अध्याय ) अविमुक्त क्षेत्र अर्थात् काशीमे जाकर किसी प्रकारसे देह छोड़नेवाला पुरुष नि:संदेह शिवसायुज्यको प्राप्त होता है।

(९२ वां अध्याय) पूर्व कालमें शिवजी विवाह करनेके उपरांत पार्वतीजी तथा नंदी आदि गणोंको साथ ले हिमालयके शिखरसे चले और अविमुक्त क्षेत्रमे आकर अविमुक्तिश्वर लिंगको देख वहांही उन्होंने निवास किया। शिवजी बोले कि हे पार्वती। देखो यह हमारा आनन्दवन शोभित हो रहा है। यह वाराणमी नामक हमारा गुप्तक्षेत्र सव जीवोको मोक्ष देने वाला है। हमने कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं किया और न करेगे, इसीसे इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। यहां किसी समय जीव शरीरको त्यागे, परन्तु मोक्षही पाता है। हमारा भक्त जैगीषच्य मुनि इसी क्षेत्रके साहात्म्यसे परम सिद्धिको श्राप्त हुआ। जैगीषच्यकी गुफा योगियोंके लिये उत्तम स्थान है। गुफामें वैठ हमारा ध्यान करनेसे योगकी अग्नि अत्यन्त दीप्त होती है। काशी चारोंओर ४ कोसका क्षेत्र है, इसके भीतर मृत्यु होनेसे अवश्य मुक्ति होती है। अविमुक्तेश्वर अर्थात् विश्वेत्वर लिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पशुपाशसे विमुक्त होता है।

प्रति सहीनेकी अष्टमी, चतुर्दशी, चद्र और सूर्व्यके प्रहण, विपुवत् और अयन संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा आदि संव पर्वोंमे विशेष करके इस क्षेत्रका सब सेवन करते हैं। वारा-णसीकी उत्तर-वाहिनी गङ्गामे कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिष, प्रयाग, पृथृदक, आदि अनक तीर्थ पर्वके दिन आकर निवास करते हैं।

मत्त्यपुराण-(१८३ वां अध्याय) विद्वान् लोग काशीमे भूमिका संस्कार भी नहीं करते। यह तिथे पूर्वसे पश्चिम र रे योजन लंबा और उत्तरसे दक्षिण रे योजन चौड़ा है १७८ अध्यायसे १८५ अध्याय तक काशीकी कथा है।

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड-१४ वां अध्याय ) वरुणा और अस्सी निद्योक मध्यमे अविमुक्त नामक स्थान है। काशीपुरीके निकट गंगा उत्तर-वाहिनी और सरस्वती पश्चिम-वाहिनी हैं। पुरीके निकट २ योजन उत्तर-वाहिनी गंगा हैं। जो उजले रंगको छोड़कर अन्य किसी रंगका एक ग्रुपम और एक गाय वहां छोड़ देता है, वह परमपदको जाता है।

( स्वर्गखंड-५७ वां अध्याय ) विराट् पुरुपके ७ धातु ७ पुरियां हें, जिनमे अस्सी

वरुणाके वीचमे काशी है; जिसमें योगदृष्टिवाले ज्ञानीलोग रहते हैं।

(पातालखंड-९१ वां अध्याय ) चंद्रप्रहणमे वाराणसीका स्नान मोध्रदायक हो ॥ ह

गरुड़पुराण-(प्रेतकरप-२७ वां अध्यायं) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती यह ७ पुरी मोक्ष देनेवाली हैं।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मी संहिता-३० वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि हमारी पुरी वाराणसी सर्व तीर्थोंमे उत्तम है हम कालरूप धरकर यहां रह सब जगत्का संहार करते है। चारों वर्णके मनुष्य, वर्णसंकर, स्त्री, म्लेच्छ, कीट, मृग, पक्षी और अन्य सकल जंतु, जिनकी मृत्यु काशीमे होती है, वे वृषभ पर चढ़ कर शिवपुरीमें जाते है। काशीमे मृत्यु होने पर किसी पापीको नरकमे जाना नहीं होता।

( ३१ वां अध्याय ) कृत्तिवासेश्वर, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, ओकारेञ्वर, और कपर्दीश्वर, वाराणसीमें गुह्यलिंग हैं।

मार्कण्डेयपुराण-( ७ वां अध्याय ) त्रेता युगमें हरिश्चन्द्रनामक राजा हुआ । विद्रता-मित्रने राजासे उसके शरीर, स्त्री और छड़केके अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य, सेवक, भण्डार, आदि दान मांग लिया और उसके उपरांत उससे कहा कि जब राज्य और पृथ्वी हमारी हो चुकी तब तुम यहांसे निकल जाओ । जब राजा वहांसे चला तब विक्वामित्रने कहा कि दक्षिणा मुझे दे दो। राजा बोला कि एक महीनेमे मे आपकी दक्षिणा दूंगा (८ वा अध्याय) राजा हरिश्चन्द्र इसिलये काशी गया कि काशी मनुष्यलोकमें नहीं है। राजा वहां अपनी रानी और पुत्रको एक वूढ़े त्राह्मणके हाथ बच कर उससे बहुत धन ले विक्वामित्रको देने लगा, तव विज्ञामित्र क्रोंघ कर बोले कि यह थोड़ा धन है। राजाने और धन देनेको कहा। उस समय धर्म चांडालका रूप धारण कर वहां पहुंचा। तब विश्वामित्र बोले कि हे राजा ! तुम इस चांडालकी सेवामे जाओ, मैने अर्वुद द्रव्य इससे लेकर तुमको इसके अधीन किया। चांडालने वहत ताड़ना करते हुए, राजाको अपने गृह ले जाकर आज्ञा दी कि तुम इमशानमे रात दिन रह कर जो मृतक आवें उसको देखते रहो । राजा काशीपुरीके दक्षिण दिशामें जहां दमशान था, वहां गया और हाथमे छकुट छिए इधर उधर घूमने और कहने छगा कि इस मृतकका इतना दाम हुआ और इतना बाक़ी है। राजा इस दाममें अपना,चांडालका और राजाका हिस्सा लगाता था। अनन्तर राजा हरिश्चन्द्रकी स्त्री अपने पुत्रको, जो सर्पके काटनेसे मरा था, जलानेके लिये उसी रमशानमें ले आई। राजाने अपनी स्त्रीको पहचाना, पीछे रानीने भी राजाको पहचान लिया। राजाने चिता बना कर अपने पुत्रके मृतक देहको रक्खा, तब राजा और रानीने परमे-इवरका ध्यान किया । उस समय सपूर्ण देवता इन्द्रके सिहत धर्मको आगे करके राजाके निकट पहुँचे। इन्द्रने हरिश्चन्द्रके पुत्रके शव पर अमृत छिड़क दिया, जिससे वह उठ वैठा। राजा हारिश्चन्द्र अपने पुत्र रोहिताइवको अयोध्याका राज देकर अपनी प्रजा सहित विमानमे बैठ स्वर्गको गया।

अग्निपुराण-(११२ वां अध्याय) महादेवजीने पार्वतीसे कहा है कि वाराणसी महा-तिथे है, जो यहांके वसने वालेको मुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। यहां स्नान, जप, होम, श्राद्ध-दान, निवास और मरण इन सवोहींसे मुक्ति प्राप्त होती है।

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-४६ वां अध्याय) जब काशीम योगिनियोकी युक्ति न चली, तब मन्दराचलसे शिवजीने सूर्य्यको काशीमे भेजा । सूर्यके अनेकरूप धरकर अनेक युक्ति करनेपर भी जब शिवजीका कार्य्य सिद्ध न हुआ, तब वह द्वादशरूप धरकर कार्योभे रह गए जिनके नाम ये हैं— (१) लोलार्क, (२) उत्तरार्क, (३) सांवादित्य, (४) द्रुपदादित्य, (५) मयूला-दित्य, (६) खखोलकादित्य, (७) अरुणादित्य, (८) वृद्धादित्य, (९) केशवादित्य, (१०.) विमलादित्य, (११) गंगादित्य, और (१२) यमादित्य।

( ५७ वां अध्याय ) प्रतिमासमें मङ्गल वारको चतुर्थी वा चतुर्दशी होनेपर ५६ विनाय-

ककी यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम ये हैं,-

(१) अर्कविनायक, (२) दुर्गविनायक, (३) भीमचण्डविनायक, (४) देहली-विनायक, (५) उदंडविनोयक, (६) पाशपोणिविनायक, (७) खर्विनायक, (८) सिद्धिविनायक, (९) लम्बोद्रिवनायक, (१०) कृटद्न्तिवनायक, (१-१) शालकण्टक-विनायक, ( १२ कूष्मांडविनायक, ( १३ ) मुण्डविनायक, ( १४ ) विकटद्विजविनायक,(१५) राजपुत्रविनायक, ( १६ ) प्रणविनायक, ( १७ ) वक्रतुंडविनायक, ( १८ ) एकदन्तविनायक, (१९) त्रिमुखिवनायक, (२०) पञ्चाख्यविनायक, (२१) हेरम्बविनायक, (२२) विव्रराजविनायक, (२३) वरदविनायक, (२४) मोदकप्रियाविनायक, (२५) अभयद-विनायक, (२६) सिंहतुंडविनायक, (२७) कुंडिताक्षविनायक, (२८) क्षिप्रेप्रसाद्विनायक, (२९) चिंतामणिविनायक, (३०) द्न्तहस्ताविनायक, (३१) पिचण्डिलविनायक, (३२) उद्दण्डमुण्डविनायक, (३३) स्थूलद्नतिवनायक (३४) कलिप्रियविनायक, (३५) चर्तुरत-विनायक, (३६) द्विमुखविनायक, (३७) ज्येष्ठविनायक, (३८) राजविनायक, (३९) कालविनायक, ( ४० ) नागेशविनायक, ( ४१ ) मणिकर्णविनायक, ( ४२ ) आशाविनायक, ( ४३ ) सृष्टिविनायक, ( ४४ ) यक्षविनायक, ( ४५ ) गजकर्णविनायक, ( ४६ ) चित्रघंट-विनायक, ( ४७ ) मित्रविनायक, ( ४८ ) मंगलविनायक, ( ४९ ) मोद्विनायक, ( ५० ) श्रमोद्विनायक, (५१) सुमुखविनायक, (५२) दुर्मुखविनायक, (५३) गणनाथविनायक ( ५४ ) ज्ञानविनायक, ( ५५ ) द्वारविनायक, ( ५६ ) अविमुक्तविनायक ।

(७२ वां अध्याय) प्रतिमासकी अष्टमी, चतुर्दशी, रवि और मंगलको अष्ट महामै-

रवोकी यात्रा करनेसे पाप निवृत्त होता है, जिनके नाम ये है,-

(१) रूरुभैरव, (२) चण्डभैरव, (३) असितांगमैरव, (४) कपालीभैरव, (५) क्रोधभैरव, (६) उन्मत्तभैरव, (७) संहारभैरव, और (८) भीपणभैरव।

अष्टमी, चतुर्दशी और मंगलवारको काशीमें दुर्गति—नाशिनी दुर्गाकी पूजा करनी चाहिए और चैत्र शुक्त १ से ९ पर्यंत नवदुर्गाकी यात्रा और दुर्गाकुण्डमें स्नान करनेसे ९ जन्मका पाप छुट जाता है। नव दुर्गाओं के ये नाम हैं,—

(१) शैलपुत्री दुर्गा, (२) ब्रह्मचारिणी दुर्गा, (३) चित्रघंटा दुर्गा, (४) कृष्मां-डाख्या दुर्गा, (५) स्कन्दमाता दुर्गा, (६) कात्यायनी दुर्गा, (७) कालरात्रि दुर्गा, (८) महागौरी दुर्गा, और (९) सिद्धिदा दुर्गा।

(१३ वां अध्याय) (काशीके ४२ शिवलिंग ३ भागोमें) प्रतिमासकी चतुईशीको ओकारेश्वरादि चतुर्दश महालिंगोंकी यात्रा करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है। उनके नाम ये हैं,-

(१) ओफारेश्वर, (२) त्रिलोचनेइवर, (३) महादेव, (४) कृत्तिवासेडवर, (५) रत्नेश्वर, (६) चन्द्रेडवर, (७) केदारेइवर, (८) धर्मेइवर, (९) वीरेइवर, (१०) कामेइवर, (११) विइवकर्मेडवर, (१२) मणिकर्णिकेइवर, (१३) अविमुक्तेइवर (१४) विइवेइवर।

प्रतिमास की १४ को अमृतेश्वरादि चतुर्दश महालिङ्गोंकी यात्रा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। उनके नाम ये हैं,-

(१) अमृतेत्रवर, (२) तारकेश्वर, (३) ज्ञानेश्वर, (४) करुणेश्वर, (५) सोक्षद्वारेश्वर, (६) स्वर्गद्वारेश्वर,(७) ब्रह्मेश्वर, (८) लांगलीश्वर, (९) बृद्धकालेश्वर, (१०) चण्डीश्वर, (११) बृद्धेश्वर, (१२) निद्केश्वर, (१३) महेश्वर, (१४) ज्योतिरूपेश्वर।

है। होती है। उनके नाम ये हैं,-

- (१) शैंलेश्वर, (२) संगमेञ्वर, (३) शिवलीनेश्वर, (४) मध्यमेश्वर, (५) हिरण्यगर्भेञ्वर, (६) ईशानेश्वर, (७) गोप्रेक्षेश्वर, (८) वृषमध्वज, (९) उपशांतिश्वन, (१०) ज्येष्ठेञ्वर, (११) निवासेञ्वर, (१२) गुक्तेश्वर, (१३) व्याप्रेञ्वर और (१४) जम्बुकेञ्वर।
- (१०० वां अध्याय) प्रतिमासके शुक्रपक्षकी तृतीयाको नव गौरियोकी यात्रा करने से सौभाग्य मिलता है। उनके नाम ये हैं,-
- (१) मुखनिर्मालिका गौरी, (२) ब्येष्ठा गौरी, (३) सौभाग्य गौरी, (४) श्रुगांरगौरी, (५) विशालाक्षी गौरी, (६) लिलता गौरी, (७) भवानी गौरी, (८) मङ्गला गौरो और (९) महालक्ष्मी गौरी।

एकाद्श महारुद्रोकी यात्रा करनेसे क्षेत्रोचाटनका भय निवृत्त होता है। उनके

- (१) आसीध्रेदवर, (२) उर्वशीदवर, (३) नकुलेदवर, (४) आपाढीदवर, (५) भारभूतेदवर, (६) लांगलीदवर, (७) त्रिपुरांतक, (८) मनः प्रकामेदवर, (९) प्रीतिकेन्द्रवर, (१०) मदालसेदवर और (११) तिलपरणेदवर, ।
- (१०० वां अध्याय) नित्य यात्रा । प्रथम सचैल चक्र-पुष्करणीमे स्नान करके यात्रा करे । विष्णु (सत्यनारायण) दण्डपाणि, महेज्वर, ढुंढिराज, ज्ञानवापी,निन्दिकेज्वर,तारकेज्वर, महाकालेज्वर, पुन: दण्डपाणि, विश्वेज्वर, अन्नपूर्णा।
- (१०० वां अध्याय ) अष्ट महालिंगोकी यात्रा करनेसे सहस्र अपराधका दोप ।नेवृत्त होता है। उनके नाम ये हैं,-
- (१) दक्षेत्रवर, (२) पार्वतीव्यर, (३) पशुपतीव्यर (४) गगेव्यर, (५) नर्भदे-व्यर, (६) गभम्तीव्यर, (७) सतीव्यर, और (८) तारकेव्यर।
  - प्रतिदिन अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिये यथा,-

प्रात स्नान करके पंचिवनायक और विक्वेक्चरको नमस्कार करके निर्वाण मण्डपमं स्थित हो, वहांसे नियमयुक्त होकर मणिकिणिका जाय। स्नान करके मीन हो मणिकिणिके-इवरका पूजन करके नीचे लिखेहुए प्रकारसे यात्रा करे,—

कमला-इवतर, वायुकीइवर, पर्वतेइवर, गंगाकेशव, लिलता देवी, जरासंबेध्वर,सोमनाथ, वाराहेइवर, ब्रह्मेइवर, अगस्तीइवर, कश्यपेश्वर, हरिकेशव, वेद्यनाथ, ध्रुवेध्वर, गोकर्णेध्वर, हाटकेश्वर, अस्तिक्षेप तड़ाग, कीकसेश्वर, भारभूतेध्वर, चित्रगुपेश्वर, चित्रयंटा दुर्गा, पशुप- तीइवर, पितामहेइवर, कलशेइवर, चन्द्रेवर, विरोद्देवर, विद्येद्दवर, अम्रोद्देवर, नागेद्दवर, हिरश्चन्देद्देवर, चिन्तामणि विनायक, सेना-विनायक, विस्तृ वामदेव, त्रिसंधेद्देवर, विशालाश्ची
गौरी, धर्मेद्देवर, विद्वववाहुका, आशाविनायक, वृद्धादित्य, चतुर्वकेद्देवर, ब्राह्मीद्द्वर, मनःप्रकामेद्द्वर, ईशानेद्द्वर, चण्डी, चण्डीद्द्वर, भवानीशङ्कर, ढुंढिराज, राजराजेद्द्वर, लांगळीद्द्वर,
नकुळीद्द्वर, परान्नेद्द्वर, परद्रव्येद्द्वर, प्रतिमहेद्द्वर, निष्कळंकेद्द्वर, मार्कण्डेयेद्द्वर, अप्सरेद्द्वर,
गंगेद्द्वर, ज्ञानवापी, निन्दकेद्द्वर, तारकेद्द्वर, महाकाळेद्द्वर, दंडपाणि महेद्द्वर, मोक्षेद्द्वर,
तीरभद्रेद्द्वर, अविमुक्तेद्द्वर, पंचिवनायक, (मोद्दिनायक, प्रमोद्दिनायक, सुमुखिनायक,
दुर्मुखिवनायक और गणनाथितनायक, ) विद्वेद्द्वर । वहाँ मौनको त्यागकर मुक्तिमण्डपमें
यात्राका विसर्जन करे।

( ऊपर लिखेहुए लिंगोंमेंसे परानेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर, मार्कण्डेश्वर, आसरेरवर, गंगेश्वर, निष्किश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरमदेश्वर
और अविमुक्तेश्वर । ( यह गुप्त है, परन्तु किमी भक्तने दण्डपाणिके सामने छोटे मिन्दरोंमें
परानेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर और मार्कण्डेश्वर को स्थापन किया है । )

## शिवलिङ्गकी प्राचीन कथा।

लिगपुराण-( पूर्वार्द्ध-१७ वां अध्याय ) जब १००० चौयुगीके अन्तमे वृष्टि न होनेके कारण स्थावर, जंगम सब शुक्त हो गए और पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, आदि सब सूर्यके किरणोंसे दग्ध हो गए, पीछे समुद्रने सबको अपने जलमे डुवादिया और अन्धकार सबओर केलगया, तब रजोगुणसे ब्रह्मा, तमोगुणसे रुद्र, सत्वगुणसे विष्णु और सर्वगुणोसे महेश्वर अकट हुए। ब्रह्माने विष्णुसे अपनेको बड़ा और विष्णुने ब्रह्मासे अपनेको वड़ा कहा। इसलिये बहुत काल तक दोनोमें घोर युद्ध होता रहा। तब उनको ज्ञान देनेके अर्थ एक लिंग प्रगट हुआ, जिनसे दोनोंको युद्धसे निवृत्त किया। उसी दिनसे जगत्मे शिवलिगकी पृजाका प्रचार हुआ। लिंगकी वेदी, पार्वेती और लिंग साक्षात् शिवका रूप है। सब जगत्का उसीमें लय होता है, इसलिये उसका नाम लिंग है।

(७४ वां अध्याय) शिवलिंग ६ प्रकारके होते हैं। शिला, रहा, धातु, काप्ट, मृत्तिका आर रंगके, जिनके ४४ भेद है। वेदी (अर्घा) युक्त शिवलिंगका पूजन करनेसे शिवपार्वती दोनोकी पूजा हो जाती है। लिंगके मूलमे ब्रह्मा, मध्यमें विष्णु, और अप भागमे प्रणवस्त्य सदाशिव स्थित है।

( देवीभागवत, पांचवां स्कंध ३३ वे अध्याय, और शिवपुराण नवम खंड १५ वे अध्यान यमे लिंगोत्पित्तिकी कथा प्राय. लिंगपुराणकी कथाके समान है। शिवपुराणके १७ वे अध्यायमें लिखा है कि जिस तिथिमें लिंग प्रकट हुआ, उसी तिथिका नाम शिवरात्रि है, और जिस स्थान पर लिंगखरूप होकर जिव प्रकट हुए, उस स्थानका नाम गिवालय हुआ )।

शिवपुराण-(३ रा खंड-५ वां अध्याय) सतीके मरने पर एक दिन शिवजी नप्त शरीर हो दारक वनमे गए। वहां मुनियोंकी स्त्रियां महा कामिनी होकर शिवसे छिपट गई। यह देखकर सब मुनीश्वरोने शिवको शाप दिया, जिससे शिवका छिग पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वीके भीतर पातालमे चला गया। तब शिवजीन अपने रूपको प्रलयकालके रूपके समान महा भयानक बनाया, जिससे बड़े बड़े उपद्रव होने छगे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, आदि सब देवताओंने आकर शिवकी स्तुति की। शिवजीने कहा कि जो तुम छोग हमारे छिंगकी पूजा करों, तो फिर हम छिंग धारण करे। जब यह बात देवताओंने स्वीकार की, तब महादेवजीने अपने छिंगको धारण कर छिया। (वामनपुराण, छठेंवें अध्यायमें भी यह कथा है, शिवपुराण आठवें खंडके १६ वे अध्यायमें ब्रह्माजीने कहा है कि छिंगकी पूजा सनातनसे है। कल्पभेदके अनुसार यह कथा है)

(नवां खंड--१५ वां अध्याय) लिंग और वीर अर्थात् मूर्ति दोनोमे शिवजी सवकी पूजाके योग्य हैं।

लिंगपुराण-( पूर्वोर्द्ध-७६ वां अध्याय ) वृषके अपर आरूढ़ और चन्द्रकलासे विभूषित शिवमूर्तिको स्थापन करनेवाला पुरुष १००० अश्वसेधके फलको पाकर शिवलोकको जाता है।

महाभारत-( अनुशासन पर्व-१६१ वां अध्याय ) शिवके वित्रह अथवा लिङ्गकी पूजा करनेसे महती समृद्धि होती है।

## गणेशजीकी प्राचीन कथा।

शातातप-स्मृति—(२ रा अध्याय) हाथीका वध करनेवाला मनुष्य सव कामोमें असि-द्धार्थ होता है, इसलिये उसे चाहिये कि वह मन्दिर वनवा कर गणेशजीकी प्रतिमा पधरावे और मन्त्रोंका ज्ञाता उस मन्दिरमें गणेशजीका लक्ष मन्त्र जपे, कुल्थीके शाक और फलोसे गणेशशांति (होम) करे।

मत्स्यपुराण-(१५३ वां अध्याय) एक समय पार्वतीजीने गंधयुक्त तेलका मर्दन और चूनका उवटना लगाके अपने मेलको उतारा और मेलयुक्त उवटनेका हाथीके मुखवाला एक पुरुष बनाया। फिर खेलती हुई पार्वतीजीने उस पुत्रको गंगाजीमें डाल दिया। वहां उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, तव पार्वतीने उसको पुत्र कहकर पुकारा। उसके उपरांत देवताओने उसका पुजन किया और ब्रह्माजीने उसका नाम विनायक रख कर उसको सव गणोका अधिपति बनाया।

पद्मपुराण-(स्वर्गखंड-१३ वां अध्याय ) ( इसमें भी मत्स्यपुराण वाली कथा है अधिक यह है कि ) जब पार्वतीने गणेशकी मूर्तिको गंगामें डाल दिया, तब उनसे कहा कि तुम इस जलमें अब इब जाओ। परन्तु गङ्गाने कहा कि यह हमारा पुत्र है। तब फिर देवताओं आकर गंगासे उत्पन्न होनेके कारण गांगेय कहकर उनकी पूजा की, हाथींके समानं मुख होनेके कारण उनका नाम गजानन हुआ।

ब्रह्मवैवर्तपुराण—(गणेशखंड-१ ल अध्यायसे ४६ वे अध्याय तक) पार्वतीने पुत्र के लिये वडा ब्रत किया। कृष्णके वरदानसे कृष्णहीं के अंगसे गणेशका जन्म हुआ। शिव-का वीर्य विस्तर पर गिर गया, जिससे वालक्ष्प गणेश प्रकट होगए। शनैश्चरके आने पर उनकी दृष्टिसे गणेशका शिर उड़ गया। विष्णुने हाथीका शिर लाकर गणेशके धटमें जोड दिया। जब गणेशने परशुरामजी को शिवके समीप जानेसे रोका, तब परशुरामजीने गणेशका एक दांत अपने परशुसे काट डाला।

शिवपुराण-( ४ था खंड-१७ वां अध्याय ) गिरिजाने एक वर्ष तक प्रतिमास गणेश का त्रत किया। तव विस्तर पर शिवके वीर्य गिरने से गणेशजी वाटस्पसे प्रस्ट हो गए। (१९ वां अध्याय) पुत्रोत्सवमें सूर्य्यके पुत्र श्नैश्चर आए और भीतर जाकर गिरिजाकी स्तुति करने लगे। गिरिजा बोली कि क्या कारण है कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो
तुम क्यों नहीं अच्छे प्रकारसे लड़केको देखते क्या तुमको यह हमारा आनन्द भला नहीं लगता।
श्नैश्चरने कहा कि मुझको ऐसा शाप हुआ है, कि जिसको तुम आंखोसे भलीभांति देखोगे, वह
जल जायगा। यह सुन पार्वती अपनी सिखयों समेत बहुत हॅसी, और बोली कि हे श्नैश्चर।
तुम हमारे पुत्रको देखो। तब श्नैश्चरने बहुत धीरे दिहने नेत्रके कोनेसे बालककी ओर देखा,
जिससे तुरन्त गिरिजानन्दनका शिर उड़ गया।

( २० वां अध्याय ) तब विष्णुने हाथीका शिर लाकर गणेशके धड़में जोड़ दिया।

(२२ वां अध्याय) एक कल्पमें गिरिजाने अपने शरीरके मैलसे एक मूर्ति बनाई और गणपति नाम लेकर उसको जिला दिया।

(२५ वां अध्याय) गणपातने शिवको भीतर जानेसे रोका उस समय भयङ्कर युद्ध हुआ संप्राममे विष्णुने त्रिशूलसे गणपतिका शिर काटडाला और उसके पीछे हाथीका शिर लाकर गणपतिके घडमें जोडा गया।

(२७ वां अध्याय) ब्रह्मा आदि तीनों देवताओने गणेशजीसे कहा कि तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओके समान होगी। पहले तुम्हारी पूजा हुए विना पूजाका फल व्यर्थ होगा। तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थीको उपजे हो, इससे तुम्हारा व्रत चौथको होगा।

( २८ वां अध्याय ) विश्वक्षपकी सिद्धि और बुद्धि नामक कन्याओंसे गणेशका विवाह हुआ । कितने समयके पश्चात् क्षेम और छाभ दो पुत्र जन्मे ।

वाराहपुराण-( २३ वां अध्याय ) गणेशकी उत्पत्ति और अभिषेक चतुर्थीके दिन हुआ, इससे चतुर्थी तिथि गणेशजीको अत्यन्त प्यारी है। जो चतुर्थी व्रत करके गणेशजीकी पृजा करता है, वह सब दु:खोंसे छूट जाता है।

गणेशपुराण—( उपासना खंड-१३ वां अध्याय ) ब्रह्मा, विष्णु और शिवने गणेशका तप किया, तव गणेशने ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पालन और शिवको नाश करनेकी आज्ञा दी।

# काशीका इतिहास।

वनारस भारतवर्षके सबसे पुराने शहरों में एक है। वुद्धदेव, जिनका जन्म सन् ई० से ६२३ वर्ष पहले और मृत्यु ५४३ वर्ष पहले हुई थी, गयासे काशीमें आए और वर्तमान शहरसे ३ मील उत्तर सारनाथमें बहुत दिनोंतक रहकर अपने मतका उपदेश करते रहे। कई एक शतकों तक बनारस बौद्धोका प्रधान स्थान था। स्वामी शङ्कराचार्यने जो सन ई० के नवें शतकमें थे, और भारतवर्ष भरमें उपदेश देते फिरे बौद्ध मतवालोंसे विवाद करके अपने उपदेश द्वारा वनारसमें शिवपूजाकी बड़ी उन्नति की।

सन् १०१८ ई० में ग़ज़नीके महमूदने वंनारसमें आकर यहांके राजा वनारको जीतके मारडाला और शहरको वरवाद कर दिया। सन्११९४ई०में महम्मद गोरीने वनारसको, जो फिर पूरा आवाद हो गया था, लूटकर शहरको उजाड़ कर डाला। इसके पश्चात् ४०० वर्षतक काशीम कोई विन्न उपस्थित नहीं हुआ। वादशाह अकवरके समय इसमें वहुत देवमंदिर वने। शाहजहां का पुत्र दारा, जो कि वनारसका सूवेदार था और जिसने उपनिषदका अनुवाद किया था, जिस

जगह काशीमें रहता था, उस महल्लेको दारानगर कहते हैं । दाराके दुष्ट भाई औरङ्गजेवने जो सन् १६५८ ई॰ से १७०७ तक दिल्लीका बादशाह था, महम्मदगोरीके समान वनारसके। उजाड़ किया । उसने अगणित मन्दिरोको तोडवाडाला और कई एक मुख्य मुख्य मन्दिरोंके स्थानोंपर मन्दिरोंके असबाबोंसे मसजिदे बनवाई। औरंगजेबके मरनेपर मुसलमान बादशाह हिंदू एजेण्टों द्वारा बनारसका प्रबंध करते थे।

मरहठोकी बढ़तीके समयके बने हुए बहुत मन्दिर और घाट वनारसमें है।

१८ वे शतकके मध्य भागमें दिलीके बादशाहकी ओरसे राजा बलवंतसिंह वनारसके हाकिम हुए। सन् १७७५ ई० में अवधके नवाब सुजाउदौलाके मरनेपर उसके पुत्र आसि-फुदौलासे ईष्ट इण्डियन कम्पनीको बनारसका इलाका मिला। कम्पनीने राजा बलवंतसिंहके पुत्र (जो विवाहिता स्त्रीसे नथे) राजा चेतासिंहको २२ लाख रुपये सालाना कर नियत करके बनारसके इलाकेकी वहालीका अईदनामा लिख दिया।

सन् १०७९ ई० में हिंदुस्तानके गर्वनर जनरल वारन हेछिंग्जने राजा चेतिसिंहसे रष्ट होकर फ्रांसकी लड़ाईके खर्चके लिये २२ लाखके अतिरिक्त ५ लाख रुपये सालाना जवर-दस्ती मुक्रेर किया। फिर सन् १७८१ में १००० सनार भी तलव किया। राजाने सवार हेनेसे इनकार किया, तब गर्वनर जनरल साहेबने राजासे ५ लाख पीण्ड तलव किया, और जलके पथसे स्वयं वनारसमें आकर माधोदासके बाग़में हेरा डाला। जव राजा चेतिसिंह उसके बुलानेपर डरकर नहीं आए, तब हेछिग्जने सन् १७८१ ई० की तारीख १६ अगस्तको तिल्ड्जोंकी २ कम्पनी ३ अङ्गरेजी लेप्टिनेंटके साथ शिवालाघाटके पासवाले किलेपर, जहां राजा रहते थे, पहरा भेज दिया। उस समय अङ्गरेजी सिपाहियोसे राजाके मोलाजिलोंकी बातकी वातमें तकरार बढ़ गई। बलवा प्रारम्भ हो गया, तिल्ड्जोके पास कार्त्स न थे २०५ अङ्गरेजी सिपाही अपने अप्सरोके साथ मारे गए। राजा चेतिसिंह खिड़कीकी राहसे उतर कर नावपर सवार हो, गङ्गापार रामनगरके किलेमें चले गए और कुठ दिनों तक अपने किलेमें ठहर वहांसे ग्वालियरको भाग गए। वारन हेछिंग्ज बलवेके समय तो चुनारके किलेमें चला गया था, परन्तु पीछे बनारसमे आकर राजा बलवंतिसिंहकी लड़कीके पुत्र राजा महीपनारायण असहको चेतिसिंहके स्थानपर बनारसका राजा बनवाया। रामनगरके वर्तमान महाराज उन्हीके वंशधर हैं।

सन् १७९७ ई० में अववके नवाव आसिफुद्दोलाके मरनेपर अङ्गरेजी सरकारने वजीरअलीको अवधका नवाब वनाया । परन्तु सन् १७९८ में जब जान पड़ा कि वजीरअली
आसिफुद्दौलाका असली पुत्र नहीं है, तब सरकारने सुजाउद्दौलाके छोटे पुत्र सआदत अलीखां
को लखनऊकी गद्दीपर वैठाकर वजीर अलीको पेंशन नियत करके बनारसमें रक्खा । जब
जान पड़ा कि वजीरअली काबुलके जमाशाहसे पत्रव्यवहार करता है और फसाट्
उठाया चाहता है, तब सरकारने उसको कलकत्ते जानेकी आज्ञा दी । उसने इस वातसे जल
कर तारीख रेंश्व जनवरी सन् १७९९ ई० को चेरी साहब एजेंटकी कोठी पर आक्रमण करके
उसको काट डाला और दूसरे दो अङ्गरेजोंको भी मार डाला। जब अङ्गरेजी घोड़सवार
पल्टन आई, तब वजीरअली बनारससे भाग गया, जो कुछ दिनोंके पीछे पकड़ कर कल-

सन १८५७ ई० की तारीख १० मईको मेरठमें बलवा आरंभ हुआ और दिली, कान-पुर, लखनऊ, बरेली और इलाहाबादमें फैल गया। पांच या ६ दिनमें बलवेका समाचार बनारस पहुँचा। उस समय बनारसमें ३ देशी रेजीमेंट और एक यूरोपियन आर्टिलरीकी कम्पनी थी। यूरोपियन फ़ौजमें २०० आदमीसे कमहीं थे, जिनको अपनेस दसगुने अधिक सिपाहियोंकी खबरगीरी करनी पड़ी। तारीख ४ जूनको आजमगढ़की देशी रेजिमेट (पल्टन) के बाग़ी होनेका समाचार आया (आजमगढ़ बनारससे ६० मील उत्तर है) और ऐसा भी ग़ौगा सुन पड़ा कि आजमगढ़के बागी बनारसकी देशी पल्टनमें मिलनेके लिये कूच कर रहे हैं। उसी दिन बनारसमे परेट पर देशी पल्टनको बुलाकर हथियार रख देनेकी आज्ञा हुई। उस समय पल्टन बाग़ी हो गई। दो एक अंगरेजी अफ़सर मारे गये। बलबाइयोने कई बार बलवा किया, पर कोई आदमी मारा नहीं गया। जब सितंबरमें बागियोंसे दिली छीन ली गई और लखनऊसे बागियोंको भगाया गया, तब बनारसमें भी अमन चैन होगया।

# जौनपुर ।

बनारसके राजघाट स्टेशनसे ३९ मील (मुग़लसराय जंगशनसे ४६ मील) पश्चिमीत्तर, पश्चिमीत्तर देशके बनारस विभागमे जिलेका सदर स्थान गोमती नदीके बाएं या उत्तर
किनारे पर सई नदीके संगमसे लगभग १५ मील ऊपर एक छोटा शहर जौनपुर है। यह २५
अंश ४१ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ४३ कला ३८ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। जौनपूरके स्टेशन पर पहुंचनेसे ३ मील पहिले गोमती नदी पर लोहेका रेलवे
पुल मिलता है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुरमें ४२८१९ मनुष्य थे, (२१४९४ पुरुष और २१३२५ स्त्रियां) जिनमें २५९७८ हिन्दू, १६७७१ मुसलमान और ७० कृस्तान । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ९४ वां और पश्चिमोत्तर देशमे १७ वां शहर है।

यहां सवारीके लिये इक्ते बहुत मिलते है और भैंसे बहुत लादे जाते है। यहाका तेल और अतर अच्छा होता है। रेलवे स्टेशनके पास खुली हुई सरकारी धर्मशाला है, जिसमे मेहराबदार खंभे लगे हैं।

गोमतीका पुल-एक सीधी सड़क रेलवे स्टेशनसे शहर और गोमतीके पुल होकर दक्षिण ओर गई है। स्टेशनसे के मील शहर और १ मील गोमतीके ऊपर वादशाह अकवरका बनवाया हुआ पत्थरका प्रसिद्ध पुल है, जिसका काम सन १५६४ ई० में आरंभ होकर सन १५६८ में समाप्त हुआ था। पहले दोनों ओर बहुत दूकाने थीं, जो सन १७७४ ई० में नदी की बादसे नष्ट हो गई। कहा जाता है कि ३ लाख पाउंड पुलके बनानेमें खर्च पड़ा था।

पुलके निचे पानीमें १० पाए है। पुल पानीसे २० फीट उपर है। पुलके उपरकी सड़क ३६० फीट लंबी और ३० फीट चौड़ी है। जिसके दोनों वगलो पर दशो पायों के उपर चिहरसे पहलदार झंझरीदार २० कोठिरयां हैं, जिनमें सड़ककी ओर चार चार खंभे लगे है। इन कोठिरयों में अनेक प्रकारकी वस्तुओं की दूकाने हैं। पानीसे वाहर पुलसे दक्षिण इसी सड़-कके किनारो पर उपर लिखी हुई कोठिरियों के समान पांच पांच कोठिरियां और उनमें दूकाने हैं। पुलके उत्तरके छोरके पास कपड़े, वरतन और मिनहारीकी दूकाने और दक्षिणके छोरसे ५०० गज आगे तक सड़कके दोनों ओर दूकाने हैं। गोमतीके दोनों किनारों पर पांच सात

देव-मन्दिर बने हैं । पुलके दक्षिण अखीरके बाजारके पास एक पत्थरका वड़ा सिंह है, जो किलेमें मिला था । इसके नीचे एक युवा हाथी है ।

किला—सन् १३६० ई० के लगभग बना हुआ जीनपुरके सबसे पहिलेकी इमारत फिरोजका किला है। इसके दरवाजेका फाटक४७फीट ऊंचा है। भीतरीके फाटकसे २००फीट दूरपर १३० फीट लंबी और २२ फीट चौड़ी एक मसजिद है, जिसका मीनार (लाठ) १५० फीट ऊंचा है, उसके आगे एक हीजहै। किलेके नदीकी ओरका चेहरा लाठके ३०० फीट वाद है।

अटल मसिजद्-पुलसे २०० गज उत्तर पोष्ट आफिस और टाउनहालसे थोड़ी दूरपर अटल मसिजदका उत्तर दरवाजा है। मसिजदका अगला भाग ७५ फीट ऊंचा है। चौकके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक बड़ा कमरा है।

जुमा मसजिद-एक सकरी गठीके छोरके पास२०फीट ऊंचे चबृतरेपर जुमा मसजिद है, जिसका काम सन् १४३८ ई० में आरंभ होकर सन् १४७८ में समाप्त हुआ था। दक्षिण फाटकसे घुसनेपर एक महरावके पास ८ वी सदीका संस्कृत छेख मिलता है। मध्य महरावके ऊपर तोगरा अक्षरोंमें और तीसरा छेख मेहरावके वाहरी हाशिएके चारों ओर अरबी अक्षरोंमें है। उत्तर और दक्षिणंके दरवाजोंके गुंबजदार फाटक फिर वनाए गए हैं। खास मसजिद २३५ फीट छंबी और ५९ फीट चौडी ५ दरकी है। पूर्व ८० फीट ऊंची एक इमारत है। इनके अतिरिक्त जौनपुरमें दूसरी ६ पुरानी मसजिदें हैं.।

जीनपुर जिला-जिलेंके पश्चिमोत्तर और उत्तर अवधंक प्रतापगढ़ और सुरतानपुर जिले, पूर्वोत्तर आज्मगढ़, पूर्व गाज़ीपुर, और दक्षिण-पश्चिम बनारस, मिज़ीपुर और इलांहाबाद ज़िल हैं। यह ज़िला गोमती नदीसे दो भागोंमें बट गया है, जो ज़िलेंमें ९० मील वहती है। दूसरी वहणा नदी ज़िलेंमें बहती है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुर ज़िलेमें १२६७१४३ मनुष्य थे, जिनमें ६३४९८० पुरुष और ६३२१६३ स्त्रियां। सन् १८८१ ई० में ज़िलेका क्षेत्रफल १५५४ वर्ष मील और मनुष्य-संख्या १२०९६६३ थी जिनमें १०९५९८६ हिन्दू, ११३५५३ मुसलमान और शेष १२४ दूसरे मतवाले मनुष्य थे। हिन्दू मतपर चलने वालोमें १८४०१९ अहीर, १७२५४३ चमार, १४९४४१ ब्राह्मण, ११५१३३ राजपूत, ४७६६६ कुर्मी, २६२८७ वनिया, १५०२० कायस्थ और शेष दूसरी जातियां थीं। मुसलमानोंमे ९९८४९ मुन्नी और १३७०४ शीया थे।

जौनपुर ज़िलेके ४ कसवोंमें सन् १८८१ मे ५००० से अधिक मनुष्य थे। जोनपुरमे ४२८४५, मछली शहरमें ९२००, वादशाहपुरमे ६४२३ और शाहग अमे ६३१७।

जौनपुर ज़िलेके मरियाहूमें आश्विन मासमे, और करचूलीमे चेत्र महीनेमे मेला लगता है, जिसमें २० हजारसे २५ हजार तक यात्री और सीदागर आते हैं।

### इतिहास।

पूर्व समयमे जौनपुर भरोंके आधीन या, जो प्राचीन निवासीकी एक जाति हैं। सन १३९७ ई० से १४७८ तक सरकी खांदानके खाधीन मुसलमान वाद्याहोंकी जीनपुर राज-धानी था। इसके पीछेसे अकवरके जीतनेके समय तक यह पूरा स्वाधीन नहीं था।

#### आज्मगढ़।

जौनपुर कसबेसे ३० मीलसे अधिक पूर्वोत्तर बनारस विभागमें ज़िलेका सदर स्थान टोस नदीके पास आज़मगढ़ एक कसबा है, जहां अबतर्क रेल नहीं है।

यह २६ अंश ३ कला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश १३ कला २० विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य--गणनांक समय इसमे १९४४२ मनुष्य थे, जिनमे १२५५९ हिन्दू , ६८३९ मुसलमान, ४३ क्रस्तान और १ पारसी ।

यहां सरकारी आफ़िसें, जेल, पोष्ट आफिस और अस्पताल है।

आज़मगढ़ जिला—जिले के उत्तर फ़ैजाबाद और गोरखपुर, पूर्व बलिया, दक्षिण ग़ाज़ी-पुर, और पश्चिम जीनपुर और सुलतांपुर जिले हैं। जिले की प्रधान नदी सरयू है।

इस वर्ष की मनुष्य-गणनांके समय आजमगढ़ जिले में १७३३५०९ मनुष्य थे; जिनमें ८६८६८६ पुरुष और ८३४८२३ स्त्रियां। सन १८८१ ई० में जिले का क्षेत्रफल २१४७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या १६०४६५४ थी। हिन्दूमत पर चलने वालो में २५९८१६ चमार, २५३२९ अहीर, १२४८६७ राजपूत वा ठाकुर, १०८७६९ ब्राह्मण, ७७९४२ मर, ६५२०४ कोइरी, ५६५६६ नोनियां, ५२९४७ मूमिहार, ४६१४७ कहार, ३५५४२ कुर्मी, ३०९२६ मलाह, २९३७७ कुंभार, २०१७४ लोहार, २६९२४ तेली, २०६२७ पासी, १८५९२ कल वार, १५८१७ कायस्थ, १४२४४ घोबी, १३०२५ नाई, १०३७१ तांबोली, ९९६० वर्डई, ८३५३ गड़ेरिया, ७७९० सोनार, ५६७४ बनियां, और १३४९ डोम।

जिलेके ८ कसबोमें इस भांति ५००० से अधिक मनुष्य थे । आजमगढ़मे १८५२८ (सन १८९१ में १९४४२) मऊ में १४९४५ (सन १८९१ में १५५४७) मनारकपुर में १३१५७ (सन १८९१ में १४३७२) महमदाबाद में ९१५४, दुआरी में ७५०२, कीपा-गंज म ६३०१, पलिदपुरमें ५३४३ और सरायमीरा में ५२३८1

## इतिहास।

१४ वीं सदीके अंतमें जौनपुर स्वाधीन हुआ। उस शहरके सरकी बादशाह ने आज़मगढ़ पर अधिकार करिलया। उस खान्दान की घटती होनेपर ज़िला दिल्ली में फिर मिलाया
गया। सिकन्दर लोदी ने सिकन्दरपुरके किलेको बनाया, जिसके नामसे कसवेका नाम
'सिकन्दरपुर पडा। सन १६६५ के लगभग पड़ोस के बलवान जिमीदार आजमखांने
आजमगढ़को बसाया।

सन १८५७ की ३ री जून को देशी पैदलका १७ वां रेजीमेंट आजमगढ़में वाग़ी हुआ। वागी लोग अपने अफसरोमेंसे कई एकको मारनेके उपरांत सरकारी खजानेको फेजावादमें लेगए। युरोपियन लोग गाजीपुरको भागगए, परंतु १६ वी जूनको सरकारी सैनिक अफसर आजमगढ़को फिरे और सेना गाजीपूरसे भेजी गई। आजमगढ़ कसवे पर फिर अधिकार कर लिया गढ़को फिरे और सेना गाजीपूरसे भेजी गई। आजमगढ़ कसवे पर फिर अधिकार कर लिया गया। १८ वी जुलाई को सैनिकों ने वागियो पर आक्रमण किया, परन्तु उनको पीछे हटना गया। १८ वी जुलाई को सैनिकों ने वागियो पर आक्रमण किया, परन्तु उनको पीछे हटना पड़ा। दानापुरमें वलवा होनेके पश्चात्२८वी जुलाईको संपूर्ण युरोपियन लोग गाजीपुरको चले गए। पलवारोंने तारीख ९ वी अगस्तसे २५ वी तक आजमगढ़ कसवे पर अपना अधिकार

रक्खा, परन्तु २६ वी को गोरखों ने उनको निकाल बाहर किया । ३ री सितंबरको अंगरेजी सैनिक फिर आए। २० वीं को वेनीमाधव और पलवार लोगपरास्त हुए और सरकारी अधिकार फिर होगया । नवम्बरमें बागी सब अतरविलयासे बाहर खेदरे गए। सन १८५८ की जनवरीमें नैपालके जंगबहादुरके आधीन गोरखोंने वागियोंको खदेरते हुए गोरखपुरसे फैजाबादकी ओर कूच किया । फरवरीके मध्यमें लखनऊसे आते हुये बाबू कुँअरसिंहने जिलेमे प्रवेश किया । सरकारी सैनिकोंने अतरविलयामे उन पर आक्रमण किया। परन्तु वे परास्त होकर आजमगढ़ में लौट आए। कुँबरसिंहने उनपर घेरा डाला । अप्रैल को मध्यमे जब सरकारी सेना पहुंची, तब कुँबरसिंह घेरा उठाकर जिलेसे भागगए, जो शिवपुरके पास गंगासेपार होते समय गोलेसे मारे गए, और अपने घरको जाकर मरगए।

# चौथा अध्याय।

0

<del>---⊳a⊗⊳o---</del>

### चुनार, मिर्जापुर, और विंध्याचल।

#### चुनार।

मुग़लसराय जंगशन से २० मील पश्चिम, पश्चिमोत्तर प्रदेशके मिर्जापुर जिलेमे तहसीली का सदर स्थान गंगाके दिहने चुनार एक छोटा कसवा है, जिसको चरणारगढ़भी कहते हैं। इसका शुद्ध नाम चरणाद्रि है। यह २५ अंश ७ कला २० विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ५५ कला १ विकला पूर्व देशांतरमे स्थित है। चुनार क़सवा उन्नित करता हुआ देशी विद्या-विषयक समुदायका बैठक है। इसमे टेलीमाफ आफ़िस और अस्पताल है। चुनारमें मट्टीके बरतन वहुत सुन्दर और हलके बनते है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय चुनारमें ११४२३ मनुष्य थे, जिनमे ८४५३ हिन्दू,२७५७ मुसलमान, २१२ कृस्तान, और १ सिक्ख।

चुनारके पहाड़से मकान वनाने योग्य वहुत पत्थर निकलता है।

चरणारगढ़का किला उत्तरसे दक्षिण तक लगभग ८०० गज लंबा और १३३ गजसे ३०० गज तक चौड़ा और आस पासके देशसे ८० फीटसे १७५ फीट तक झंचा है । इसकी दीवारोंका घेरा लगभग २४०० गज है। किला अब केंद्रखानेके काममें लाया जाता है। इसमें किलेकी रक्षक छोटी सेना रहती है और मेगर्ज़ीन तथा अनेक तोपें हैं। वारकसे थोड़ी दूरपर शेख सुलेमानका मकवरा है, जिसके चारों ओर दूसरे बहुत मकवरे हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों यहां मानता करते हैं और चावल चढ़ाते हैं। भर्नृहारके योग करनेका स्थान अब भी मेगर्जीनके भीतर किलेमें बना हुआ है।

गंगेश्वरनाथ महादेव, दुर्गाखोह, आचार्यकूप, भैरवजी, चक्रदेवीके स्थान इत्यादि वस्त्रये देखने योग्य हैं।

## इतिहास ।

उज्जैनके राजा विक्रमादित्यके भ्राता भर्तृहारे राज्यसे विरक्त होनेके उपरात गगाका निकटवर्ती जानकर यहां रहे थे। कहा जाता है कि वड़ा पृथ्वीराज इस किलेमें रहा था। नन

१०२९ ई० मे राजा सहदेवने इस किलेको अपनी राजधानी बनाकर पहाड़की कन्दरामें 'नैनी योगिनी' की मूर्ति स्थापित की, इसिलये लोग चुनारको नैनीगढ़ भी कहते हैं। वर्तमान इमारते पिछले मुसलमान जीतने वालोंकी वनाई हुई है। बहुतेरे मालिकोंके आधीन रहनेके पश्चात् किला पठान और मुगल खांदानोंके आधीन हुआ। लगभग १७५० ई० में बनारसके राजा बलवंतासिंहने इसको लेलिया। सन् १७६४ में यह अङ्गरेजोंके हाथमें आया।

# मिर्जापुर।

चुनारसे २० मील ( मुगलसरायसे ४० मील पश्चिम ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके वनारस विभागमें गङ्गाके दिहेने किनारेपर जिलेका सदर स्थान मिर्जापुर एक शहर है। यह २५ अंश ९ कला ४३ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ३८ कला १० विकला पूर्व देशांतर मे है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय मिर्जापुरमें ८४१३० मनुष्य थे ( ४१९२१ पुरुष और ४२२०९ स्त्रियां ) जिनमें ७११७६ हिंदू, १२५६२ मुसलमान, २२८ जैन, १४७, कृस्तान और १७ सिक्ख । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ३४ वां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें ७ वां शहर है।

शहर गङ्गा और रेलवे लाइनके बीचमें है, गङ्गाके तीर पत्थरके सुन्दर घाट वने है। जिनका दृश्य मनोहर है। शहरमें बहुतेरे देवमन्दिर, कई एक सरोवर और बहुतेरे वड़े मकान पत्थरसे बने हैं। स्टेशनसे थोड़ी दूर जेलखानेसे दक्षिण एक उत्तम धर्मशाला है, जिसको संवत् १९४३ में भारामलने बनवाया। आंगनके चारों बगलें। मुंडरेदार १८ कोठरियां हैं, जिनके आगे ओसारे लगे हैं, इसीमे में टिका था। धर्मशालासे थोड़ीही दूरपर गङ्गाबाईकी पक्षी सराय है। शहरके पूर्वोत्तर सिविल कचहरियां हैं।

मिर्जापुर पहले रुई और गृहोकी तिजारतके लिये प्रसिद्ध था, अब भी अनेक दूसरी तिजारतें होती है। पीतलके वर्तन बहुत बनते हैं। दूसरी जगहोंसे लाह लाकर चपरा तयार किया जाता है। पहाड़ीसे मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है, सवारीके लिये बग्गी, तांगा और एके मिलते हैं।

शहरसे ४ मील पश्चिम विन्ध्याचल तक पकी सड़कके किनारे पर मीलके पत्थर लगे हैं। १ ने मीलके पास सड़कके किनारे सिर्जापुरके मृत महन्त जयरामगिरका वड़ा शिवमन्दिर है; जिसके भीतर एकही हीजमें ५ शिवलिंग स्थापित हैं। मिन्दरके चारों ओर मकान और समीपकी बाटिकामें एक वज्जला है। २ ई मीलके पास इसी महन्तका क्सरा एक वड़ा शिवमन्दिर है जिसके आगे दोनों वगला पर एक एक छोटे मन्दिर और पीछे दूसरा एक वड़ा शिवमन्दिर है जिसके आगे दोनों वगला पर एक एक छोटे मन्दिर और पीछे की बाटिकामें एक वज्जला है। मन्दिरसे पश्चिम इसी महन्तका वनवाया हुआ उज्जला नदी पर की बाटिकामें एक वज्जला है। मन्दिरसे पश्चिम इसी महन्तका वनवाया हुआ उज्जला नदी पर की बाटिकामें एक वज्जला है। मन्दिरसे पश्चिम इसी महन्तका वनवाया हुआ उज्जला नदी पर छोते साथ कई कोठिरियां हैं और उपर अठपहले तीन मिन्जले पत्थरके सुन्दर दो दो वुर्ज हैं। योंके साथ कई कोठिरियां हैं और उपर अठपहले तीन मिन्जले पत्थरके सुन्दर दो दो वुर्ज हैं। छोरोंके वाहर सड़कके वगलों पर ओसारेके साथ कोठिरयां हैं। पुलसे दक्षिण इसी नदी पर छोरोंके लाइनका पुल है।

महन्तके मन्दिरसे के मील उत्तर वामनजीका छोटा और पुराना मन्दिर है। दाहने हाथमें कमण्डलु और वाम हाथमे छंत्र लिये वामनजी खदे हैं, आगे गरुड़की मूर्ति है। भादों सुदी १२ वामनजीका जन्म दिन है, उस दिन यहां वामनजीके दर्शनका मेला होता है। वामनजीके मन्दिरसे कुछ दूर पश्चिम ( दुग्धेश्वर ) महादेवका छोटा मन्दिर है।

मिर्ज़ापुरसे उन्वलाके पुलतक सड़कके दोनों किनारों पर इमारतोके साथ उद्यान और स्थान स्थान पर मिन्दर और सरोवर वने हैं बांई ओर रेलवे लाइन देख पड़ती है, और दाहिनी ओर कुछ दूर पर गङ्गा है। पुलसे आगे विनध्याचल तक सड़कके पास कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है।

मिर्ज़ापुर जिला-इसके इत्तर जीनपुर और बनारस जिले, पूर्व बिहारके शाहाबाद और छोटे नागपुरके लोहार डांगा जिले, दक्षिण सुरगुजाका करद राज्य और पश्चिम इलाहाबाद जिला और रीवां राज्य है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेका क्षेत्रफल ५२२३ वर्ग-मील और इसमें ११५६२०५ मनुष्य थे, अर्थात् ५७४५६७ पुरुष और ५८१६३८ स्त्रियां।

मिर्ज़ापुर जिलेके ३ कसबोमे इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे, जिनमेंसे मिर्ज़ापुरमें ८४१३०, अहरीरामे ११६३१ और चुनारमे ११४२३। जिलेमें ब्राह्मण, चमार, अहीर और महाह अधिक हैं।

### विन्ध्याचल ।

विन्ध्याचलका रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर के स्टेशनसे ५ मील पश्चिम (मुग़लसरायसे ४५ मील) है। स्टेशनसे १ मील दूर मिर्ज़ापुर जिलेमे गङ्गांक दिहने किनारेपर विन्ध्याचल एक वड़ी वस्ती है। इसमे पण्डे लोगोहीं अधिक मकानहें। बाजारमें यात्रियों के कामके सब सामान तैयार रहते हैं। पत्थरके सिल, चक्की, कुण्डी, मकान बनाने के सरंजाम और भगवतीका प्रसाद छोटी चुनरी, गले और बाहमे बांधने के लिये सूतके रक्षा-बन्धन और लाइचीदाने विकते हैं। पहाडियों से पत्थर काटकर मकानके कामों के लिये दूसरे स्थानों में में जाते हैं। विन्ध्याचलमें बनारसके महाराज और अमेठी के राजा के उद्यान हैं। स्टेशन के पृर्व एक पक्की धर्मशाला और पश्चिम नरहन के बाबूकी बनवाई हुई एक दूसरी धर्मशाला है, जिसमे बहुत यात्री टिकते हैं।

भगवती, जिसका नाम पुराणों में कौशिकी और कात्यायनी लिखा है, यहांकी प्रधान देवी हैं। इनका मन्दिर विन्ध्याचल वस्तीके भीतर पश्चिममुखका है। मन्दिरका दक्षिण हिस्सा काठके जङ्गलेसे घेरा हुआ है जिसमें सिंह पर खड़ी २ ई हाथ ऊंची भगवतीकी ज्यामल मूर्ति है, निज मन्दिरमें ७ घण्टे हैं। मन्दिरसे लगे हुएँ चारों ओरके दालानों पण्डित लोग पाठ कहते हैं। पश्चिमके दालानमे ४ चड़े घण्टे लटके हैं, इनमें जो सबसे बड़ा है, उसको नैपालके महाराजने दिया था। (भविष्यपुराणके उत्तराईके ११७ वें अध्यायमें लिखा है कि जो पुरुप देवालयमें घण्टा, वितान, छत्र, चामर आदि चढ़ाता है, वह चक्रवर्ती होता है)।

पश्चिम दालानके आगे विलदानका प्रांगण है, जिसके पश्चिम वगल पर एक मिन्द्रिम १२ भुजी देवी और दूसरेमे खोपडेश्वर महादेव, दक्षिण एक मिन्द्रिम महाकाली और उत्तर धर्म-ध्वजा हैं। भगवतीके मिन्द्रिस दक्षिण खुलाहुआ मण्डप है।

मिन्द्रिस थोड़ा उत्तर विन्ध्येश्वर महादेवका मिन्द्रि है, इसके समीप हन्मानकी मूर्तिके पास पण्डे लोग यात्रियोसे यात्रा सफल कराते हैं।

भगवर्ताके पुजारी १६ हिस्सोमें बंटे हैं, हरएक हिस्सेकी फेरी १६ दिनपर आती है और जो कुछ पूजा चढ़ाई जाती हैं, उसमेंसे यहांके नियमके अनुसार पूजा चढ़ाने वालेका पण्डाभी लेता है। वस्तीमें ५०० से अधिक ब्राह्मण हैं।

विन्ध्याचलसे उत्तर गङ्गाकी रेतीमें जमीनके बराबरके छोटे चट्टानपर बिना अंधेंके विन्ध्येश्वर नामक शिवलिंग हैं। चट्टानपर एक लेख है, जिसमेसे "काशीनरेश संवत १७३३ वैशाख कृष्ण ५" पढ़ा जाता है। इसके पास दूसरे चट्टानपर घिसा हुआ दूसरा लेख है। गङ्गाके बढ़नेपर यह स्थान पानीमें रहता है।

भगवती, काली और अष्टभुजी इन तीनोंके दर्शनको 'त्रिकोण-यात्रा' कहते हैं। भगवती पार्वतिके शरीरसे. निकली थी, इनका नाम 'कौशिकी, कात्यायनी, चिष्डका' आदि पुराणोमें लिखा है। काली चण्ड और मुण्डसे कौशिकीके युद्धके समय कौशिकीके ललाटसे निकली, इनका नाम चामुण्डा आदि हैं, और अष्टभुजी गोकुलमें नन्दके घर जन्मी, जिसको कंसने पटका और वह आकाशको चली गई।

विन्ध्याचलसे २ मील दक्षिण-पश्चिम पहाड़ीकी जड़के पास 'काली खोह ' नामक स्थानमें कालीका एक मिन्दर है। कालीके छोटे शरीरमे बहुत बड़ा मुख है। यहां कोई कोई कालीके लिये मुर्गी छोड़ता है, जो मिन्दरके पास रहते हैं। वहां पहाड़ीपर चढ़नेके निमित्त १०८ सीढ़ियां हैं। समतल और सूखी पहाड़ीपर कालीखोहसे पश्चिमोत्तर २ मील चलनेके उपरांत हरित जड़लसे भरा हुआ पहाड़ीके बगलपर अष्टभुजी देवीका मिन्दर मिलता है। वहांसे विन्ध्याचल तक २ मील पूर्वकी ओर कच्ची सड़क है। आधे रास्तेमें रामेश्वर शिवका मिन्दर है, जिससे उत्तर गङ्गाके तीर रामगयामें पिण्डदान होता है।

# संक्षिप्त प्राचीन कथा।

महाभारत-( विराट पर्व्व-६ वां अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने दुर्गादेवीकी स्तुति करते समय कहा कि हे देवी विनध्य नामक पर्वत तुम्हारा सनातन स्थान है।

मत्स्यपुराण-(१५४ से १५६ वें अध्यायतक) शिवजीने पार्वतीजीको काली स्वंहप-वाली कहा, इससे वह क्रोधयुक्त हो हिमालय पर्वतपर अपने पिताके उद्यानमे जाकर कठोर तप करने लगीं। ब्रह्माजीने प्रकट होकर पार्वतीसे वरमांगनेको कहा। गिरिजा बोली कि, मेरा शरीर कांचन वर्ण होजाय। तब ब्रह्माने कहा ऐसाही होगा। इसके अनन्तर पार्वती तत्कालहीं कांचन-वर्ण तुल्य होगई और नीली त्वचा रात्रिका स्वरूप होकर अलग होगई। तब ब्रह्माजी उस रात्रिसे बोले कि पार्वतीके क्रोधसे जो सिंह निकला है, वही तेरा वाहन होगा और तेरी ध्वजामे भी यही रहेगा, तू विन्ध्याचलमें चली जा, वहां जाकर तू देवताओं के कार्यों को करेगी तब कौजिकी देवी विमध्याचल पर्वतमें चली गई और पार्वती अपने मनोरथ सिद्ध करके शिवके समीप आई।

ाशवक समाप आहा।
वामनपुराण—( ५४ से ५६ वें अध्याय तक ) पार्वतीका नाम पहले काली था। और
वामनपुराण—( ५४ से ५६ वें अध्याय तक ) पार्वतीका नाम पहले काली था। और
क्रिपमी काला था. एक समय महादेवजीने पार्वतीसे 'हे काली 'ऐसा उम्र वचन कहा। तव
कालीने हिमालय पर्वतपर जाकर ब्रह्मांके मंत्रको जपती हुई १०० वर्ष पर्व्यत तप किया।
कालीने हिमालय पर्वतपर जाकर ब्रह्मांके मंत्रको जपती हुई १०० वर्ष पर्व्यत तप किया।
ब्रह्मांजी प्रकट हुए। काली वोली कि सुवर्णके समान मेरा वर्ण होजाय। यह वरदान दे
ब्रह्मांचले गए पार्वती कृष्ण कोशको त्यागकर कमलके केसरके समान कान्तिवाली हुई।

उसी कोशसे कात्यायंनी नामसे विख्यात देवी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कौशिकी भी है। गिरिजाने कौशिकीको इन्द्रको दे दिया। इन्द्र कौशिकीको छे विध्न्य पर्वतमे गया और बोला कि है कौशिकी। तू यहां स्थिर रह। तू विन्ध्यवासिनी नामसे विख्यात होगी। इन्द्रने सिंह-रूपी वाहन उसको अपण किया। पार्वती ब्रह्मासे वरदान पाकर मन्द्राचलमे शिवके समीप गई। कात्यायनी देवीने बड़ा युद्ध करके शुम्भ और निशुम्भ दैत्योंको मारा और देवताओं कहा कि, मैं फिर नन्दके सकाशसे यशोदामें उत्पन्न होकर कंसका निरादर करूंगी।

पद्मपुराण-(स्वर्गखण्ड-१४ वां अध्याय) महादेवजी पार्वतीसे वोले कि, तुम हमारे गौर शरीरमें श्वेत चन्दनके वृक्षमें काकी सर्पिणीके समान शोभती हो। यह सुन पार्वतीजी क्रोध युक्त हो मन्दराचल पर्वतसे अपने पिताके ज्ञानमें जाकर तप करने लगीं। ब्रह्माजीं प्रकट हुए। पार्वती बोली कि अब हम कांचनके रंगकी अत्यन्त गोरी होकर अपने पतिके समीप जाऊं और हमारा नाम गौरी हो। ब्रह्माजी बोले कि, ऐसाही होगा और तुम्हारी यह नील-त्वचा निकल जायगी। ब्रह्माके ऐसा कहतेही पार्वतीजीने अपनी नीली दीप्तिको लोड़ दिया। वह त्वचा आते भीमक्षिणी ३ नेत्रकी मूर्ति होगई। ब्रह्मा बोले कि यह सिह, जो पार्वतीके क्रोधसे उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा वाहन और पताका होगा। अब तुम विन्ध्याचल पर जाकर देवताओंका कार्य्य करो। यह सुनकर वह कौशिकी देवीके नामसे प्रसिद्ध होकर विनध्याचल को चली गई। पार्वतीजी महादेवजीके पास आई।

मार्कण्डेयपुराण—(८५ से ९१ वें अध्याय तक) पूर्व कालमे शुंभ और निशुभ असुरोने अपने बलसे इन्द्रका राज्य और सम्पूर्ण देवतोंका यज्ञ-भाग हरण कर लिया। तव देवता लोग हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णुकी माया भगवतीकी स्तुति करने लगे। श्रीपार्वतीजी उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गंगा स्नानके वहानेसे देवताओं सामने आई। उनके पीछे उनके शरीरकोशसे शिवा प्रकट हुई। शरीरकोशसे प्रकट होनेसे वह कौशिकी कहलाती है। वह उसी हिमाचल पर्वत पर बसने लगी।

दैवयोगसे चण्ड और मुण्डने अम्बिका देवीके मनोहर रूपको देखा और अपने स्वामी ग्रुंभ और निशुंभके पास जाकर उसके रूपका वर्णन किया। शुंभने सुप्रीव नामक दूतको देवी के लानेको भेजा। उसने जाकर देवीसे सम्पूर्ण हाल कह सुनाया। देवी वोली कि, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो कोई समरमें मुझको जीत लेगा, वह मेरा पित होगा। वह दूत देवीकी यात सुन ईर्षा-संयुक्त हो शुंभके पास गया और देवीकी सब बात उसने विस्तारपूर्वक कह सुनाई।

शुंभने धूम्रहोचन दैत्यको ६०००० सेनाके साथ देवीको पकड़ हानेके निमित्त भेजा। वह हिमाचह पर्वत पर जाकर क्रोध कर देवीपर दौड़ा। तब अम्बिका देवीने हुंकार शब्द करके एसको भस्म कर दिया। असुरकी सेनाको देवीके वाहन सिंहने क्षणमात्रमे संहार कर डाहा।

इसके अनन्तर शुंभकी आज्ञा पाकर चण्ड और मुण्ड इत्यादि देत्य चतुरंगिणी सेना लेकर हिमाचल पर्वत पर गए। जब राक्षस अपना धनुप चढ़ाकर देवीको पकड़ने पर नियुक्त हुआ, तब देवीने शतुओ पर ऐसा क्रोध किया कि उस समय भगवतीका शरीर कज्ञलके सहश काला होगया। उस क्रोधसे उनके ललाटसे हाथों से खड़ा और पाश धारण किए हुई भयानक मुखवाली काली प्रकट हुई, जो खट्वांग धारण किए हुई, मुण्डमाला पहिने हुई और वायकी खाल ओढे हुई थी। उसका शरीर विना मांसका अखन्त भयानक था। उसके मुखमें वड़ी

भारी जीभ और कुएंके समान गहरे ३ नेत्र थे। कालीने बड़े वेगसे असुर-दलमें पहुँच सम्पूर्ण दलको भक्षण कर डाला, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे सबको मुखमें डालकर दांतोंसे चवा डाला और बड़े बड़े असुरोंको हथियारोंसे मार डाला। तब चण्ड और मुण्ड कालीकी ओर दौड़े, जिनको उसने तुरन्त मार डाला। असुर-सेना जहां तहां भाग गई चण्ड और मुण्डको मारनेसे कालीका नाम चामुण्डा पड़ा।

युंभ हजारों फीज अपने साथ लेकर हिमालय पर चिण्डकाके पास पहुँचा। असुरोंकी भयानक सेना देखकर चिण्डका देवीने अपने धनुषको चढ़ाया और देवीका वाहन सिह गर्जा दैत्योंकी सेनाने काली और सिंहको चारों ओरसे घेर लिया। उस समय देवताओं के कल्याणके लिये बड़े बड़े बीरोंको साथ लेकर ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, महेश्वरकी शक्ति माहेश्वरी, कुमारकी शक्ति कौमारी, विष्णुकी शक्ति वैष्णवी, वाराहकी शक्ति वाराही, नर्रासंहकी शिक्त नार्रासंही और इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी असुरोसे युद्ध करनेके लिये वहां आई। जिन देवताओंका जैसा रूप, जैसी सवारी और जेसी पोशाक थीं, वैसीही उन देवताओंकी शक्तिया भी धारण करके चिण्डका देवीके पास पहुँची। शक्तियोंके साथ महादेवजी भी आए। शक्तियां देशोंका नाश करने लगीं। उस समय रक्तवीज असुर लड़नेको आया। रणभूमिम जितने रक्तविन्दु उसके शरीरसे निकलते थे, रक्तवीजके समान पराक्रमी उतनेही असुर उत्पन्न होते थे। देवीन रक्तवीजको शूलसे मारा, जो रुधिर उसके शरीरसे निकला देवीकी आज्ञानुसार कालीने उसको अपने मुखमें लेलिया, पृथ्वीके उपर गिरने न दिया। जो असुर रुधिरसे उत्पन्न हुए थे वे सब समाप्त होगए, तब भगवतीने असल रक्तवीजको अनेक अस्न शस्त्रोंसे मारा, जिससे वह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा।

इसके अनन्तर चिण्डकाने निशुंभको शूलसे मारडाला। शुम्भने भगवतीसे कहा कि, हे दुर्गे। तुम अपनी शक्तियोके वलसे लड़ती हो और अपनेको महावली समझती हो, तुम अपने वलका घमण्ड मत करो। यह सुन देवीने ब्रह्माणी आदि शक्तियोको अपने गरीरमे मिला लिया। देवी और शुम्भसे वड़ा युद्ध होने लगा। घोर युद्धके अनंतर देवीने शुम्भको त्रिशूलसे मार डाला। उसके मरनेसे सम्पूर्ण जगत् स्थिर होगया।

देवीने देवताओंसे कहा कि २८ वीं चतुर्युगीमें वैवस्वत मन्वन्तर प्रकट होनेपर जव दूसरे शुम्भ और निशुम्भ होगे, उस समय में नन्द्गोपके घरमे यशोदाके गर्भसे उत्पन्न होकर उनकी नाश करूंगी और विन्ध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी, फिर पृथ्वीतलमें भयंकररूप धारण करके विप्रचित्ती-संतानके देखोंको मारूंगी।

श्रीमद्भागवत—( दशमस्कन्ध—चौथा अध्याय ) जब कंस नन्दकी पुत्रीका चरण पकड़ कर पत्थर पर पटकने लगा, तब वह उसके हाथसे छूटकर आकाशमें चली गई। वहां प्रत्यक्ष देवीका दिव्य स्वरूप देखनेमें आया। उनकी ८ भुजाओं घनुप, त्रिशूल, ढाल, छुपाण, गदा, पद्म, शंख और चक्र थे। वह योगमाया बहुत स्थानों हुर्गा, भट्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया इत्यादि नामोंसे संसारमें विख्यात हुई।

(देवीभागवतके तीसरे स्कन्धके २३ व अध्यायसे ३१ व तक शुंभ और निशुभके युद्धमे कौशिकी, काली और शक्तियोंकी उत्पत्तिकी कथा मार्कण्डेयपुराणकी कथाके समान है) वाराहपुराण-(२७ वां अध्याय) अन्धकासुरके युद्धके समय योगेश्वरी, माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, इन्द्राणी, शिवदूती और वाराही इन मातृगणोकी उत्पत्ति अप्टमी सिथिमें हुई, इसिल्ये यह तिथि मातृगणोकी बड़ी प्यारी है। इस तिथिमे इनकी अवस्य पूजा करनी चाहिये।

(२८ वां अध्याय) संपूर्ण देवता लोग वेत्रासुरसे पीड़ित हो, शिवजीके साथ ब्रह्मलोकों गए। उस समय ब्रह्माजी गंगाके भीतर डुट्वी लगा कर वैठे गायत्री मन्त्र जपरहे थे। देवता- ओंकी दीन वाणी सुन ब्रह्माजी ध्यान लोड़ विचार करने लगे कि इस समय क्या उचित है। इसी समय गायत्री कन्यारूपं धारण कर आठो भुजाओं शंख, चक्र, गदा, पाश, खड़ा, घंटा, धनुष, वाण, लिये सिंहपर बैठी हुई प्रकट हुई, और बहुत दिनोतक युद्ध करके उसने दैत्यों सहित वैत्रासुरको मारा। ब्रह्माने कहा यह देवी हिमाचलमे जाकर वास करे, हे देवता! तुम सक् प्रतिमासकी नौमी तिथिको इसका पूजन नियमसे करो। नौमी तिथिको भगवतीने जन्म लिया, इसीसे नौमी तिथि देवीको प्यारी हुई।

भविष्यपुराण-( उत्तरार्द्ध-५४ वां अध्याय ) देवगण महिषासुरके पुत्र रक्तासुरसे पराजित होकर कटच्छत्रा पुरीमें गए, जहां कुमारी रूप भगवती चामुण्डा और नव दुर्गा सिहत निवास करती थी। भगवतीने रक्तासुर सिहत सब दैत्योंको मारकर देवसाओको अभय किया । नौमी तिथिको भगवतीका विजय हुआ, इसिलये वह तिथि उनको अतिथिय है।

(५५ वां अध्याय ) आश्विन शुक्त नौमीको गंघ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे चामु-ण्डाको पूजन करे, पीछे सात, पांच अथवां एक कुमारीका भोजन करावे ।

(देवीभागवत, तीसरा स्कन्ध २० वां अध्याय ) रोगरिहत रूपवती और अपनेही माता पितासे उत्पन्न हो, ऐसी कन्या सर्वथा पूजनीय है। अपनेसे नीच वर्ण की कन्याकी पृजा नकरे।

विष्णुपुराण-( ५ वां अंश-१ ला अध्याय ) भगवान, भगवती माया योगिनद्रासे वेलि कि ब्राह्मण तुमको भक्ष्य, भोज्य और अनेक पकवान चढ़ावेगे और शुद्रादिक सुरा मांस आदि तुमको देंगे।

देवीभागवत-( तीसरा स्कन्ध-२६ वां अध्याय ) शरद और वसंत ऋतुमे विशेष करके नवरात्रमे पूजन करना चाहिये । इन्हीमें बहुधा लोगोंको रोग होता है, इसलिये आधिन और चैत्रमे चिष्डकाका पूजन अवश्य करना चाहिये ।

(५ वां स्कंध-२४ वां अध्याय) आश्विन और चैत्रके गुरूपक्षमे नवरात्र होता है। शिवपुराण-(६ वां खण्ड-५ वां अध्याय) गिरिजाने विन्ध्यवासिनी होकर दुर्ग दृत्य को मार डाला, तवसे उनका नाम दुर्गा प्रकट हुआ।

# पाचवां अध्याय ।

#### इलाहाबाद् ।

#### प्रयाग, वा इलाहाबाद ।

विंध्याचलसे ४६ मील पश्चिम ( मुगलसराय जंग्शन् स्टेशनसे ९१ मील) नयनी जंगशन स्टेशन और नयनीसे ४ मील इलाहाबादका स्टेशन है । इलाहाबादसे ५६४ मील पूर्व कलकत्ता, ३९० मील पश्चिमोत्तर दिल्ली और ८४४ मील-एश्चिम-दक्षिण वर्म्बई हैं। इलाहाबाद २५ अंश २६ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ५५ कला १५ विकला पूर्व देशांतरमें है। प्रयागके यात्री नयनी में रेलसे उत्तर कर स्टेशनसे ३ मील दूर संगम पर जाते हैं और दूसरे इलाहाबादके स्टेशन पर उत्तरते हैं। नयनीमें एक जेल और स्टेश नके पास एक बड़ी धर्मशाला है। इलाहाबादके स्टेशनके पास एक उत्तम दो मंजिली नई धर्मशाला बनी है, जिसमें में टिका था। इसमें यात्रियोंके आरामके लिये अच्छा प्रबंध किया गया है।

नयनी और इलाहाबाद स्टेशनोंके बीचमें ३२३५ फीट लम्बा यमुना पर पुल है, इसमें १६ दरवाजे हैं। यह पुल पानी और भूमिके नीचे ४२ फीट और पानीके ऊपर ६० फीट है। नीचे आदमी और गाड़ी, और ऊपर रेलगाड़ी चलती है। यह पुल ४४४६३०० रुपयोंके खर्चसे तय्यार होकर सन १८६५ ई० के १५ अगस्तको खुला।

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी गङ्गा और यमुनाके सङ्गम पर एक प्रसिद्ध शहर है, और भारतवर्षके अति प्राचीन तीर्थ 'प्रयाग' नामसे विख्यात है।

इस सालकी जन-संख्याके समय इलाहाबादमें १७५२४६ मनुष्य थे, जिनमे ९४७८४ युरुष और ८०४६२ स्त्रियां थीं। इनमे ११८८१९ हिन्दू, ५०१७४ मुसलमान, ५८५८ क्रस्तानं, २१७ जन १५४, सिक्ख और २४ पारसी थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें १३ वां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें तीसरा शहर है।

किलेसे २ मील पश्चिम शहर, ४ मील पश्चिम थोड़ा उत्तर इलाहावादका रेलवे स्टेशन-और एक मीलसे कम उत्तर दारागंज है शहरसे २ मील पूर्वेत्तर कटरा, कटरासे के मील पूर्व दक्षिण कर्नलगंज है।

इलाहाबादमें पुरानी और नई कोतबाली, सिविल कचहरियां, फीजी छावनी, लेफ्टिनेंट गवर्नरकी कोठी, पिक्लिक लाइबेरी, एलफ्रेड पार्क, अस्पताल, सेट्रल जेल, खुसुरू वाग़, हाई-कोर्ट, मेबोकालेज, और कई गिज देखने लायक हैं। अङ्गरेजी महल्लेमें चौड़ी सड़कोके किमा-रों पर वृक्ष लोगे हैं। फीजी छावनीमें अङ्गरेजी, हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी सवारका एक रेजीमेट है। रेलवेके पास हम्माम, रेलवे लाइबेरी थियेटर, और गेंदा खेलनेका मेदान है।

इलाहावाद समुद्रके जलसे २१६ फीटकी ऊंचाईपर है। वहांका समय रेलवे और मद-रासके समयसे ७ मिनट अधिक, वम्बईके समयसे २७ मिनट अधिक और कलकत्तेके समयसे २६ मिनट कम है।

इलाहाबाद पृष्ठ ७८.



# पाचवां अध्याय ।

#### इलाहाबाद ।

#### मयाग, वा इलाहाबाद।

विंध्याचलसे ४६ मील पश्चिम ( मुगलसराय जंग्शन् स्टेशनसे ९१ मील) नयनी जंगशन स्टेशन और नयनीसे ४ मील इलाहावादका स्टेशन है । इलाहावादसे ५६४ मील पूर्व कलकत्ता, ३९० मील पश्चिमोत्तर दिली और ८४४ मील-पश्चिम-दक्षिण वस्वई हैं। इलाहावाद २५ अंश २६ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ५५ कला १५ विकला पूर्व देशांतरमे है। प्रयागके यात्री नयनी में रेलसे उत्तर कर स्टेशनसे ३ मील दूर संगम पर जाते हैं और दूसरे इलाहावादके स्टेशन पर उत्तरते हैं। नयनीमें एक जेल और स्टेश नके पास एक वड़ी धर्मशाला है। इलाहावादके स्टेशनके पास एक उत्तम दो मंजिली नई धर्मशाला वनी है, जिसमें में टिका था। इसमे यात्रियोके आरामके लिये अच्छा प्रवंध किया गया है।

नयनी और इलाहावाद स्टेशनों वीचमें २२२५ फीट लम्वा यमुना पर पुल है, इसमें १६ दरवाजे हैं। यह पुल पानी और भूमिके नीचे ४२ फीट और पानीके ऊपर ६० फीट है। नीचे आदमी और गाड़ी, और ऊपर रेलगाड़ी चलती है। यह पुल ४४४६२०० रुपयोंके खर्चसे तय्यार होकर सन १८६५ ई० के १५ अगस्तको खुला।

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी गङ्गा और यमुनाके सङ्गम पर एक प्रसिद्ध शहर है, और भारतवर्षके अति प्राचीन तीर्थ 'प्रयाग' नामसे विख्यात है।

इस सालकी जन-संख्याके समय इलाहाबादमें १७५२४६ मनुष्य थे, जिनमें ९४७८४ पुरुष और ८०४६२ स्त्रियां थीं। इनमे ११८८१९ हिन्दू, ५०१७४ मुसलमान, ५८५८ क्रस्तान, २१७ जैन १५४, सिक्ख और २४ पारसी थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें १३ वां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें तीसरा शहर है।

किलेसे २ मील पश्चिम गहर, ४ मील पश्चिम थोड़ा उत्तर इलाहाबादका रेलवे स्टेशन-और एक मीलसे कम उत्तर दारागंज है शहरसे २ मील पूर्वेत्तर कटरा, कटरासे दे भील पूर्व दक्षिण कर्नलगंज है।

इलाहाबादमें पुरानी और नई कोतबाली, सिविल कचहरियां, फौजी छावनी, लिफ्टिनेंट गवर्नरकी कोठी, पिंडल लाइबेरी, एलफेड पार्क, अस्पताल, सेंट्रल जेल, खुमुरू बाग़, हाई-कोर्ट, मेवोकालेज, और कई गिज देखने लायक हैं। अङ्गरेजी महल्लेमें चौड़ी सड़कोंके किना-रों पर वृक्ष लगे हैं। फौजी छावनीमें अङ्गरेजी, हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी सवारका एक रेजीमेट है। रेलवेके पास हम्माम, रेलवे लाइबेरी थियेटर, और गेदा खेलनेका मेदान है।

इलाहाबाद समुद्रके जलते ३१६ फीटकी ऊंचाईपर है। वहांका समय रेलवे और मद-रासके समयसे ७ मिनट अधिक, वम्बईके समयसे ३७ मिनट अधिक और कलकत्तेके समयसे २६ मिनट कम है। खुमुक्त्वाग्—वादशाह जहांगीरने अपने पुत्र सुलतान खुसुक्के स्मरणके लिये सत्रहवें शतकके आरंभमे इसको बनवाया, जो रेलवे स्टेशनसे थोड़ी दूरपर है। ६० फीट ऊंचे मेहराबी फाटकसे बाग्मे प्रवेश करना होता है। भीतर बड़ा बाग् है, जिसमें ३ मक़वरे हैं। पूर्व खुसु-क्का (यह सन् १६१५ ई०मे मरा) उससे पश्चिम नूरजहांका (जो लाहोरमें गाड़ी गई) और उससे पश्चिम जहांगीरकी स्त्री साहिबा बेग्मका। खुसुक्के मक़वरेमे एक तरफ खुसुक्, एक तरफ उसके भाई और मध्यमे राजपूत राजकुमारी खुसुक्की माताकी क़बर है। खुसुक्के मक़बरेमे फारसी बतके शिला लेख है। फूल पेड़के चित्र उदास पड़ गए हैं। क़बर उजले मार्बुलकी है।

जल-कलके हौज इसी बागमें बनते हैं जिनमें पानी साफ होकर नलद्वारा शहरके हर विभागमें जायगा।

हाईकोर्ट-यह पत्थरकी दो मंजिली उत्तम इमारत है। ऊपरेक कृमरोंमें जर्जोंके इजलास हैं, र्जिनमे ४ युरोपियन और एक हिन्दुस्तानी जज बैठते हैं। इजलासोमे टोपी पहन कर जाना मना है।

एल्फ्रेंड पार्क-यह कालेजसे दक्षिण-पश्चिम है, जो सन् १८७० ई० मे बना । इसमें उत्तम सड़कें बनी हैं, सुन्दर तरहसे फूल पौधे लगे हैं, स्थान २ पर फूल और पौधोंके गमले और बेंच रखे हुए हैं, मध्यमें एक सुन्दर बंगला है, जिसमे नियत समयपर अंगरेजी बाजा बजता है । प्रतिदिन संध्याके समय युरोपियन और हिन्दुस्तानी लोग हवा खानेके निमित्त वहां जाते हैं।

मेओकालेज-एल्फेड पार्कके उत्तर और कटरेके दक्षिण यह उत्तम इमारत है। सर विलियम मेओ ( जो पहले पश्चिमात्तर देशके लेफिटनेंट गवर्नर थे ) के नामसे इस कालेजका यह नाम पड़ा । इसके पास मेओ हाल नामक उत्तम इमारत है, जिसका टावर १४० फीट ऊंचा बना है। पश्चिमोत्तर देश और अवधके प्रति-विभागके लोग परीक्षादेनेके लिए यहां आते हैं। पश्चिमोत्तर देश और अवधके कानूनका इम्तहान इसी जगह होता है।

त्रिवेणी—गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन निद्योंके संगम होनेसे इस स्थानका नाम त्रिवेणी पड़ा है।

गंगा हिमालयमें गंगोत्तरी पर्वतसे निकलकर दक्षिण और पूर्वको बहती हुई हारिद्वार फर्रूखावाद, कन्नौज, कानपुर आदि नगरोंको पवित्र करती हुई यहां आई है, और यहांसे पूर्व-दक्षिण जाकर १५०० मील बहनेके उपरांत कई धारोसे समुद्रमें गिरती है।

यमुना हिमालयमे यमुनोत्तरी पर्वतसे निकल गंगाके दिहने वरावर समानांतर रेखामें दिक्षण और दक्षिण-पूर्व ८६० मील वहनेके उपरांत यहां गंगामें मिल गई है। दिल्ली, वृन्दावन, मधुरा, आगरा इटावा, कालपी और हमीरपुर प्रसिद्ध नगर इसके किनारे है। चम्वल नदी मालवामें विध्याचलके पर्वतसे निकलकर ५७० मील वहनेपर इटावेके पास, और वेतवा ३६० मील वहनेके उपरांत हमीरपुरके पास यमुनामें मिल गई है।

सरस्ववीका जल गुप्त है।

संगमके पास गंगाका जल श्वेत और यमुनाका जल नील अलग अलग देख पड़ते हैं। संगम कभी किलेके पास रहता है और कभी किलेसे एक मील पूर्व तक चला जाता है। संगम् मके पास पण्डे लोग अपनी अपनी चौकीके 'समीप अपने पहचानके लिए भिन्न भिन्न तरहके निशान गाड़े रहते है। दूरहीसे सैकड़ों निशान देख पड़ते हैं।

अक्षयवट—यात्री लोग पूर्व फाटकसे किलेमें प्रवेश करते है, उसमें दक्षिण तरफ अक्षय-

चहुतेरे लोग त्रिवेणी पर माघ मासमें एक महीना कल्पवास करते है, जिनके रहनेके लिये पण्डे लोग फ़्सके छप्पर और टट्टियोंसे वाड़े वनवाते हैं।

प्रयागमे मुण्डनका वड़ा माहात्म्य है, इस लिये सम्पूर्ण यात्री त्रिवेणी पर मुण्डन कराते हैं। जो स्त्री मुण्डन नहीं कराती, वह अपने सिरकी एक लट कटवा देती है। मुण्डनके लिये 'नीआ वाड़ा' एक खास स्थान वनता है, जिसके भीतर मुण्डन करानेसे प्रति मनुष्यको नाईको १ आना देना पड़ता है, परंतु ४ आनेके टिकट लेनेसे आदमी दूसरी जगह मुण्डन करा सकता है। नाई लोग मुण्डन करनेके लिये लाइसंस लेते है। जमा किया हुआ वाल विकता है।

प्रयागका मेला—सम्पूर्ण माघ मासमे त्रिवेणी पर यात्रियोंकी भीड़ रहती है, परंतु अमा-वास्या मेला और स्नानका प्रधान दिन है। मेलेमें लग भग २५०००० मनुष्य प्रतिवर्ष आते है। १२ वर्षपर जव वृपराशिके वृहस्पति होते है, तव यहां 'कुंभयोग' का वड़ा मेला होता है। उस योगके समय भारतवर्षके सब प्रदेशोंके सब सम्प्रदायवाले असंख्य यात्री प्रयागमे एकत्र होते हैं, जिनमे कितने नागा सन्यासी जो नंगे रहते है, देख पड़ते है। संवत् १९३८ (सन१८८२ई०) में कुंभयोगके समय माघकी अमावास्याको त्रिवेणीपर लगभग १० लाख मनुष्य थे।

देवासुर संप्राप्तके स्थानसे देवगुरु वृहस्पति जी अमृतकुण्ड लेकर भागे। भागीरथी, त्रिवेणी, गोदावरी और क्षिप्राके तटपर वृहस्पतिसे दानवोको हाथा वाहीं करते समय कुंभसे अमृत उछल वड़ा था, इसीलिये कुंभके वृहस्पति होनेपर हरिद्वारमे, वृषके वृहस्पति होनेपर प्रयागमे, सिहके वृहस्पति होनेपर नासिकमे और वृश्चिकके वृहस्पति होनेपर उज्जैनमें कुंभयोग संघटित होता है।

झूंसी-गंगांके वाएं किनारेपर झूंसी है, जो पूर्व समयमें प्रतिष्ठानपुर नामसे विख्यात चंद्रवंशी राजाओंकी राजधानी थी। पुराने गढ़में अनेक भुवेवरे हैं। कईमें साधु रहते है। शोख तकीका मजार झूंसीमें प्रसिद्ध है।

देवस्थान-निम्न लिखित देवताओं के स्थान परिक्रमामे मिलते हैं-

(१) अलोपी देवी, (२) दारागंजके एक मन्दिरमे वेणीमाधव, (३) गंगाके किनारे पर एक मन्दिरमे लिगस्वरूप वासुकीजी जहां श्रावण महींनेमे नागपंचमीका मेला होता है, (४) शहरके पास एक मन्दिरमे लिगस्वरूप भरद्वाज मुनि और एक भुवेवरामें याज्ञवल्क्य मुनिकी छोटी मूर्ति, (५) यमुनाके उस पार एक मन्दिरमे सोमनाथ (६) और दारागंजके निकट गंगामे दशाश्वमेध तीर्थ हैं, जहां ब्रह्मेश्वर और शूलटकेश्वर शिविंग है।

किला-गंगा और यमुनाके बीचमें यमुनाके बाएं किनारे पर पत्थरका दृढ़ किला खड़ा है, जिसको बादशाह अक़वरने सन १५७५ ई० में बनवाया। इसकी दीवार २० से २५ फीट तक ऊंची है। दक्षिण यमुना और तीन तरफ चौड़ी खाई है, जो किसी समय पानीसे भर दी जा सकती हैं। प्रधान फाटक गुम्बजदार सुंदर बना है। किलेके भीतर अफसरों के मकान, मेकजीन और बारके (फीजी मकान) है। मैदानमें तोपोकी कतारें और तरह तरहके गोलों के ढेर देख पड़ते है। दरबार कमरेमे खम्भोके ८ कतार है, जिसके चारों ओर दोहरे खम्भोका चौड़ा दालान है। पुराने महल अब शस्त्रागार बने है। जो किलेके संपूर्ण स्थानोको देखना चाहे, उसको इलाहाबादमें आरडेनेन्स कमीसरीसे हुकुम लेना चाहिये।

किलेसे वाहर थोडी दूर पूर्व भूमिकी गृहराईमे आदमीसे वहुत वड़े महावीरजी उतान पड़े हैं। किलेके पूर्वोत्तरके कोनेसे दारागंज तक पानीके रोकावके लिये अकवर वांव वना है। अक्षयवट—यात्री लोग पूर्व फाटकसे किलेमें प्रवेश करते है, उसमें दक्षिण तरफ अक्षय-

( उत्तरकाण्ड-१०० वं सर्गसे १०३ वं सर्ग तक ) कर्दम प्रजापितके पुत्र राजा इल अहर करते समय शिवके प्रभावसे स्त्री होगया । प्रश्चात् उमा देवीके अनुग्रहसे वह एक मास स्त्री और एक मास पुरुपकी दशामें रहने लगा । इलको स्नीत्व समयमें चंद्रमाके पुत्र वुधसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । एक वर्ष वीतने पर शिवकी प्रसन्नतासे जब इलका स्नीत्व भाव छूट गया, तव वह अपनी राजधानी वाह्निकी गहीं पर अपने पुत्र गश्चिंदुको वैठा कर मध्य देशमे प्रतिष्ठानपुर नामक अति उत्तम पुर वसाय राज्य करने लगा । काल पाकर जव राजा परलोकको गया, तब उसका पुत्र पुरूरवा, जो वुधके द्वारा उत्पन्न हुआ था, प्रतिष्ठान पुरका राजा हुआ। ( ६९ वां सर्ग) यथातिके पुत्र पुरूरवाने प्रतिष्ठानपुरमे राज्य किया।

देवीभागवत-(पहला स्कंध-१२वां अध्याय) वैवस्वत मनुका पुत्र राजा सुनुम्न प्रतिष्टानपुर में रहता था। एक दिन वह घोड़े पर चढ़ सुमेरु पर्व्वतके निकट कुमारवनमें शिकार खेलने गया। वहां पहुंचतेही राजा स्त्री होगया, और उसका घोड़ा घोड़ी होगया। राजा उसी वनके निकट फिरता रहा। स्त्री होनेपर सुनुम्नका नाम इला हुआ। एक दिन चंद्रमाके पुत्र वुध वहां प्राप्त हुए निदान दोनोंके प्रसंगसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शिवजीके वरदानसे राजा सुनुम्न एक मास पुरुप और एक मास स्त्री होकर रहने लगा और अपनी राजधानीको आया। पुरुरवा राज्यके योग्य होने पर राजा सुनुम्न उसको राज्य देकर वनको चला गया।

लिगपुराण-(पूर्वार्द्ध ६६ वां अध्याय ) इलके पुत्र पुरूरवाने यमुनाके उत्तरकी ओर प्रयागके निकट अपनी राजधानी प्रतिष्टानपुरमें रहकर राज्य किया। पुरूरवाका पुत्र आयु, आयुका पुत्र नहुष और नहुषका पुत्र ययाति हुआ।

मत्स्यपुराण-( १०३ वां अध्याय ) प्रयाग प्रतिष्ठानसे लेकर वासुकीके हद तक जो कम्बलाश्वतर और बहुमुलक नाम नागस्थान है, यह सब मिलकर प्रजापति क्षेत्र कहता है।

(१०५ वां अध्याय) जो पुरुष प्रयागमें अक्षयवटके निकट जाकर अपने प्राणको त्यागता है, वह शिवलोकमे प्राप्त होता है। शिवके आश्रय होकर १२ सूर्य्य सम्पूर्ण जगत्को भस्म करते है; परन्तु अक्षयवटकी जड़को नहीं भस्म करते। जब प्रलय कालमें सूर्य्य और चन्द्रमा; नष्ट हो जाते हैं, तब विष्णु भगवान् उस वटके समीप बारम्बार पूजन करते हुए स्थित रहते हैं।

जो मनुष्य वासुकी नागसे उत्तरकी ओर भगवती पुरीमे जाकर दशाश्वमेध तीर्थपर अभिषेक करता है, वह अश्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता है।

(१०६ वां अध्याय) माधमें गंगा यमुनाके संगमपर ६० हजार तर्थि आर ६० करोड नदी प्राप्त होजाती है।

(११० वां अध्याय) प्रयागके मण्डलका विस्तार २० कोसमे है। वहां पापकर्मीके निवारणके लिये उत्तरकी और प्रतिष्ठानपुर तीर्थमें ब्रह्मा स्थित हैं। विष्णु भगवान् वेणोमाधव रूप होकर और शिवजी वटरूप होकर स्थित हो रहे हैं।

अग्निपुराण-(१११ वां अध्याय) प्रयागमें ब्रह्मा, विष्णु, आदि देवता, मुनिगण, नदी, सागर, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, ये सब निवास करते है यहांकी मृत्तिका लगानेसे समस्त पाप दूर होते हैं । गंगा यमुनाके संगमपर दान, श्राद्ध और जपादिक करनेसे अक्षय होते हैं। यहांपर ६० करोड़ और १० सहस्र तीर्थ सिन्निहित है, इसिल्ये यहांपर मरनेसे मुक्तिमें संदेह नहीं रहता, विशेषकर यहांकी विशेषता माघ मासकी है।

स्कंदपुराण-( काशी खंड-७ वां अध्याय)तीर्थराज प्रयागमें जाकर यमुना गंगाके संगममें स्नान करनेसे मनुष्य पापसे छूटकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है।

प्रयागके गुणको जानकर शिवशमी नामक ब्राह्मणने माघ मासमें निवास किया।

कूर्मपुराण—( ब्राह्मीसंहिता-पूर्वार्द्ध-३५ वां अध्याय ) जिस स्थानमे ब्रह्मा रहते हैं, वही प्रयाग क्षेत्र है । प्रयागका प्रमाण ६० हजार धनुष है ।

(३६ वां अध्याय) गंगाके पूर्व तीरपर त्रिभुवन-विख्यात प्रतिष्ठान नगरी है, जहां ३–रात्रि वास करनेसे अश्वमेघका फल होता है।

( उत्तरार्द्ध ३४ वां अध्याय ) प्रयाग नामसे विख्यात ब्रह्माका क्षेत्र ५ योजनमे फैला है। वाराहपुराण-( १३८ वां अध्याय ) प्रयागमे त्रिकण्टकेश्वर, शूलकण्टक, सोमेश्वर आदि लिंग और वेणीमाधव नाम विष्णुभगवान्की मूर्ति है। त्रिवेणीक्षेत्र पृथ्वीमण्डलके सव तीर्थींसे, उत्तम और प्रयाग तीर्थराज है।

वृहन्नारदीय पुराण-( ६ वां अध्याय ) तीर्थांमे अति उत्तम गंगा यमुनाके योग जलको जिहादि देवता सेवते हैं, गंगाजी विष्णुके चरणसे और यमुना सूर्य्यसे उत्पन्न हुई है, इससे इनका योग उत्तम है।

शिवपुराण-( ८ वां खण्ड-पहला अध्याय ) तीर्थराज प्रयागमे ब्रह्माका स्थापित किया हुआ ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है।

(११ वां खण्ड-१६ वां अध्याय) ब्रह्माने कहा जो मनुष्य माधमासमे प्रयाग जाकर स्नान करता है, वह हमारे लोकमें आता है।

ेवामनपुराण—(२२ वां अध्याय) ब्रह्माकी ५ वेदी है, जिनमे उसने यज्ञ किया है । इनमेसे मध्य वेदी प्रयाग है और दूसरी ४ वेदियोमे पूर्व वेदी गया, दक्षिण वेदी विरुजा, यिश्चम वेदी पुष्कर और उत्तर वेदी स्यमन्त-पंचक (कुरुक्षेत्र) है।

(८३ वां अध्याय) प्रह्लाद्ने प्रयागमें जाकर निर्मल तीर्थमें स्नान करनेके उपरांत लोकोमे विख्यात यामुन तीर्थमें वटेश्वर रुद्रको देख योगशायी माधवका दर्शन किया।

पद्मपुराण-(सृष्टिखण्ड-१८ वां अध्याय) सरस्वती ऐसा कहकर कि अव हम कल्प-वृक्षके नीचे होकर पश्चिम समुद्रको जाती हूं, प्रयागमे गुप्त होकर नीचे नीचे पश्चिम दिशाकी ओर चली और पुष्कर तीर्थमे पहुँची।

अक्षयवट अनेक शाखाओंसे युक्त है। यद्यपि प्रयागका करपयुक्ष वा अक्षयवट पुष्प के रहित है, तथापि पुष्पवान्सा दिखाई देता है।

(स्वर्गखण्ड—५२ वां अध्याय) गंगा और यमुना इन दोनो निद्योंके संगमके पास तीर्थराज है। दोनों निद्योंके वीचमें सरस्वती नदी कीलके समान गड़ी है, जिससे दोनो निद्यां कीलित हैं।

(५४ वां अध्याव ) ३ हे करोड़ तीथांके मुख्य राजा प्रयाग हैं। सम्पूर्ण पुरियां मकर-राशिके सूर्य्यमें माघ मासमें अपनी शुद्धताके खिये तीर्थराजमें आती हैं।

( ५७ वां अध्याय ) प्रयागमें माधवजी लक्ष्मीसहित सदा निवास करते हैं; और वटबृक्ष शोभित है। यह क्षेत्र ५ योजन और ६ कोणोंका है।

(५८ वां अध्याय ) ६ किनारोंसे युक्त वहांका वेणीतीर्थ प्रासिद्ध है । जो परिखाके वेष्टनके आकारका १ के योजनकी लम्बाई चौड़ाईमें है ।

त्रह्याने अंतर्वेदीमें अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें त्रह्याण्डके रहनेवाले सव आए थे।

(६८ वां अध्याय) प्रयागमे शूलटंकेश्वर और सोमेश्वरको जो स्नान कराता है, उसको उत्तम फल मिलता है।

(८२ वां अध्याय) जहां ब्रह्माजीने १०० अश्वमेध यज्ञ किए है, उस स्थानको प्रयाग कहते है। वह ब्रह्माका उत्तम क्षेत्र है, जहां स्थावर जंगमके नष्ट होजानेपर जब एकार्णव हो जाता है, तब वटवृक्षके एक पत्तेपर वाल शरीर धारण किए हुए श्रीहरि शयन करते हैं।

भरद्वाज मुनि प्रयागमें वास करके माधवजीकी आज्ञासे कश्यप आदि सार-ऋषियोमें होगए।

प्रयागका मण्डल ५ योजनके विस्तारमे हैं । वासुकी-कुण्डके कम्बलाश्वतर नागोंके और वहुमूलक नागके बाहर प्रयाग नहीं है ।

(८४ वां अध्याय) ३० धन्त्रांके विस्तारमे श्वेत और नील जलका संगम है, पिण्ड-ज्ञह्माण्डमे विचरनेवाली उसीको वेणी जानना चाहिए।

वेणी ३ प्रकारकी है। जो अक्षयवटमे मिली हुई है, वह मूल वेणी और दोनो धाराओं के समीपसे सोमेश्वर तक मध्य वेणी कहाती है। इन दोनोको मिलाकर वह त्रिवेणी 'बेणी' कहाती है। यहां मरेहुए पुरुष मुक्त हो जाते हैं। जो वहां मृतक होते हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता।

गंगा और यमुनाने सरस्वतीसे कहा कि आजसे जो पितवता युवती यात्रांके अर्थ यहां आकर पीठ तक लम्बी गठिलाई हुई अपनी वेणी कटवा कर यहां देजायगी, वह सौभाग्य, पुत्र पौत्र, आयु, धन और धान्यसे युक्त होकर अन्तमे अपने पितके साथ वैकुण्ठमे वास करेगी।

(८६ वां अध्याय) तिनो लोकों में प्रयागका स्नान और उससे अधिक वहांका सुण्डन दुर्लभ है। क्यों कि प्रयागमें एक बार मुण्डन करानसे जो फल होता है, सहस्र बार स्नान करने में वह फल नहीं होता। सब अवस्थाकी स्नी पुरुष आदि सभीको प्रयागमें मुण्डन कराना चाहिए। प्राणियों बालों की जड़ो में सब पाप रहते है, इसलिये प्रयागमें मुण्डन कराने से नष्ट हो कर फिर नहीं जन्मते। समय अथवा असमयमें सदा प्रयागमें क्षोर कर्म कराना चाहिए। सुभगा स्नी यदि सब मुण्डन न करावे तो दो तीन वा चार अंगुलकी बेणी, अथवा दाढ़ी के नीचे जितने केश आते हैं, उतने बाल कटवा डाले।

(८७ वां अध्याय) विधिसे वा आविधिसे, स्वभावसे वा आग्रहसे, जिस तरहसे हो-सके, इस तीर्थमें प्राणत्याग विशेषता रखता है।

(९९ वां अध्याय) चांद्र, सावन और सीर मासोंके अनुसार जैसा संभव हो, एक मास माघम स्नान करना चाहिए। अमावास्यासे वा पूर्णिमासीसे आरंभ करके स्नान करना चाहिए। ये दोनों पक्ष चांद्र मासहिक है। विनध्याचलके दक्षिणके निवासी अमावास्यासे अमावास्या तक और उसके उत्तर वाले पूर्णिमासीसे पूर्णिमासी तक चांद्र मास मानते हैं। पौषकी शुक्त ११ से आरंभ करके माघकी शुक्त ११ तक सावनमासके अनुसार अथवा मकरकी संक्रांतिसे कुंभकी संक्रांति तक सौरमासके अनुसार स्नान करना चाहिए।

(१०० वां अध्याय) श्रयागमें तो माघी अमावास्याही महापुण्या है। फिर अर्द्घोदय-योगसे युक्त हो तो क्या कहना है। ( इस पुराणके इस खण्डमें ५१ वें अध्यायसे १०१ अध्याय तक प्रयाग माहात्म्यकी कथा है) इलाहाबाद ज़िला–इसके उत्तर अवधका प्रतापगढ़ ज़िला, पूर्व जीनपुर और मिर्ज़ापुर जिले, दक्षिण रीवांका राज्य और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम वांदा और फतहपुर जिले हैं।

जिलेका क्षेत्रफल २८३३ वर्गमील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जिलेमें १५४९४३६ मनुष्य थे, जिनमें ७८१९७९ पुरुष और ७६७४५७ स्त्रियां थीं। ब्राह्मण, चमार, अहीर, कुरमी और पासी जिलेमें अधिक बसते हैं।

इस जिलेमें १०००० से अधिक मनुष्योकी बस्ती इलाहाबाद छोड़कर कोई नहीं है। कड़ा, फुलपुर, मऊ, भारतगंज, करारी और सिरसा बड़ी बस्ती हैं। इसी जिलेमें सिंगरोर है। पूर्व समयमें यह शृंगवेरपुर भी कहा जाता था। उसी जगह श्रीरामचंद्रका मित्र गुह नामक निषाद रहता था।

जिलेमें प्रधान निद्यां गंगा, यमुना, टॉस, और वेलन हैं ।

गंगा जिलेमें पश्चिमोत्तर कोनके पास प्रवेश करनेके उपरांत ७८ मील दक्षिण-पूर्व वहती है। यमुना दक्षिण-पश्चिम कोनके पास प्रवेश करके कुछ उत्तर-पूर्व लेकरके ६३ मील पूर्व वहने के उपरांत किलेसे पूर्व गंगामें मिल गई है। टोस नदी जिलेके दक्षिण कैमूरपहाड़ियोंसे निकली है और उत्तर-पूर्व जाकर गंगामे गिरती है। संगमसे १९ मील नीचे इसके मुहानेसे २ या ३ मील उत्तर इस पर रेलवेका पुल है। बेलन भी कैमूर पहाड़ियोंसे निकली है। यह दक्षिण-पूर्व से जिलेमें प्रवेश करके पश्चिमको बहती हुई रीवांकी सीमा पर टोस नदीमें गिरती है।

प्रतापगढ़, देडरिया और राजापुरकी खानोंसे (जो यमुनाके किनारे पर है) मकान योग्य पत्थर निकलता है।

इलाहाबाद जिलेके फूलपुर तहसीलके अंतर्गत सिकंदरा वस्ती है, जिससे लगभग एक मील पश्चिमोत्तर गज़नीके महमूदका प्रसिद्ध जनरल सैयद सलार मसूदका मकवरा है, वहां ज्येष्ठ मासमें मेला होता है, जिसमें लगभग ५० हजार मुसलमान यात्री जाते है।

### इतिहास।

प्रयाग शहर वहुत पुराना है। सन ई० के करीव ३०० वर्ष पहले सेल्युक्सका वकील मेगेस्थनीजने इसको देखा था। सन ४१४ ई० मे चीनके वीद्ध यात्री फाहियानने इस जिलेका हाल लिखा है कि यह कोसलराज्यका एक हिस्सा है। उसके लगभग २०० वर्ष पीछे चीनी यात्री हुंएंत्संग लिखता है कि प्रयागम २ वीद्धमठ और वहुंतरे हिंदूमंदिर है।

सन ११९४ ई॰ मे शहावुद्दीन गोरीने प्रयागको जीता था।

सन् १५७५ ई० में मुगल वाद्शाह अकवरने वर्त्तमान शहरको यहां वमाकर इसका नाम इलाहावाद रक्ता । अकवरके पुत्र जहांगीरने किलेमें रहकर इलाहावादकी हुरुमतकी ।

जहांगीरका पुत्र खुसरू उससे वागी हुआ, परन्तु परास्त किया गया और अपने भाई खुर्रम (यह पीछे शाहजहाँके नामसे राजगद्दीपर वैठा) के अधीन रक्खा गया और सन् १६१५ ई० मे मरनेपर खुसुरू वागमे गाड़ा गया।

सन् १७३६ ई० में मरहटोने इलाहावादको ले लिया । सन् १०५० ई० मे पर्करा-वादके पठानोने मरहटोंसे इसको जीता। पीछे इलाहाबादके शासक कईवार बदले। सन १८०१ में अंगरेजोंने लखनऊके नवाब सआद्त अलीखांसे इलाहाबादको लेकर अपने राज्यमें मिला लिया।

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकी राजधानी था, सन् १८३५ ई० में आगरा राजधानी वनाया गया, परन्तु सन् १८५८ में फिर इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी हुआ। सन् १८७०में अवधकी चीफकमिइनरी तोड़कर इसी गवर्नमेटके अधीन कर्दी गई। अब दोनोके मुख्य हाकिमको पश्चिमोत्तर देशका लेफ्टिनेट गवर्नर और अवधका चीफ कमिश्नर कहते है और वे कुछ दिनोंतक इलाहाबादमें और कुछ दिनोंतक लखनऊमें रहते है।

सन् १८५७ ई० के मई मासमे यहां केवल सिपाहियोकी छठवीं रेजीमेंट थी। ता० ९ मईको सिक्ख पल्टनके फिरोजपुर रेजीमेंटका एक हिस्सा और उसके १० दिन बाद अवध इरेंगुलर घोड़सवारोंके दो रिसाले इसमें मिलाए गए। कई दिन बाद चुनारसे ६० गोरे बुलाए गए, उसके पीछे एक दिन पल्टनके सिपाहियोंने वलवा किया और १५ अफसरोंको मार डाला। तैव सिक्ख पल्टनका कमांडर अपने अधीनके सिपाहियोंको प्रधान फाटकके पास ले गया, जिनके साथ चुनार वाले गोरे सिपाही और अंगरेजी वालांटियर तोपो सिहत थे। अंगरेजोने सिपाहियोंको डरवाकर उनके हथियार छीन लिए और वे किलेसे बाहर खदेर दिए गए।

शहरके जेलखानेके फाटकको तोड़कर केदी बाहर निकले। उन्होने जो अंगरेज मिले, उनको मार डाला। ता० ७ वी जूनके सबेरे खजाना लूटा गया। छठवीं रेजीमेंटके हर सिपाही ३ वा ४ हजार रुपये लेकर अपने गृहको चले गए। उनमेंसे बहुतेरोंको मारकर बस्तीवालोंने रुपये छीनलिए। एक मुसलमान मौलवी इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया, वह खुसुरू क्षागमें रहने लगा।

ता० ११ जूनको जनरल नील किलेमें पहुँचा और वारहवींको सवेरे दारागंजपर तोप छोड़ने लगा। उसकी फीजने जाकर गांवको जलाया और नावके पुलपर कव्जा करिलया। उसी दिन मेजर स्टेफेन्सन १०० सिपाहियोके साथ किलेमे आया, तब नीलने आस पासकी वस्तियोको छ्टा और शहरमे बहुत डर उत्पन्न किया। मौलवी कानपुरको भागगया।

# पश्चिमोत्तर देश।

अंगरेजोंने पहले बंगालेको जीता और जो कई एक जिले बंगालेके पश्चिमोत्तरमे थे, इसलिये वे इसको पश्चिमोत्तर देश कहने लगे।

पश्चिमोत्तर देश और अवधके उत्तर तिव्बत, उत्तर-पूर्व नेपाल राज्य, पूर्व और दक्षिण- पूर्व विहारके चंपारन, सारन और शाहाबाद जिले, दक्षिण चिट्या नागपुरका हजारी वाग जिला, रीवां राज्य, बुँदेलखण्डके देशी राज्य और मध्य देशका सागर जिला, और पश्चिम ग्वालियर, धौलापुर और भरतपुर देशी राज्य, पंजाबके गुरगांव, दिली करनाल और अंवाला जिले और सिरमोर और जबल राज्य है।

पश्चिमोत्तर देशके अंगरेजी राज्यका क्षेत्रफल ( इसमें अवध नहीं है ) ८३२८६ वर्गमील और जन-संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके अनुसार ३४२५४२५४ है ।

देशी राज्योका क्षेत्रफल ५२०९ वर्गमील और जनसंख्या ७९२४९१ है। पश्चिमोत्तर देश (अवधको छोड़कर) में ७ किस्मत और ३७ जिले है।

| किस्मत.   | जिलेका नाम.                                            | नोड़- |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| मेरठ      | देहरादृन, सहारनपुर, मुज़्दकरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर,      |       |
|           | अलीगढ़                                                 | ह     |
| रुहेलखंड— | - विजनौर, मुरादाबाद, वदाऊं, वरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर | ફ     |
| आगरा      | मथुरा, आगरा, एटा, फर्रुखावाद, मैनपुरी, इटावा           | ξ     |
|           | - कानपुर, फतहपुर, हमीरपुर, वान्दा, इलाहाबाद            | ધ     |
| वनारस—    | जैानपुर, मिरजापुर, बनारस, गृाज़ीपुर, बिलया, आज़मगढ़,   |       |
|           | गोरखपुर वस्ती                                          | ٤٧    |
| झांसी—    | जालीन, झांसी, ललितपुर                                  | . ३   |
| कमाऊं—    | तराई, कमाऊं, गढ़वाल                                    | . રૂ  |
|           |                                                        | 30    |
|           | _                                                      |       |

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय पश्चिमोत्तर और अवधमे १०० मे हिन्दी वोलने वाले ९७ कुमावनी (कमाऊं भाषा) बोलने वाले १ र् , गढ़वाली १ र और दूसरी भाषा- वाले है मनुष्य थे।

देशी राज्योमे १०० में हिन्दी बोलने वाले ६९ ई और गढ़वाली बोलने वाले ३० ई मनुष्यथे।

पश्चिमोत्तर देशके शहर कसबे इत्यादि, जिनमे इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे (इनमे अवध प्रदेश नहीं है।)

| नम्बर    | शहर और कसवे.        | जिले        | जन-संख्या.    |
|----------|---------------------|-------------|---------------|
| १        | वनारस               | वनारस       | <b>२१९४६७</b> |
| २        | कानपुर              | कानपुर      | १८८७१२        |
| ર્       | इलाहावाद            | इलाहावाद    | १७५२४६        |
| 8        | आगरा                | आगरा        | १६८६६२        |
| <b>y</b> | वैरली               | वरैली       | १२१०३९        |
| Ę        | मेरठ                | मेरठ        | ११९३९०        |
| v        | मिर्ज़ापुर          | मिर्ज़ीपुर  | ८४१३०         |
| 6        | शाहजहांपुर          | शाहजहांपुर  | ७८५२२         |
| 8        | <b>फर्रु</b> खावाद् | फर्रुखावाद् | ७८०३२         |
| १०       | मुरादावाद           | मुरादावाद   | ७२९२१         |
| ११       | गोरखपुर             | गोरखपुर     | ६३६२०         |
| १२       | सहारनपुर            | सहारनपुर    | ६३१९४         |
| १३       | अलीगढ़              | अलीगढ़      | <b>६१४८५</b>  |
| १४       | मधुरा               | मधुरा       | <b>६११९५</b>  |
| १५       | झांसी               | झासी        | 92254         |
| 88       | गाजीपुर             | गाजीपुर     | ४४९००         |
| १८       | जौनपुर              | जीनपुर      | ४२४७९         |

|            |                           | •                           |                  |
|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| नम्बर.     | शहर और कसवे.              | ਜ਼ਿਲੇ.                      | जनसंख्या.        |
| १८         | हाथरस                     | अलीगढ़                      | ३९१८१            |
| १९         | इटावा                     | इटावा                       | ३८७९३            |
| २०         | संभल                      | मुरादाबाद                   | ३७२२६            |
| २१         | <b>बदा</b> ऊं             | चदाऊं                       | ३५२३०            |
| <b>३</b> ३ | अमरोहा                    | सुराद्।वाद्                 | ३५२३०            |
| २३         | <b>પા</b> ંજી <b>મા</b> ત | पीलीभीत                     | ३३७९९            |
| <b>ર</b> ૪ | <b>चृन्दावन</b>           | मधुरा                       | <b>३१६</b> ११    |
| २५         | <b>ह</b> िरद्वार          | सहारनपुर                    | <b>२९१२</b> ५    |
| २६         | चंदौसी                    | <b>मुरादाबाद</b>            | - २८१११          |
| २७         | खुर्जा                    | <b>बुळंदशहर</b>             | <b>२</b> ६३४९    |
| २८         | देहरा                     | देहरादून                    | २५६८४            |
| २९         | चांदा                     | बांदा े                     | २३०७१            |
| ३०         | नगीना                     | विजनौर                      | <b>२२१५</b> ०    |
| 3 ?        | फतहपुर                    | फतहपुर                      | २०१७९            |
| ३२         | नानरानीपुर                | झांसी                       | १९६७५            |
| ३३         | आजमगढ़                    | ्र आजमगढ़                   | १९४४२            |
| ३४         | नजीवाबाद्                 | विजनौर                      | १९४१०            |
| ३५         | देवबंद                    | सहारनपुर                    | १९२५०            |
| ३६         | मैनपुरी                   | मैनपुरी                     | १८५५१            |
| ३७         | <sup>-</sup> कैराना       | मुजपकरनगर                   | १८४२०            |
| 36         | मुजपकरनगर                 | मुजपफरनगर                   | १८१६६            |
| ३९         | कत्रौज                    | फर्रुखाबाद                  | १७६४८            |
| So         | रुड़की                    | सहारनपुर                    | १७३६७            |
| ४१         | तिलहर                     | सहारनपुर                    | १७२६५            |
| ४२         | <b>बु</b> छंदशहर          | चु <del>ढं</del> दशहर       | १६९३१            |
| ४३         | विख्या                    | बलिया<br>० - ३-             | १६३७२            |
| 88         | विजनौर<br>•               | विजनौर                      | १६२३६<br>१६०५०   |
| ४५         | कासगैज                    | एटा<br>                     | १५०५०<br>१५६०१   |
| ं ४६       | सहस्वान                   | बदाऊँ<br><del>० - १</del> - | १५५८९            |
| 8७,        | शेरकोट                    | विजनीर                      | -                |
| ४८         | सऊ                        | आजमगढ़                      | १५५४७            |
| ४९         | अतरवली                    | अलीगढ़                      | १५४०८<br>- १५२७८ |
| 40         | ्क <b>किरोजाबाद</b>       | <i>आगरा</i>                 | १५५७८<br>१५२३१   |
| ५१         | सिकन्द्रावाद              | <b>बुलंदगहर</b>             | <b>१४९६७</b>     |
| ५२         | हापड़                     | मेरठ                        | 7.2.4.           |

| ्र नम्बर.  | <b>ग़हर और कसवे.</b>   | जिले.                 | जन-संख्या.         |
|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| ५३         | कीरतपुर                | विजनीर                | १४८२३              |
| ષ્ઠ        | काशीपुर                | तराई                  | १४७१७              |
| ५५         | मवारकपुर               | आजमगढ्                | १४३७२              |
| ५६         | बस्ती                  | वस्ती                 | १३६३०              |
| ५७         | अंवाला                 | बरैली                 | १३५५९              |
| 46         | जलेसर                  | एटा                   | १३४२०              |
| ५९         | कोंच                   | जालीन                 | १३४०८              |
| ६०         | सिकन्द्राराऊ           | अलीगढ़                | १३०२४              |
| ६१         | कालपी                  | जालौन                 | १२७१३              |
| - ६२       | राठ                    | हमीरपुर               | १२३११              |
| ६३         | चांद्पुर               | विजनीर                | १२२५६              |
| ६४         | शेरपुर                 | गाजीपुर               | १२१५६              |
| ६५         | सर्धना                 | <b>मेरठ</b>           | १२०५९              |
| ६६         | गंगोह                  | सहारनपुर              | १२००७              |
| ६७         | अहरोरा                 | मिर्ज़ापुर            | ११६३१              |
| ६८         | शिकारपुर               | <b>बु</b> ळंदशहर      | ११५९६              |
| ६९         | सहतवार                 | विछिया                | ११५१९              |
| ७०         | चुनार                  | मिर्ज़ापुर            | ११४२३              |
| ७१         | वरहज                   | गोरखपुर               | ११४२ <b>१</b>      |
| <b>७</b> २ | <b>ऌितपुर</b>          | <b>स्र</b> ह्मितपुर   | '११३४९             |
| ७३         | सोरो                   | एटा                   | ११२६५              |
| ७४         | गहमर                   | गाजीपुर               | १११२९              |
| ७५         | रामनगर                 | वनारम                 | ११०९३              |
| ७६         | महडावल                 | वस्ती                 | १०९९१              |
| ७७         | रेवतीपुर               | गाजीपुर               | १०९६१              |
| ७८         | निहटोर                 | विजनीर                | १०८११              |
| ७९         | चितिफरोजपुर            | विखिया                | १०७२५              |
| ८०         | ् <b>खेकरा</b>         | मेरठ                  | १०३१५              |
| ८१         | सोलासराय               | मुरादावाद             | १०३०४              |
| ८२         | गाजियावाद              | मेरठ                  | १३१९०              |
| ८३         | मङ्गलीर                | सहारतपुर              | १००९३              |
| पश्चिमी    | कर देशके देशी सम्बद्धे | क्याने जिन्हों स्य सन | की मनाग-गणनाके समर |

पश्चिमोत्तर देशके देशी राज्यके कसवे, जिनमें इस सनकी मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे।

| नम्बर, | कसंबे.  | राज्य. | जन-संल्या,    |
|--------|---------|--------|---------------|
| Ś      | रामपुर  | रामपुर | <b>८६७</b> ३३ |
| २      | तांहा   | रामपुर | ८०७२          |
| ३      | शाहावाद | रामपुर | 45,€          |

# छठवाँ अध्याय ।

नयनी जंक्शन, रीवॉ, नागौड़, मइहर, करवी, चित्रकूट, कालिंजर, अजयगढ़, छत्तरपुर, विजार, और पन्ना।

# नयनी जंक्शन्।

नयनी जंक्शन इलाहावाद्से ४ मील पूर्व है, जहाँसे रेलवे लाइन तीन ओर गई है।

(१) पश्चिम-दक्षिण जवलपुर तक 'ईस्टइंडियन रेलवे' उससे आगे 'शेटइंडियन पेनिनशुला रेलवे' मील-प्रासिद्ध स्टेशन ५८ मानिकपुर जंक्शन १०६ सतना १२८ मइहर १६७ कटनी जंक्शन २२४ जवलपुर

२२४ जवलपुर २७६ नरसिहपुर

२०४ गाडरवारा जंक्शन २७७ इटारसी जंक्शन

३९८ सिडनी

४२४ हरदा

४८७ खंडवा जंक्रान

५१८ चांद्नी

५३० चुरहानपुर

५६४ भुसावल जंक्शन

६०८ पाचोरा

**६३६ चालीसगांव** 

६६२ नान्दगांव

६७८ मनमाड जंक्शन

७२४ नासिक 🦯

७२७ देवलाली

७६५ कसारा

८०७ कल्याण जंकशन

८१९ थाना

८३४ दादर

८४० वंबई विक्टोरिया स्टेशन मानिकपुर जंक्शनसे पश्चिम कुछ उत्तर 'इंडियन मिड्लेड रेलवे' जिसका महसूल प्रति मील २ के पाई है। मील-प्रसिद्ध स्टेशन

१९ करवी

२९ तमोलिया

६२ बांदा

८५ कवराई

९५ महोवा

१०९ कुल पहाड

११४ जयतपुर

१४१ मऊरानीपुर

१४८ रानीपुर रोड

१७४ उरछा

१८१ झांसी जंक्शन

कटनीसे पूर्व-इक्षिण 'वंगाल नागपुर रेलवे' पर जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई है।

मील-प्रसिद्ध स्टेशन १३४ पेड्रारोड

१९८ विलासपुर जंक्शन इटारसी जंक्शनसे उत्तर ओर 'इंडियन मिड्लंड रेलवे'

मील-प्रसिद्ध स्टेशन

११ हुझंगावाद

|                           | 93C <del></del>                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ५७ भोपाल जंक्शन           | १३६ वडनेरा जंक् <b>शन</b><br>( <del>२००५ व्यक्ति के विके</del> |
| ८५ सांची                  | ( अमरावतीके टिये )                                             |
| ९० भिलसा                  | १९५ वरधाजंक्ज्ञन                                               |
| १४३ वीना जंक्शन ्         | २४४ नागपुर                                                     |
| (सागरके छिये)             | मनमाङ् जंक्शनसे टाक्षिण                                        |
| १८२ लिलिपुर               | मनमाड़ डौंड त्रेच पर                                           |
| २३८ झांसी जंक्शन          | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                                            |
| ्षंडवा जंक्शनसे           | ९५ अहमदनगर                                                     |
| अधिक उत्तर कम पश्चिम      | १४६ डोडजंक्शन                                                  |
| 'राजपुताना मालवा रेलवे'   | कल्याण जंक्शनसे दक्षिण-                                        |
| जिसके तीसरे दर्जेका मह-   | पूर्व पूनालाइन                                                 |
| सूछ प्रति मील २ पाई है।   | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                                            |
| मील-प्रसिद्ध स्टेशन       | २० नेरल                                                        |
| ३७ मोरतका ( ओकार नाथके    | ८३ खिड़की                                                      |
| पास )                     | ८६ पुना जंकशन                                                  |
| ७३ मऊ छावनी               | (२) नैनी जंक्रानसे अधिक पश्चिम                                 |
| ८६ इन्द्रीर               | कम उत्तर 'इप्ट इंडियन रेलंब'                                   |
| १११ फतेहावाद जंक्शन       | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                                            |
| ( उज्जैनके पास )          | ४ इलाहाबाद                                                     |
| १६० रतलाम जंक्शन          | · ७७ फतहपुर                                                    |
| ( डाकौरके लिये )          | १२४ कानपुर जंक्शन                                              |
| १८१ जावरा                 | १७५ फ्फुण्ड                                                    |
| २४३ नीमच                  | २१० इटावा                                                      |
| २७७ चित्तौरगढ् जंक्श्न    | २२० यशवंतनगर                                                   |
| ( उदयपुरके लिये )         | २४५ शिकोहाबाद                                                  |
| जहांसे लाइन               | २५७ किरोजाबाद                                                  |
| उत्तरगई है।               |                                                                |
| ३७८ नसीरावाद छावनी        | २६७ तुण्डला जंक्शन जिससे १६                                    |
| ३९३ अजमेर जंक्शन          | मील पश्चिम आगरा है।                                            |
| भुसावल जंक्शन             | २९७ हाथरस जंङ्शन्                                              |
| से पूर्व घेट इंडियन पेनिन | ३१५ अलीगड जकुशन                                                |
| शूला रेलवे ।              | ३४२ खुर्जा                                                     |
| मील-प्रसिद्ध स्टेशन       | ३५१ बुलंदशहर रोड                                               |
| ५६ जलंब जंक्ञन            | ३६९ सिकन्द्राचाद                                               |
| ६४ सेगांव                 | ३८१ गाजियाबाद जंकुशन                                           |
| ८७ अकोला                  | ३९४ दिन्ने जंग्रसन                                             |
|                           | न ३० व्यूला आर्युस                                             |

(३) नेनी जंक्शनसे पूर्व 'इष्ट १७८ आरा इंडियन रेवलें'। २०० कोयलवर मील-प्रसिद्ध स्टेशन २१६ दानापुर ४६ विध्याचल २२२ वांकीपुर ५१ मिर्जापुर वांकीपुरसे ६ मील पश्चिमी-७१ चुनार त्तर दिघाघाट है। ९१ मुगलसराय जंक्शन १२७ दिलदारनगर जंक्शन वांकीपुरसे दक्षिण ८ मील १४९ वक्सर पुनपुन और ५७ मील गया है।

# रीवाँ ।

नयनीसे ५८ मील पश्चिम-दक्षिण जवलपुरकी लाइनपर पश्चिमीत्तर देशके वान्दा जिले में मानिकपुर रेलवेका जंक्शन है।

मानिकपुरसे चालीस पचास मील दक्षिण-पूर्व मध्यभारतके बघेलखण्डमें प्रधान देशी राज्यकी राजधानी रीवां एक कसवा है, जहां रेल नहीं गई है। मानिकपुरसे ७० मील दक्षिण मइहर रेलवेका स्टेशन है, जिससे ४० मील पूर्वोत्तर रीवां राजधानी तक उत्तम सड़क गई है।

यह २४ अंश ३१ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश २० कला पूर्व देशां-तरमें स्थित है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय रीवांमे २३६२६ मनुष्य थे, जिनमें १८३२० हिन्दू ४९१७ मुसलमान, ५२ जैन, ३८ सिक्ख, २९६ एनिमिष्टिक, और ३ क्रस्तान ।

रीवां ३ दीवारोंसे घरा हुआ है। मीतरीकी दीवार महाराजके महलको घरती है। महाराजका राघवमहल देखने योग्य उत्तम है।

रीवां राज्य-राज्यके उत्तरमे पश्चिमोत्तर देशके बांदा, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले, पूर्व मिर्ज़ापुर जिलेका भाग और छोटा नागपुरके देशी राज्य, दक्षिण मध्यदेशमें छत्तीसगढ़, मण्डला और जन्नलपुर जिले और पश्चिम वघेलखंडके माइहर, नागाड, सोहाबल और कोठी राज्य है।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रफल लगभग १०००० वर्गमील और मनुष्य-संख्या १३०५१२४ थीं । जिनमे ९७१७८८ हिन्दू, ३०२१०७ आदि निवासी, ३११०७ मुसलमान, ८६ जैन, २८ क्रस्तान और ८ सिक्ख थें। हिन्दुओंमें ब्राह्मण , कुर्मी, अहीर, राजपुत, अधिक हैं। आदि निवासियोमे कोल और गोंड़ दो जाति हैं। ब्राह्मण और राजपूत जमींदार और कुर्मी और गोंड़ जमींदार और खेतिहार हैं।

राज्यकी माल्गुजारी सन १८८३-८४ ई० मे १११२५८० रुपया था, जिसमेंसे ७०६० ९० रुपया जमीनसे आया था। देशके जंगल और कोयलेकी खानोसे वहुत आमदनी है। कार्ला भूमिमें गेहूं इत्यादिकी अच्छी फिसल होती है। लाह, करायल गोंद राज्यसे दूसरे देशोमें जाते हैं । और बांधवगढ़का किला प्रसिद्ध है ।

सन् १८८३-८४ ई० में ३७१ घोड़सवार ५६४ पेदल, ६ मैदानकी तोपे और ७७

गोलंदाज थे।

सोन नदी राज्यकी दक्षिण सीमासे निकलकर राज्यमें उत्तर और पूर्वोत्तर वहनेके उपरांत मिर्ज़ापुर जिलेमें गई है। टंस नदी भी राज्यमे होकर गई है। राज्यकी पश्चिमी सीमा होकर रेलवे निकली है। सतना और दमौरा राज्यमें स्टेशन है। डेकानकी वड़ी सड़क रीवां और मइहर होकर गई है।

मानिकपुर रेलवे जंक्शनसे ४८ मील दक्षिण रीवां राज्यमे सतनाका रेलवे स्टेशन है। सतनामे वघेलखंडके पोलिटिकल एजेंटका सदर स्थान है। वहां देशी रिसालेका एक हिस्सा रहता है। और रीवांके महाराजकी सुन्दर कोठी बनी है। सतनासे पूर्व रीवांको उत्तम सड़क गई है।

# इतिहास ।

सन् ५८० ई० में वायदेव गुजरातसे आकर मोरफाके किलेका मालिक बना और पीढ़ा वानकी राजाकी पुत्रीसे उसने विवाह किया। उसका पुत्र कुरून देव सन ६१५मे राजा हुआ उसने राज्यको वढ़ाया और उसका नाम वघेलखंड रक्खा । कुरुनदेवने मंडलाके राजाकी पुत्रीसे विवाह करके वांधवगढ़के किलेको दहेजमें पाया और अपनी कचहरीको वहां लेगया। १९ वां राजा बीरभानुराव सन १६०१ में राजा हुए, जिनके राज्यके समय हुमायूंगाहफे परिवारके छोगोंने शेरशाहके डरसे भागकर रीवां राज्यमे पन्नाह छिया था। सन १६१८ में विक्रमादित्यने रीवांको वसाकर अपनी राजधानी वनाया । २७ वां राजा अवधूतसिंह अपने पिताके मरनेके समय केवल ६ महीनेका था, उस समय बुंदेलोके प्रधान हादीशाहने रीवां राज्यपर चढ़ाई करके उसपर अधिकार करितया। अवधूतिसह और उसकी माता प्रतापगढ़मे भाग गई । कुठ दिनोके उपरांत दिल्लीके बादशाहकी सहायतासे हरदीशाह राज्यसे निकाल दिया गया। अव-धूतासिहके पीछे अजितसिंह और अजितसिंहके पश्चात् सन १८०९ मे जयसिंह राजा हुए । सन १८१२ ई० में अंगरेजी सरकार और जयसिंहके साथ प्रथम संिव हुई और अंगरेजी प्रभाव बुंदेलखंडमे हुआ । जयसिंह देवके पश्चात् उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिह राजा हुए, जिनकी मृत्यु होनेपर सन १८३४ में महाराज रघुराजसिंह के. जी. सी. एस. आई. रीवां नरेश हुए, जो बड़े विष्णुभक्त और कवि थे । सन १८४७ मे महाराजने अपने राज्यसे सती होनेकी रीतिको उठा दिया । सन १८५७ के वलवेके समयके अच्छे कामोके यदलेमें अंगरेजी सरकारने महाराजको सोहागपुर और अमर-ऋंटकका अधिकार और के. जी. एम. आई. की पद्वी दी और उनको १९ तोपोकी सलामी मिलनेका अधिकार प्राप्त हुआ। सन् १८८०म महाराज रघुराजसिंहका देहांत हो गया। रीवां राज्य पोलिटिकल एजेट और सुपारेटेन्डेंटके प्रबंधके अधीन हुआ । राजपरिवारके १० सरदारोंकी कौन्सिलकी सहायतासे राज्यकार्य चलने लगा । सोभाग्यको वातहै कि, इससमय महाराज रयुराजसिंहके सुयोग्यपुत्र श्रीमन्महाराजा-धिराज श्री १०८ श्रीमदाराज सर वेङ्कटरमण रामानुजप्रसादसिंहज्देव वहादुर (जी. सी. एस्. आई ) वडी योग्यतासे राजकार्य चला रहे हैं।

#### नागौड़।

नागाँड मध्य भारतमे वधेलवंडके अधीन एक छोटा राज्य है, जिसके पृत्रींन्तर सोहा-वल और रीवां राज्य, दक्षिण-पूर्व गइहर राज्य और पश्चिम पन्ना राज्य है। जन् १८८१ म राज्यका क्षेत्रफल ४५० वर्गमील और जन-संख्या ७९६२९ थी। जिनमें ६८०७० हिन्दू मुसलमान, ६७९ जैन, ११ क्रस्तान, २ सिक्ख और ७९६५ आदि निवासी थे। आदि निवा-सियोंमें २१२९ गोंड़ और ५८३६ कोल।

राज्यकी मालगुजारी लगभग १५०००० रुपया है, जिसमेसे ७०००० रुपया जागीरों और परमार्थ तथा पुण्यमें खर्च पड़ता है। राज्य होकर रेल गई है।

मानिकपुरसे ४८ मील दक्षिण सतनाका स्टेशन है जिससे १७ मील दूर नागोड़ कसवा है, जिसमें पहले एक अंगरेजी छावनी थी और राजा रहते थे। वहां एक किला है। सन्१८७६ के लगभग नागोड़के राजाने कसवेको छोड़ दिया और वे उचहरामें रहने लगे। नागोड़की जनसंख्या घटकर सन् १८८१ ई० में ४८२८ रह गई।

## इतिहास।

सन १८१८ ई० में छाछशिवराजसिंहकी मृत्यु होनेपर उसके पुत्र वलमद्रसिंह उत्तरा-धिकारी हुए, जो सन १८३१ में अपने भाईको मारडालनेक अपराधसे पदच्युत करिए गए, उनका पुत्र राघवेंद्र सिंह छड़का था, इसिंछये राज्य थोड़े दिनोंके लिये अंगरेजी राजकाजके अधीन रहा। सन १८३८ में राघवेंद्रसिंह राज्यके अधिकारी हुए। सन् १८५७ के बलवेंके समयके अच्छे कामोके बदलेंमे राजाको जन्त किया हुआ विजय राघवगढ़का राज्य मिला और ९ तोपोंकी सलामी मिलती है। सन् १८७४ में राघवेंद्रसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र वर्तमान राजा राघवेंद्रसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो परिहार राजपृत हैं। राजाको २ तोप और ११६ पेदल और पुलिस हैं।

#### मइहर।

मानिकपुर जंगशनसे ७० मीछ और सतनासे २२ मीछ दक्षिण मइहरका रेखें रटेशन है। मध्य भारतके बुंदेलखंड एजेंसीके अधीन देशी राज्यकी राजधानी डेकानकी बड़ी सड़कके पास मइहर छोटा कसवा है। यह २४ अंश १६ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ४८ कला पूर्व देशांतरमें है।

सन १८८१ की मनुष्यगणनाके समय मइहरमें ६४८७ मनुष्य थे, जिनमें ५३४७

हिन्दू, ११२९ मुसलमान और ११ दूसरे।

मइहरमे १६ वीं सदीका बनाहुआ एक किला है, जिसमें अव राजा रहते है। एक झील कसबेके पश्चिमोत्तर और दूसरी दक्षिण-पश्चिम है। यहांकी प्रधान सीदागरी गला, मकान बनाने योग्य लकड़ी, और जंगलकी पैदाबारकी है। यहांसे बड़ी सड़क द्वारा ४० मील पृबीत्तर रीवां राजधानी है।

मइहर राज्य-राज्यके उत्तर नागौड़ राज्य, पूर्व रीवां राज्य, दक्षिण जवलपुरका अंर-

रेजी जिला और पश्चिम अजयगढ़ राज्य है।

सन् १८८१ ई० में राज्यका क्षेत्रफल लगभग ४०० वर्गमील और मालगुजारी ७०९६० कपया थी। राज्यमे १ कसवा और १८२ गांव थे। मनुष्य संख्या ७१७०९ थी, जिसमे५९०९० हिन्दू, १०५७७ आदि निवासी, २०२९ मुसलमान, ६ जैन, ५ क्रस्तान, और २ सिक्ख थे, हिन्दुओं में कुनवी और ब्राह्मण अधिक हैं आदि निवासियों कोल और गोंड दो जाति हैं।

इतिहास।

पहिले यह राज्य रीवांके अधीन था, परन्तु वुंदेलखण्डमे अंगरेजी पराक्रम नियत होनेके ब्रहुतेरे वर्ष पहिले पन्नाके बुंदेला राजाके हाथमें आया था, जिसने इस राज्यको ठाकुर दुर्जन- सिंहके पिताको दे दिया। सन १८२६ में दुर्जनसिंहके देहांत होने पर उसके पुत्रोंने राज्यके छिये झगड़ा किया, तव अंगरेजी सरकारने राज्यको विभक्त करके विश्वनसिंहको महहर और प्रयागदासको विजयगढ़का राजा बनाया। सन १८५८ में वगावत करनेके अपराधमे अंगरेजी सरकारने विजयगढ़के राज्यको छीन छिया। विश्वनसिंहका पोता माइहरके वर्तमान नरेश योगीजाति राजा रघुवीरसिंह हैं, जिनको सन १८७७ के दिख्ली द्रवारमे राजाकी पद्वी मिली और तबसे तोपोंकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई। राजाका सैनिक वल ७ तोपे और ८८ पैदल और पुलिस है।

## करवी।

मानिकपुर जंक्शनसे १९ मील पश्चिमोत्तर करवीका स्टेशन है। करवी पश्चिमोत्तर देश के बांदा जिलेका सब डिवीजन पयस्विनी नदीके पास एक कसबा है, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४१६७ मनुष्य थे। यह २५ अंश १२ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ५६ कला ५० विकला पूर्व देशांतरमें है।

यहां ५ मन्दिर, ५ मसजिद और स्टेशनसे १ ई मीलके अन्तर पर एक सराय ह। एक बड़े मकानमें प्रसिद्ध नारायणरावके परिवारके लोग रहते है।

करवोमें गणेशवाग प्रख्यात है, जिसमें विनायक रावके (सन १८३० ई०) वनवाए हुए एक नालाव, एक सुन्दर मन्दिर और एक कृप हैं।

#### इतिहास।

सन १८०५ ई० मे करवीमें अंगरेजी फीजकी छावनी वनी। सन १८२९ में यह पेश-वाके नायब विनायक रावके रहनेका स्थान हुई, जो प्रायः शाही हालतमें रहता था। वलवेके समय वांदाके ज्वाइंट मिजस्ट्रेटके मारे जाने पर नारायण राव ८ महीने तक इस इलाकेका स्वतंत्र मालिक रहा। वलवेके पीछे धीरे धीरे करवीकी घटती होने लगी।

राजापुर-करवीसे १८ मील पूर्वोत्तर वांदा जिलें यमुना नदीके दाहिने किनारे पर राजापुर तिजारती कसवा है, जिसको हिन्दिके प्रसिद्ध किन तुलसीदासने एटा जिलेंके सोरों से आकर नियत किया, जिनका देहान्त सम्वत् १६८० (सन १६२३ ई०) में काशीके अस्सीघाटपर हुआ। राजापुरके एक मन्दिरमें तुलसीदासका चौरा है, जिसपर तुलसीवृत रामायण रक्खी है। सन १८८१ की जन-संख्याके समय राजापुरमें ७३२९ मनुष्य थे, जिनमें ६९४६ हिन्दू, ३७७ मुसलमान और ६ जैन। राजापुरमें कई एक देनमन्दिर और पुलिसका स्टेशन है। वर्षमे ४ मेला होते हैं।

### चित्रकूट।

सीतापुर-करवीसे ५ मील मन्दाकिनी अर्थात् पयस्विनी नदीके वार्यं तट पर वान्दा जिलेमे चित्रकूटकी वस्ती सीतापुर है करवीमें सवारीके लिये वैलगाड़ी और टट्ट मिलते हैं।

सीतापुर वड़ी वस्ती है, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १९७७ मनुष्य थे। इसमे पण्डा लोगहीके अधिक मकान हैं। यहां वन्दर बहुत हैं, इनके डरमें बहांक प्रायः सम्पूर्ण मकानोंके छप्परोपर घर आदि कांटेदार बृक्षोंके झांखर विद्याए गए हैं। कोटिनिधि, अह-सूया आदि स्थानों पर जानेके लिये सीतापुरमें पालकी टट्टू और एकी गिडने हैं।

मन्दाकिनीके किनारे सड़कके दूसरे वगलपर वहुतेरे देवमन्दिर हैं। स्नानका प्रधान स्थान सीतापुरके पास रामघाट है, जिसके समीप एक छोटे और एक वड़े मन्दिरमे राम लक्ष्मण आदि देवताओंका दर्शन होता है।

चैत्रकी रामनौमी और कार्तिककी दिवालीको वहें मेले और अमावास्या और प्रहणमें छोटे मेले होते हैं। दोनो वहें मेलोंमें प्रथम ३००० से ४५००० तक मनुष्य आते थे, परन्तु अब १५००० से अधिक नहीं आते। चारोओरकी पहाड़ियोपर, मन्दािकनीके किनारों पर और मैदानोंमे देवताओंके ३३ स्थान हैं, जिनमे कोटितीर्थ, देवांगना, हनुमानधारा, स्फिटिक- जिला, अनुसूया, गुप्त गोदावरी और भरतकूप ७ प्रधान हैं।

कामदानाथ (पहाड़ी) – सीतापुरसे १ मील पर कामदानाथ पहाड़ी सुन्दर पीधे और वड़े ग्रक्षोंसे ढपी हुई है। पहाड़ीके चारोंओर ५ मील परिक्रमाकी पक्की सड़क है, जिसको लगभग १५० वर्ष हुए कि पन्नाके राजाने बनवाया। पहाड़ीके चारोंओर परिक्रमाके पास बहुतरे देवस्थान और मन्दिर हैं, जिनमे रामचबूतरा, मुखारविन्द, चरणपादुका आदि स्थान मुख्य है। पहाड़ी पर बहुत बन्दर हैं। जिनको यात्री चने खिलाते हैं। कामदानाथ चित्रकूट मे प्रधान देवता है। सीतापुरसे कामदानाथ तक छोटे बड़े सैकडों मन्दिर हैं, जिनमे अधिकांश पन्ना राज्यकी ओरसे बने हुए हैं।

कामदानाथके पास लक्ष्मण पहाड़ीपर लक्ष्मणजीका मन्दिर है, जहां जानेके लिये २०० से अधिक सीढ़ियां वनी है।

कोटि तीर्थ—एक पहाड़ी पर बहुत सीढियों द्वारा चढ़ने पर एक कुण्ड मिलता है, जिसमें यात्री स्नान करते है। लोग कहते है कि एक समय इस स्थान पर कोटि ऋषियोंने यह किया था इसलिये इसका नाम कोटितीर्थ पड़ा। यात्री स्नान दर्शन करके दे। पहरके अन्दर सीतापुर लोट आते है।

हनुमानधारा—एक पहाड़ी पर हनुमानजीकी एक विशाल मूर्ति है, जिसकी भुजा पर ऊपरसे गिरती हुई जलकी धार पड़ रही है। यहाँ औरभी कई स्थान हैं। यात्री हनुमानधारासे भी दोपहरके अन्दर सीतापुर लीट आते हैं।

स्फिटिकशिला और अनसूया—चित्रकूटसे १ मील दक्षिण मन्दाकिनीके किनारे प्रमोद-चनमें रीवांके महाराजका बनवाया हुआ लक्ष्मीनारायणका सुन्दर मन्दिर और वड़ा मकान है। उन दोनोंके चारोंओर ऊंची दीवार वाले किलेके समान वड़ा घेरा है। दीवारके पास पल्टन रहनेके लिये मकान बने है। घेरेके भीतर जंगल लग गयाहै।

प्रमीदिवनसे १ मील दक्षिण मन्दािकनीके बाएं किनारे पर स्फिटिकशिला नामक पत्थर का बड़ा ढोका है, जिस पर चरणका चिह्न देख पड़ता है। यात्री मन्दािकनीमे स्नान करके चरण-चिह्नका दर्शन करते है। इन्ह्रके पुत्र जयन्तने काक बनकर इसी स्थानपर सीताजीको चोचसे मारा था।

स्फटिकशिलासे २ मील आगे एक नाला, ४ मील आगे दूसरा नाला और ६ मील आगे स्थिति सितापुरसे ८ मील पर अनसूया नामक स्थान है। यहां मन्दाकिनीके वाएं किनारे पहाड़ीके पादमूल पर एक मिन्द्रिमें अनसूया और दूसरे मान्द्रिमें अनसूयाके पित अत्रि मुनि हैं, जिसके पास यात्रियों के रहनेके लिये एक छोटा मकान है। यहां लंगूर बन्द्रर बहुत हैं। सेलेके दिनों में मोदी रहता है। समतल भूमि नहीं है।

२०० सीढ़ियोके ऊपर सिद्ध वावाकी कुटी है। सिद्ध वावाके देहान्त हुए ३ वर्ष हुए, अब उनका चेळा है। सिद्ध वावाका सदावर्त यहां अवभी जारी है।

गुप्त गोदावरी-अमसूया स्थानसे २ मील उत्तर उसी रास्तेसे लैंटकर २ मील पश्चिम जानेपर एक बस्ती मिलती है, जिसमें एक ज़मींदारका मकान, विनयेकी दूकान और टिक-नेकी जगह हैं। वहांसे २ मील और आगे अर्थात् अनसूयासे ६ मीलपर गुप्त गोदावरी है।

एक अँघेरी गुफामें१५ वा १६ गज भीतर सीताकुण्ड है, जिसमें झरनेका पानी गिरता है और बैठकर स्नान करने योग्य पानी रहता है । दूसरी जगह गुफा मन्दिरके आकारका एक स्थान है । गुफाके भीतर बहुत चमगादुर रहते हैं दीपके प्रकाशसे भीतर जाना होता है ।

जलकी घारें पहाड़ीसे गुफाके वाहर निकलकर पत्थरसे वाँघे हुए २ छोटे पोखरोमें होतीहुई वाहर गिरती हैं और कुछ दूर आगे जाकर पृथ्वीमे गुप्त होजाती है, इसीसे इसका नाम 'गुप्तगोदावरी' पड़ा है। पोखरोंके पास २ छोटे मन्दिर हैं और दिनमे एक साधुरहता है जो दीप जलाकर यात्रियोंको गुफामें ले जाता है।

भरतकूप—गुप्त गोदावरीसे १ हैं मीछ दूर चौबेपुर एक वस्ती है, जिसमें काछिजर के राजाओं मेसे एक चौबे राधाचरण ठाकुर रहते हैं। काछिजरके चौबे छोगोको अब १ है छास रुपयेके छगभगकी आमदनीका राज्य है। एजेण्टके अधीन ७ राजे हैं, जो चित्रकूट में और इसके आस पास वसे हैं। चित्रकूटके जंगछ इन्हींके राज्यमें हैं। चौबेपुरमें पके सरोवरके ऊपर एक पंक्तिसे ११ शिवमन्दिर वने हैं, जिनके नीचे पोखरेकी ओर धर्मशाछा है। पोखरेकी दूसरी ओर ठाकुरवाड़ी है। चौबेके पूर्वजने इस स्थानको वनवाकर इसका नाम कैछास रक्खा। इनकी ओरसे सदावर्त जारी है।

चौवेपुरसे ६ ई मील और गुप्त गोदावरीसे ८ मील खेतके मैदानमे भरतकृप है, जिससे जल भरकर स्नान किया जाता है। इसके पास एक वड़े मन्दिरमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न छोटे मन्दिरमें केवल भरतकी मूर्ति है।

तुलसीकृतमानसरामायण—संवत् १६३१ (सन १५७४ ई०) का वनाहुआ भाषा पद्यमे एक प्रनथ है, जिसमें लिखा है कि चित्रकृट पर्वतके निकट एक अनादिसिद्ध स्थल गुप्त था, जिसमें अत्रिमुनिके सेवकोने जलके लिए कृप खोदा था । जव रामचन्द्रजीने भरतके विशेष आग्रह करनेपर भी राज्याभिषेक खीकार नहीं किया, तव उनके अभिषेकके अर्थ जो तीर्थोंका जल लाया गया था, वह सब उसी कृपमें डाल दिया गया। तीर्थोंके जलयोगसे वह कृप अति पवित्र होगया और तबसे उसका नाम भरतकृप हुआ।

चित्रकूटका जंगल-चित्रकूटका जंगल विख्यात है। जगह जगह पने लता गृक्षोकी हारियाली मनोहर है। जगह जगह सिंघाड़ेका जंगल वना है, जगह जगह वन जन्तुओं के झुण्ड देख पड़ते हैं, जगह जगह पर्वतसे झरने निकले है और जगह जगह वस्ती है।

तमोलिया-भरतकृपसे एक ओर ६ मील सीतापुर और दूसरी ओर १ मील तमोलियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे १० मील करवी है। दोनोंके वीचमें चित्रकृट स्टेशन है. जिसमें १० मील करवी है। दोनोंके वीचमें चित्रकृट स्टेशन भी है, परन्तु वहां यात्री नहीं उतरते, त्योंकि रास्ता जंगलका है और कोई सवारी नहीं मिलती, नमोलिया वड़ी वस्ती है, वहासे ची और रुई दूसरी जगहमें जाती है।

# संक्षिप्त प्राचीन कथा।

महाभारत-( वनपर्व-८५ वां अध्याय ) चित्रकूटमें सव पापोंकी नाश करनेवाली मन्दािकनी नदी है, जिसमें स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है और मोक्ष मिलता है। वहांसे अत्यन्त उत्तम भर्नृहािरके स्थानको जाना चाहिए, जहां देवताओंके सेनापित स्वामिकाितक सदा निवास करते है। आगे कोटितीर्थ है, जिसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है। वहाँसे जेछतिर्थमें जाना चाहिए, जहां महादेवकी पूजा करनेसे पुरुष चंद्रमाके समान प्रकाशित होजाता है। उस कुएंमें चारों समुद्र बसते हैं। नियमधारी पुरुष वहां स्नान करनेसे पित्रत्र होकर मोक्षको प्राप्त करता है।

( अनुशासनपर्वि–२५ वां अध्याय ) चित्रकूटकी मन्दाकिनीके जलमें निराहार होकर स्नान करनेसे मनुष्यको राज्यलक्ष्मी मिलती है ।

वाल्मीकिरामायण-( अयोध्याकाण्ड-५६ वां सर्ग ) वनवासके समय लक्ष्मणने श्रीरामच-न्द्रजीकी आज्ञासे अनेक प्रकारके वृक्षोंको काट काष्ठ लाकर चित्रकूट पर्वतपर पर्णशाला बनाई और अच्छी तरहसे उसको आच्छादन कर किंवाड़ लगाया राम और लक्ष्मणने अयोध्यासे चलने पर पांचवे दिन पर्णशालेमें निवास किया ।

(९२ वां सर्ग) चित्रकूट पर्वतसे उत्तर ओर मन्दाकिनी नदी बहती थी। पर्वतके ऊपर पर्णकुटीमें राम लक्ष्मण निवास करते थे। (९९ वां सर्ग) भरतजी अयोध्यावासियों साहित चित्रकूटमे आकर रामचंद्रसे मिले।

(११६ वं सर्ग से ११९ वं सर्ग तक) भरतजी जब अयोध्याको छोट गए, उसके पश्चात् चित्रकूटके ऋषिगण खर आदि राक्ष्सोंके उपद्रवसे उद्विम हो उस वनको छोड़ महर्षि अगस्त्यके आश्रममें चछे गए। कई ऋषिश्वर रामचन्द्रके आश्रयसे रह गए,तव रामचन्द्रने सोचा कि मैंने यहांपर भरत, मातृगण और पुरवासियोंको देखा है, इस्छिये सर्व काछमें मेरी चित्तन्श्वात्त उन्हींकी ओर छगी रहती है और इस स्थानमे भरतकी सेनाके घोड़ो और हाथियोंकी छोदसे यहांकी भूमि अत्यन्त अशुद्ध हो गई है, ऐसा विचार कर श्रीरामचन्द्र सीता और छक्ष्मण सिहत वहांसे चछ निकछे और अत्रिमुनिके आश्रममे आकर उनको प्रणाम किया। मुनिन तीनो जनींका विधिपूर्वक अतिथि—सत्कार किया और कहा कि हे रामचन्द्र। यह धर्मचारिणी तापसी अनसूयाने उप तप और तियमोंके वछसे १० वर्षकी अनावृष्टिमें ऋषियोंके भोजनके छिए फळ मूळ उत्पन्न किए और स्नानके निमित्त गंगा (मन्दाकिनी) नदीको यहां वहाया। इसी अनसूयाने सहस्र वर्ष पर्यान्त बड़ी तपस्याकी, इसीके त्रतोसे ऋषियोंके तपके विन्न नष्ट हुए। इसके अनन्तर अनसूयाने सीताको पतित्रत धर्मके उपदेश और दिव्य अछंकार दिए। रामचन्द्रने उस रात्रिमे वहां निवास कर प्रातःकाल छक्ष्मण और सीता सहित अत्रि मुनिक आश्रमसे चलकर दुर्गम वनमे प्रवेश किया।

( सुन्दरकाण्ड-३८ वां सर्ग ) हनुमानने छंकामे जानकीजीसे कहा कि मुझको कुछ चिह्न दो। जानकी बोली कि हे किपवर ! तुम रामचन्द्रसे यह चिन्हानी कहना कि चित्रकृट पर्वतके पास उपवनोमे जलकीडा करके तुम मेरे गोदमें सो गए थे, उस समय एक कीआ मुझे चोंच मारने लगा, तब में उसको ढेलोंसे मारती भी थी तो भी वह मुझे नोच कर उसी स्थानमे किसी जगह छिप जाता था। जब कौआसे विदीर्ण की गई में थकगई और आंसुओंसे

मेरा मुख भरगया, तब कीआ े रूपधारी इन्द्रके पुत्र (जयन्त) की ओर तुम्हारी दृष्टि जा पड़ी। तब तुमने वड़ा क्रोधकर चटाईमेंसे एक कुशले उसको ब्रह्माखसे अभिमंत्रित कर उसपर चलाया। कुश कालाग्निके समान प्रव्वलित हो उस पक्षीके समीप दौड़ा, तब वह अपनी रक्षाके लिये भूमण्डलमें घूमकर अपने पिता इन्द्रके पास गया। इन्द्रने उसको निकाल दिया तब वह तीनों लोकोमें भ्रमण कर फिर तुम्हारेही शरणमें आया। ब्रह्माख निष्कल नहीं होता, इसलिये तुमने उसकी दिहनी आंख फोड़कर उसको लोड़िदया और वह अपने गृह चला गया।

शिवपुराण-(८ वां खंड, दूसरा अध्याय) विष्णुने ब्रह्मासे कहा कि चित्रकूट जो प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके दर्शनमात्रसे पापी निष्पाप हो जाता है, जहां मंदाकिनी नदी वह रही है जिसमे स्नान करनेसे कोई पाप शेष नहीं रहता, और जहां नदी और पर्वतके वीच धनुपाकार एक नदी है, वह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। तुम वहां जाकर एक पुरी वसाओ। तव ब्रह्माने चित्रकूटमे जाकर मत्तगयन्द नामक शिवलिंग स्थापित किया। जो मनुष्य वहां जाकर मत्तगयन्द शिवका दर्शन नहीं करता, उसकी यात्राका फल चला जाता है।

संकर्षण पर्वतके पूर्व कोटितीर्थमे कोटेश्वर शिवलिंग हैं। चित्रकूटके दक्षिण ओरसे आगे पश्चिम ओरको तुगारण्य पर्वत है, जहां गोदावरी नदी वह रही है। वहां पशुपति शिवलिंग हें।

(तीसरा अध्याय) नीलकंठसे दक्षिण अत्रीश्वर शिवलिंग हैं। अत्रिने अपनी स्त्री अन-सूयाके सहित चित्रकूट पर्वतके निकट अति श्रमसे तप किया है। अकाल और निर्वर्षणके समय अनसूयाके तपके प्रभावसे चित्रकूटमें गंगा स्थित होगई, जिनका नाम मंदाकिनी प्रसिद्ध हुआ।

### कालिंजर।

तमोलियांक स्टेशनसे ८ मील पश्चिमोत्तर ( मानिकपुरसे ३७ मील ) वदीसाका रेलवे स्टेशन है । वदीसा वगई नदीके किनारेपर पश्चिमोत्तर देश बुंदेलखण्डके वांदा जिलेमें तहसी-लीका सदर स्थान है, जहांसे घी, रुई और गहे दूसरे स्थानोंमे जाते हैं ।

वदौसासे १८ मील और बांदा कसवेसे ३३मील दक्षिण वदीसा तहसीलीमें समुद्रसे १२३० फीट ऊपर कालिंजरका कसवा और प्रसिद्ध पहाड़ी किला है। यह २५ अंग १ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ३१ कला ३५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

कालिंजर क्सवा, जो उस देशमें तरहरी कहलाता है, पहाड़ीके पार्मूलके निकर है; जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३७०६ मनुष्य थे। निवासी खास करके प्राप्तण और काछी हैं, परंतु मेलों और तिहवारों के समय विनये और अनेक भांतिके काम करनेवाले और भारतवर्षके दूर दूरसे यात्री यहां आते हैं। क्सवेमें कई एक धमी महाजन हैं। क्सवेमें पूर्व द्रवाजेके पास युरोपियन मुसाफिरों के रहने के लिये वंगला वना है। क्सवेमें वाजार, एंगलोवरनेक्यूलर स्कूल और एक छोटा अस्पताल है। पहाड़ी के पाद्मूलके निकट पूर्वे त्तर पट्टान में काट करके वनाहुआ और पत्थरकी सीढ़ियों से चेराहुआ सुरसार गंगा नामक तालाय है। क्सवा पहले दीवारसे घेरा हुआ था, अवतक ३ फाटक खड़े हैं, जिनके नाम कामदा फाटक, रीवां फाटक और पत्ना फाटक हैं।

# क़िलेमें देवस्थान और देव मूर्तियां।

क़िला-यह चुंदेलखण्डके बहुत पुराने किलानेंने एक है। इसकी नेत्र २५ क्ल नोटी है। सुरसार गंगा तालावके पूर्वोत्तर पहाडीके आधे रास्तेमें टालगर चलगंटेश्वर महादेवका स्थान

है। पहाड़ी काटकर चकरदार मार्ग ऊपरको बना है। उत्तरसे ७ फाटकोंसे होकर किलेंमें जाना होता है। (१) आलम दरवाजा। (२) गणेश दरवाजा, (३) चंडी दरवाजा, (४) वलभद्र दरवाजा। आगे चट्टानमें काटाहुआ ४५ गज लंबा और १० गज चौड़ा भैरवकुण्ड नामक तालाव है, जिससे २० फीट ऊपर भैरवकी बड़ी प्रतिमा चट्टानमें वनवाईहुई है। इस के निचे चट्टान काटकर वनीहुई एक गुफा है, जिसके आगे चौकोंने खंभे वने है। वर्षाकाल और जाड़ेकी ऋतुओंमे गुफाकी सतहपर पानी रहता है। गुफाके बाहर शिलालेख है, जिसमें वारिवर्मा देव, सुरहरि देवका पुत्र श्रीरामदेव, मिहला और जाहुलका भाई और लाखनका पुत्र जस धवलके नाम हैं। अंतवालेका समय संवत् ११९२ है। लाखन और मिहलाका नाम चौहान और चंदेलोकी लड़ाइयोंका स्मरण कराता है। आगे (५ वां)हनुमान फाटक है, जिस के निकट हनुमानकुंड और किलेके इस हिस्सेमें बहुतेरी बनावट और लेख है। लेखोमेसे एक में चंदेल राजपृत कीर्तिवर्मा मदनवर्माका नाम पढ़ा जाता है। (६ वां) लाल दरवाजा और (७ वां) फाटक सदर दरवाजा कहा जाता है।

कोटके भीतर पत्थर काटकर वनीहुई कोठरीमे पत्थरका सीतासेज है, जिसको सजा भी कहते है। दरवाजेके उपर चौथी सदीके अक्षरका शिलालेख है। लिखा है कि इस गुका के पहाड़के मालिक हाराने अपने नामके स्मरणार्थ बनवाया। इसके प्रधात पाताल गंगाका रास्ता मिलता है। उतराई खड़ी और किठन है। पाताल गंगा लगभग ४० फीट लंबी और इससे आधी चौड़ी पहाड़में एक गुफा है। इससे आगे पांडु कुंड है, जिससे आगे एक मार्ग कोटकी भीतके साथ बुद्धि तालाबको गया है। इसके बाद भगवान्सेज और पानीकी अमन है। मृगधारा एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां दो चट्टानी कोठरी एक पानीका कुण्ड और चट्टानोंमें ७ हरिन बने है। पुराणमें लिखा है कि ७ ऋषि थे, जो अपने गुरुके शापसे जनमान्तरमें कालिजरमें हरिन हुए। यात्रीगण हरिणकी प्रतिमाओंकी पुजा करते हैं। कोटितीर्थसे मृगधारा में जल आता है। किलेके मध्य भागमें पत्थरमें कोटितीर्थ एक बड़ा तालाब है। तंग सीढ़ियोसे पानीके निकट जाना होता है। किनारे पर पत्थर महल और दूसरी पुरानी इमारते हैं, जिनमें बहुतेरे लेख हैं।

कोटितीर्थसे आगे जानेपर परिमालका बैठक और अमनसिंहका महल मिलता है।

उतरते हुए दूसरा फाटक मिलता है, जिसके निकट दीवारमें लगीहुई जैन तीर्थकरोंकी सुन्दर प्रतिमा है। इसके वाएं मुसलमानोकी एक छोटी इमारत है। इससे आगे नीलकंठके पास पहुँचनेसे प्रथम जटाशंकर, श्लीरसागर, तुंगमेरव और कई एक गुफा मिलती हैं। यहां बहुत शिलालेख हैं। एक गुफांक लेखमें है कि, चैत्र सुदी नौमी सोमवार संवत् ११९२ रलहनके पुत्र नरसिंहने वामदेवकी प्रतिमा स्थापित की। दूसरे लेखमें ज्येष्ट सुदी नौमी संवत् ११९२ और उसके दादा दीक्षित पृथ्वीधरका नाम है। तीसरे लेखमें है कि श्रीकीर्तिवर्मा देव और सोमेश्वर (पृथ्वीराजका पिता) देव दर्शनके लिये आए। तुंगमेरवके पास लिखा है कि कार्तिक सुदी ६ शनिवार संवत्११८८ में महाश्राणिकका पुत्र सोधनका पोता और मदनवर्माका नौकर वचराजने लक्ष्मीकी मूर्तिको स्थापित किया।

इस स्थानके चारोंओर वैष्णव और शैव दोंनोंकी बहुतेरी देवप्रतिमा हैं। नीलकंठ महा देवका मन्दिर एक समय सात मंजिला था, परन्तु अव केवल खंभोंपर एक मंजिलका है, जिसमें नीलकंठ बड़ा शिवलिंग है। मन्दिरके दरवाजेके पास लेखोंसे छिपेहुए दो वडे पत्थर हैं। खंभोंके बीचकी जगहोंमें बहुतेरे यात्रियोने अपने नाम खोदवाए हैं।

मिन्दिरसे ऊपर चट्टानमें काटाहुआ एक छोटा तालाव है, इससे वाद लगभग ३० फीट ऊंची कालभैरवकी प्रतिमा मिलती है।

किलेमें मुसलमानों के बहुतेरे मकबरे है, परन्तु कोई सुन्दर नहीं है।

### इतिहास।

देशी कहावतके अनुसार चंदेल वंशके कायम करनेवाले चंद्रवर्माने ३ री अथवा ६ वीं सदीमें कालिंजरके किलेको बनवाया। किलाबंदी कुछ स्वामाविक और कुछ बनवाई हुई है। किले वननेसे पहिले हिन्दू मन्दिरोसे अवश्य पहाडी छिपी होगी, क्योंकि पवित्र स्थानोंपर लेखोंकी तारीखे किलेके फाटकके लेखोसे पहिलेकी है। फिरिस्ता कहता है कि ७ वी सदीमें महम्मद साहेबके समयके रहनेवाले केदारनाथने इसको बनवाया। मुसलमान इतिहास वेत्ता-ओने वयान किया है कि कालिंजरका राजा ९७८ ई० के आक्रमणमें लाहीरके राजा जयपालका एक मित्र था। सन १००८ में आनदपालने गृजनीके महमूद्दे ४ थे आक्रमणको रोक-नेके लिथे उससे पेशावरमें युद्ध किया, तब कालिंजरका राजा भी वहां वर्त्तमान था। सन १०२१ में कालिंजरके राजा नन्दाने कन्नौजके राजाको परास्त किया। सन १०२२ में गृजनीके महमूदने किलेपर घरा डाला था, परन्तु राजाके साथ मेल होगया। चदेल राजा दिलीके पृथ्वीराजसे परास्त होनेके पश्चात् लगभग सन ११९२ ई० में अपने राज्यशासनके वेठकको कालिंजरमें हटा ले गया। सन १२०३ में महम्मद ग़ोरीके राजप्रतिनिधि कुतुवुद्दीनने कालिंजरको ले लिया और कई मन्दिरोंके स्थानोपर मसिज़दें बनवाई, परन्तु मुसलमानोंका अधिकार वहां बहुत दिनोंतक नहीं रह सका। पिछे कई वार मुसलमानोंने कालिजरपर चढ़ाई की।

सन १५३० से १२ वप तक समय समयपर मोगल वादशाह हुमायूं कालिजरके किलेपर आक्रमण करता रहा । सन १२४५ में अफगान शेरणाहने कालिजरपर आक्रमण किया, जो किलेपर धावा करते समय मारागया, परन्तु किलेको मुसलमानोंने ले लिया और शेरशाहके पुत्र जलालके सिरपर छत्र रक्खागया । सन १५७० में मजनूखांने किलेपर आक्रमण किया । अंतमे किला अकवरको मिला । कालिजर अकवरके अधीन राजा वीरवलका जागीर बना । पीछे यह बुंदेलोके हाथमें गया और छत्रशालके मरनेपर पत्नाके हरदेवजाहके अधिकारमें आया । पीछे ४ पुस्त तक उसी बरानेमें रहा, जिसके पीछे कालिजर कायमजीको मिला । उसके प्रधान कायमजीके प्रतिनिधि द्रियावसिहके अधिकारमें आया । पहले अंगरेजी सरकारने द्रियाव सिंहके अधिकारको हु किया था, परन्तु सन १८१२ में उसके कामसे अपसन्न होकर एक फीज कालिजरको मेज द्री। ८ दिनके पीछे द्रियावसिहने देगके आधे हिस्सेको और किलेशो देकर मेल करलिया । सन १८५७ के बलवेके समय किलेकी थोडी अंगरेजी सेनाने क्लिपर अधिकार कायम रक्खा । सन १८५६ में तोडकर किला वे काम कर दिया गया ।

### संक्षिप्त प्राचीन कथा।

महाभारत-( वनपर्व-८५ वां अध्याय ) मेधाविक तीर्थके पास कार्लिनर नामक पर्वत है, जहां देवहद तीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फट होता है। लिंगपुराण-(पूर्वोद्ध-२४ वां अध्याय ) शिवजी वोले २३ वें द्वापरमें स्वेत नामक हमारा अवतार होगा, तब हम जिस पर्वतपर कालको जीर्ण (विनष्ट) करेंगे वह कालिजर कहलावेगा।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तरार्द्ध, ३५ वां अध्याय ) जगत्मे कालिजर नामक एक महातीर्थ है, वहां संहारकर्ता भगवान् महेश्वरने कालको जीर्ण करके फिर जिला दिया था।

शिवपुराण-(८वां खण्ड-दूसरा अध्याय) चित्रकूटसे दक्षिण तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध कालिंजर पर्वत है, जहां बहुतोंने तप करके सिद्धि पाई है।

#### अज़यगढ़।

कालिंजरसे १६ मोल पश्चिम वुंदेलखंडके एक छोटे देशी राज्य "अजयगढ" का किला है। राज्यके उत्तर चरखारी राज्य और बांदा जिला, दक्षिण और पूर्व पन्ना राज्य और पश्चिम छत्तरपुर राज्य है। सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफल ८०२ वर्गमील था। और ३२१ बित्तयों में ८१४५४ मनुष्य वसे थे। जिनमें ७८४२७ हिन्दू, २७६८ मुसलमान, २१४ जैन और ४५ दूसरे थे। पहाड़ी पर १७४४ फीट समुद्रके जलसे ऊपर पत्थरका ९ वी सदीका बनाहुआ पुराना किला है, जिसके चारोओरका चेहरा करीब ५० फीट ऊंचा है। पहाड़ीके उत्तरी पादमूल पर नव शहरमें राजा रहते है। राज्यकी मालगुजारी २२५००० रुपया और सैनिक बल १५० सवार, १००० पैदल, १६ तोप और ५० गोलंदाज हैं।

# इतिहास।

राजा छत्रशालकी मृत्यु होनेके पश्चात् लगभग सन १७३४ ई० में बुदेलखंडके बटने पर उसके लड़के जगत्रायके हिस्सेमे अजयगढ़के चारोंओरका देश शामिल था, परन्तु सन १८७० में महाराष्ट्रोंने इसको छीन लिया। सन१८०३ में जब बुन्देलखंडका हिस्सा अंगरेजोंको मिला, तब अंगरेजी फौज अजयगढ़को भेजी गई, परन्तु किलेके गवर्नरने घूंस लेकर लक्ष्मण दावाको किलादे दिया, जिसका कबजा अंगरेजोंने दृढ़ किया। पीछे सन १८०९ में अंगरेजोंने किलेको जीत कर पहला बुन्देला हुकूमत करनेवाला बख्तासिंहको किले और राज्यको दिदया। उसके प्रतिनिधि अवतक सवाई महाराजकी पदवीके साथ राज्य करते हैं और ७०१० रुपया खिराज देते हैं। सन्मानके लिये यहांके राजाओंको ११ तोपोकी सलामी मिलती है।

छत्तरपुर ।

अजयगढ़के दक्षिण ओर बांदासे सागर जानेवाले मार्गपर वांदासे ७० मील दक्षिण पश्चिम बुन्देलखंडमें छोटे देशी राज्यकी राजधानी छत्तरपुर है, जहां रेलवे नहीं है। यह २४ अंश ५४ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३८ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सालकी जनसंख्याके समय छत्तरपुरमें १२९५७ मनुष्य थे । जिनमें १०३४८ हिन्दू, २०९५ मुसलमान, २८६ जैन, और २२८ एनिमिष्टिक।

बुन्देलखण्डकी ( थोड़े दिन रहने वाली ) स्वाधीनताको कृायम करनेवाला प्रसिद्ध राजा छत्रशाल था । जिसके नामसे इस कृसबेका नाम छत्तरपुर पड़ा, जिसका ५ गुंवजवांला सुन्दर समाधि-मन्दिर यहां है और फैलेहुए छत्रशालके महलकी निशानियां हैं।

राज्य—राज्य हमीरपुर जिलेके दक्षिण है। ढासन और केन नदी सीमापर हैं। राज्यका क्षेत्रफल ११६९ वर्गमील और माल गुजारी २५०००० रुपये है। जनसंख्या सन १८८१ ई० मे १६४३७६ थी, जिनमे १५८१०८ हिन्दूं, ५५१० मुसलमान, ७४५ जैन और ९ कृस्तान ३१५ गांवोंमें वसते थे।

राजवंश पॅवार राजपूत है। राजा विश्वनाथिसंह वहादुर (२४ वर्ष वयके) वर्तमान नरेश हैं। इनके पूर्व पुरुषोंने महाराष्ट्रोंके छ्ट पाटके समय राजा छत्रशालके वंशधरोसे इस राज्यको छीन लिया सन १८२७ में छत्तरपुरके प्रधानको राजाकी पदवी मिली। यहांके राजाका सैनिक वल ६२ सवार, ११७८ पैदल और पुलिस, ३२ तोपे और ३८ गोलन्द्राज है। ११ तोपोकी सलामी मिलती है।

इस राज्यमे नवगंग छावनी (जन-मंख्या १०९०२) वड़ी वस्ती है।

# बिजावर ।

ंउरछा राज्यसे उत्तर बुंदेलखंडमें विजावर एक छोटा देशी राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ९७३ वर्गमील है। सन् १८८१ ई० में २९८गावोमे ११३२८५ मनुष्य थे, अर्थात् १०८२४६ हिन्दू, २५०६ जेन, २४०५ मुसलमान १२३ आदि निवासी और ५ क्रस्तान। राज्यकी माल-गुजारी २२५००० रुपया थी। देश पहाड़ी है। लोहावाले पत्थर बहुत होते हैं। प्रधान कसवा विजावर छत्तरपुरसे दक्षिण ओर है।

### इतिहास ।

सन १८११ मे अंगरेजी सरकारने विजावरके राजा रतनसिंहके अधिकारको दृढ़ किया। सन १८५७ के वलवेंकी खैरख्वाहीके समयसे विजावरके राजाओको सन्मान सूचक ११ तोपोको सलामी मिलती है। इनको सन १८६६ मे महाराजकी पदवी मिली। राजा छत्रशानलके पुत्र जगतराज, जगतराजके पुत्र वीरसिंह देव थे। जिनके वशघर वर्तमान विजावर नरेश सवाई महाराज भानुप्रतापसिंह बुदेला राजपूत हैं। इनका सैनिक वल १०० सवार, ८०० पैदल, ४ तोप और ३२ गोलंदाज हैं।

#### पन्ना।

वांदासे जञ्चलपुर जो सडक गई है, उसके निकट (कालिजरसे दक्षिण) वांदा कसवेसे ६२ मील दक्षिण बुंदेलखंडमे देशी राज्यकी राजधानी पन्ना एक कसवा है। यह २४ अंश ४३ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८० अश्१३ कला ५० विकला पूर्व देशान्तरमे थित है,

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय पत्रामे १४७०५ मनुष्य थे । अर्थात् ११७४१ हिन्ह् २१८० मुसलमान, ५७२ एनिमिष्टिक, १५८ जैन ४२ सिक्ख और १२ कृस्तान ।

पन्ना समुद्रसे ११४७कीट ऊपर प्रायः पूरे तरहमे पत्थरसे वना हुआ खुंदर कसवा है। जिसमें एक नया राजमहल और नवीन वनाहुआ वलदेवजीका मन्दिर और कई एक बड़े देवमिट्टर हैं।

पन्ना राज्य-यह मध्य भारत-युन्देलखंड एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेंडेंटके अधीन देशी राज्य है। इसके उत्तर अंगरेजी वांदा ज़िला और चरखारी राज्यके ढिविजनेंगिस एक पूर्व कोठी, सुहावल, नागांड़ और अजयगढ़ राज्य, दक्षिण मध्य प्रदेशमें दमोह और जवलपुर जिले और पश्चिम छत्तरपुर और अजयगढ़ राज्य हैं।

राज्यका क्षेत्रफल २५६८ वर्गमील है। विन्ध्यचाटके ऊपर ऊंची भूमि पर राज्यका अधिक भाग है। अधिक भूमि पहाड़ी आर जंगली है। मालगुजारी ४५०००० रुपया है। यह राज्य हीरेको खानके लिये प्रसिद्ध है। चट्टानोंके प्रायः पृंद्रह वीस फीट नीचे चहुमूल्य पत्थर मिलता है, जिसके लिये कई एक महीनोंके परिश्रमकी आवशक्यता है। पहिले के समान अब हीरे नहीं निकलते हैं, तौभी प्रतिवर्ष लगभग १००००० हपयेका हीरा निकाला जाता है।

सन १८८१में राज्यमें एक कसवा, ८६७ गांव और २२७३० ६ मनुष्य थे, जिनमें २०३४२५ हिन्दू १६६०९ आदि निवासी, ५९८९ मुसलमान, १२७१ जैन, ९ क्रस्तान, और ३ पारसी थे। आदि निवासीमें गोंड और कोल दो जाति हैं।

# इतिहास।

पन्नाके राजाका आदि प्रुह्मा प्रसिद्ध राजा छत्रशालके पुत्रोमेंसे एक हरदीशाह है। जब अंगरेजोंने बुन्देलखंडमे प्रवेश किया, तब राजके प्रधान राजा किञोरसिंह थे। उस समय राज्य पूरे हलचलमे था। अंगरेजी सरकारने सनदो द्वारा राजाके अधिकारको दृढ किया। सनदे सन १८०० और १८११ में मिलीं। सन १८५० के वलवेकी खैरख्वाहीमें राजाको २०००० हपयेके इज्जतकी पोशाक मिली और १३ तोपोंकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई। सन १८७० ई० मे वर्त्तमान पन्नानरेश महाराज सर हद्रप्रतापिसह वहादुर के. सी. एस. आई. राजा हुए। और १८७६ में प्रिंस आफ वेल्सने इनको के सी. एस. आई की पदवी महाराज ४२ वर्षकी अवस्थाके बुन्देला राजपृत हैं इनका सैनिक वल २५० सवार, २४४० पेदल, १९ तोप और ६० गोलंदाज है।

# सातवाँ अध्याय।

---->c\-<u>₹</u>-\>d-----

वान्दा, महोबा, चरलारी, जयतपुर, मऊरानीपुर, उरछा, टिहरी, और झांसी ।

#### बान्दा।

वदीसा स्टेशनसे २५ मील (मानिकपुर जंक्शनसे ६२ मील पश्चिमोत्तर) वान्दाका रेलवे स्टेशन है। वान्दा पश्चिमोत्तर देशके इलाहाबाद विभागमे जिलेका सदर स्थान केन नदिके दाहिने किनारेसे १ मील पूर्व एक कसवा है। यह २५ अंश २८ कला २० विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश २२ कला १५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय वान्दामें २३०७१ मनुष्य थे; अर्थात् १६५२२ हिन्दू

६२६४ मुसलमान, २११ जैन, ५५ क़स्तान, १६ सिक्ख, २ वौद्ध, और १ दूसरे।

वान्दाका नवाव सन १८५८ ई० में वलवेके अपराधसे निकाल दिया गया, तवसे इस शहरकी घटती होती जाती है। बान्दामे १६१ देवमन्दिर, ६६ मसजिद और ५ जैनमन्दिर (जिनमें कई उत्तम) हैं। जिलेकी कचहरियां, जेलखाना, अस्पताल, गिरजा और स्कूल हैं।

शहरसे १ मील फतहपुर रोडपर छावनी है। नदीके वाएं किनारे रेलवे पुलके पास भूरागढ़ नामक पुराना किला उजाड़ पड़ा है, जिसको सन १७८४ में गुमानसिंहने वनवायाथा। बान्दा जिला—इसके पूर्वोत्तर और उत्तर यमुना नदी; पश्चिम केन नदी, हमीरपुर जिला और गौरिहरका देशी राज्य; दक्षिण और दक्षिण-पूर्व पन्ना, चरखारी और रीवां देशी राज्य और पूर्व इलाहाबाद जिला है।

जिलेका क्षेत्रफल २०६१ वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जिलेंमं ७०५९०७ मनुष्य थे, जिनमे २५७०८५ पुरुष और २४७८२२ स्त्रियां थीं। जिलेंमे चमार, ब्राह्मण, राजपूत और अहीर अधिक है ( चमारकी संख्या सब जातियोंसे अधिक है इससे वह अथम लिखा गया )।

बान्दा जिलेके ३ कसर्वेंग सन १८८१ मे ५००० से अधिक मनुष्य थे । वान्दार्म २८९७४, राजापुरमे ७३२९ और मताउंघमे ६२५८।

#### महोबा।

वांदासे २० मील ( मानिकपुरसे ८२ मील ) पश्चिम क्रवराईका स्टेशन है, जहां चन्देल राजा वन्नाहमका बनवाया हुआ ब्रह्मताल नामक तालाव है। अब यह थोड़ा गहरा है। इसके किनारे बहुतेरे पुराने मन्दिर और मकानोकी निशानियां देख पड़ती है।

कवराईसे १३ मील और वांदासे ३३ मील ( मानिकपुरसे ९५ मील ) पश्चिम महोवा का स्टेशन है। महोवा हमीरपुर जिलेमे तहसीली सुकाम और पुराना कसवा है। यह २५ अंश १७ कला ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ५४ कला ४० विकला पूर्व देशान्तरमें है। बांदासे सागरको और हमीरपुरसे नवगंगको नहोवा होकर सड़कें गई हैं। महोवासे ५४ मील उत्तर हमीरपुरकसवा है। महोवामे सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७५६७ मनुष्य थे।

चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्माने सन इस्त्रीके ८ वे शतकमे इसको वसाया और यहा महोत्सव यज्ञ किया, इससे इसका नाम महोबा पड़ा। चन्देल राजाओंकी वनवाई हुई मदन सागर नामक झीलके किनारे पर यह वसा है। इसके ३ हिस्से हैं, एक मध्य पहाड़ीके उत्तर पुराना किला, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरीका किला, और तीसरा दक्षिण और दरीवा।

चन्देलों के समयकी कारीगरीको दिखलाती हुई आस पासमे वहुत पुरानी इमारते हैं। चन्द्रवर्मा जिस स्थानपर मरा, वहां रामकुण्ड है। किले उजाड़ पड़े हैं। मदनवर्म्माका वनवाया हुआ मुन्वादेवीका मन्दिर है, जिसके दरवाजेके आगे पत्थरके स्तम्भपर मदनवर्माका लेख है। वनवाई हुई झीलोंमेंसे दो भर गई हैं, परन्तु ११ और वारह शतकोंके वनेहुए कीर्ति—सागर और मदन—सागर अभीतक गहरे और स्वच्छ पानीवाले हैं। किनारोपर और टापुओं उजड़े पुजड़े मन्दिर, चट्टान काटकर वनीहुई वड़ी वड़ी प्रतिमाएं और वहुतरे पुराने मन्दिरों की निज्ञानियां देख पड़ती है। पहाड़ियोपर पूर्व समयके राजपृतोंके गर्माके दिनों रहने के मकान और देवस्थान हैं। मुसलमानी अमलदारीका वनाहुआ जालनखांका मकवरा और ममजिद है।

नई वस्तीमे तहसीली, पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिम, अस्पताल और स्कूल हैं।

## इतिहास।

चंदेलोकी प्रधानताके समय ९ वीं सदीसे १४ वीं तक महोवा उस कुटिशी राजवानी था चंदेलोने कसवेको और इसके पड़ोसको उत्तम मकानोंसे संवारा जिनकी बहुत निशानियां अद तक है। २० वां प्रधान पिछला राजा परमाल सन ११८२ ई० में दिलोके राजा प्रधीराजमे परास्त हुआ । इसके पश्चात् चंदेल राजकुमारोंने महोवाको छोड़कर कालिजरके पहाड़ी किलेम अपनी राजधानी वनाई । लगभग १२ वर्ष पीछे शहाबुद्दीन ग़ोरिके जनरल कुतुबुद्दीनने महोन्वाको जीत लिया और ५०० वर्ष मुसलमानोंके हाथमें रहा । सन १६८० में जिला छत्रशालके अधीन हुआ । उसके मरनेपर लगभग सन १७३४ में एक तिहाई राज्य पेशवाको मिला जिसका एक हिस्सा महोवा वना ।

प्रसिद्ध कि चन्द्वरदाई कृत पृथ्वीराज रायसामे लिखा है कि (बारहवें शतकमें) दिहीं के महाराज पृथ्वीराजकी सेना मार्ग भूलकर महोवें में पहुँची। वहां उद्स्ति घोर युद्ध हुआ। पृथ्वीराजकी सेना परास्त हुई, तव पृथ्वीराज स्वयं लड़नेको आए। उन्होंने जयचन्द राठौरकी ५०हजार सेना, लाखन, उदल, ब्रह्मादित्य और चन्देलोंको परास्त करके बहुतेरोंको कालिजरके किलेमें कैद किया और अपने सामन्त पञ्जूको महोवें छोड़ कर बहुत द्रव्य ले दिहीं आए।

# चरखारी।

वान्दासे ग्वालियर जानेवाली सड़कके पास रेलवे सड़कसे कई एक मील दक्षिण बुंन्दे-लखंडमे एक छोटी देशी राजधानी चरखारी है। यह २५ अंश २४ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ४७ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। कसवेके निकट एक बड़ी झील है। एक तालाव आस पासके मैदानको पटाता है। पहाड़ीपर छोटा किला है, जिसमें जानेके लिये चट्टानमें काटकर बनी हुई सीढियों द्वारा मार्ग है। चरखारीमे १० वर्षसे प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्त प्रति-पदासे पूर्णिमां तक गोवर्द्धननाथजीका मेला होता है।

चरखारी राज्य-अजयगढ़ राज्यके उत्तर बुन्देलखंडमें चरखारी राज्य है सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफल ७८७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या १४३०१५ थी; जिनमें १३५६३५ हिन्दू, ६२७४ मुसलमान, ९४५ आदि निवासी, १०० जैन और ६२ दूसरे थे। राज्यकी वार्षिक मालगुजारी ५०००० रुपया है।

इतिहास।

राजा बीजी बहादुरको अंगरेजी सरकारकी अधीनता स्वीकार करनेके पश्चात् सन१८०४ ई० मे सनद मिली और सन १८११ में वह दृढ़ की गई बलवेकी खैरख्वाहीमे उस समयके राजाको २००० रुपया बार्षिक आयकी भूमि और सन्मानके लिये ११ तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा मिली। चरखारीके वर्तमान नरेश३८ वर्षकी अवस्थाके महाराजाधिराज जयसिंह देव है।

#### जयतपुर।

महोवासे १४ मील पश्चिम (मानिकपुर जंकशनसे १०९ मील) कुल पहाड़का स्टेशन है, जहां तहसीली, थाना, सराय स्कूलें, कई मन्दिर, मसजिद और तालाव और एक दूटा हुआ किला है।

कुल पहाड़से ५ मील और महोवासे १९ मील पश्चिम (मानिकपुरसे ११४ मील) हमीपुर जिलेमे जैतपुरका स्टेशन है जिससे १ मीलपर वेला तालके किनारे २ मीलकी लम्वाईमे कई दुकड़ोमे जैतपुर बस्ती है, जिसको सन ई० के अठारवी शताव्दीके आरम्भमें प्रसिद्ध वुन्देलाराजा छत्रशालके पुत्र जगतराजने बसाया। राजा छत्रशालने वड़े किलेको वनवाया एक चन्देल राजाने सन ई० की ९ वीं शताव्दीमें वेला तालको वनवाया था यह ५ मीलके घरेमे अब बहुता कम गहरा है। इसका वान्ध सन १८६९ ई० में फट गया।

जैतपुरमे एक सुन्दर मन्दिर और एक छोटा और एक वड़ा दो पुरान किले हैं।

# मऊ रानीपुर।

जैतपुरके स्टेशनसे २७ मील ( मानिकपुर जंक्शनसे १४१ मील ) पश्चिम मऊ रानी-पुरका रेलवे स्टेशन है। मऊ रानीपुर झांसी जिलेके दक्षिणपूर्वकी तहसीलका सदर और न्यापारका स्थान एक म्युनिस्पल कसवा है।

इस सालकी जन-संख्याके समय इसमें १९६७५ मनुष्य थे, जिनमें १७४१८ हिन्दृ, १८१३ मुसलमान, ४४३ जैन और १ कृस्तान थे।

मकानीमें बहुतेरे ख़ुबसूरत मकान हैं। एक अस्पताल, एक सराय और कई धर्मशाला हैं। बाजारके पास पुराने किलेमें सरकारी आफिस है।

यह पहले एक गांव था जो सन १७८५ ई॰ से बढ़ा है। हालमे इसकी तिजारतकी बड़ी तरकी हुई है। खड़ुआ कपड़ा यहां वनकर भारतके सव प्रदेशोमें जाता है। रानीपुर कसबा मऊ रानीपुरसे ४ मील दूर है जिसके साथ यह एक म्युनिसिपलिटी बनता है।

#### उरछा।

मऊ रानीपुरसे २७ मील (मानिकपुरसे १६८ मील) वड़वा सागरका स्टेशन है। उरलाके राजा उदितासिंहने सन १७०५ और १७२३ ई० के वीचमें वड़वासागर झीलको बनवाया, जिसका वान्ध के मील लम्बा है। नीचे ४ मील फैलीहुई भूमिपर आम और दूसरे बृक्ष लगे हैं, जिनमे बहुतेरे बहुत पुराने और बहुत वड़े हैं। झीलके किनारेपर चड़वासागर नामक वड़ी बस्ती ३ दुकड़े होकर बसी है, जिसके पश्चिमोत्तर उदितासिंहका वनवायाहुआ पुराना किला है, जिसमे अब डॉक बंगला है। सन १८८१ की जनसंख्याके समय वडवा-सागरमें ६३१५ मनुष्य बसे थे।

बड़वासागरसे ६ मील आगे उरछाका स्टेशन है। उरछा मध्य भारतके बुन्देलखण्डमें टिहरीकी पुरानी राजधानी वेतवा (वेत्रवती) नदीके दोनों किनारोंपर वसा है, जो प्रायः अब छोड़ दिया गया है। यह २५ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ४२ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

सन १५३१ ई० में राजा रुद्रप्रतापने अपनी राजधानी कोरड़को छोड़ उरछाको वसाकर उसको राजधानी वनवाई। नदीके तीर राजमहल, एक किला और राजाओकी छतरी (समा-धिमन्दिर) हैं। दिल्लीका वादशाह जहांगीर जब उरछा देखनेको आया, उस समय यहां के राजा वीरसिहदेवने उसके रहनेको एक उत्तम महल वनवाया जो अवतक स्थित है।

### टिहरी वा टीकमगढ।

जरछाके रेलवे स्टेशनसे ४० मील दूर जरछा राज्यके दक्षिण-पश्चिम कोनेमें इमकी वर्त-मान राजधानी टिहरी वा टीकमगढ़ है, जहां रेलवे नहीं गई है। जरछासे टिहरी तक सड़क छै।

इस सालकी जन-संख्याके समय इसमें १७६१० मनुष्य थे, अर्थान् १२३६३ हिन्दृ, ३६६४ मुसलमान, ९३० जैन, ६४९ एनिमिष्टिक और ३ क्रस्तान ।

टीकमगढ़मे राजांक महलके अतिरिक्त कोई अच्छा मकान नहीं है। टीकमगढ़का फिला कुसबेके भीतर है।

उरछा राज्य-राज्यके पश्चिम झांसी और ललितपुर जिले, दक्षिण ललितपुर जिला और पन्ना और विजावर देशी राज्य, पूर्व विजावर, चरखारी और गरवली राज्य हैं।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमें ३११५१४ मनुष्य थे । जिनमे २९४७ १४ हिन्दू, ९५६० मुसलमान, ७२३३ जैन, और ७ दूसरे ।

यह राज्य बुन्देलखण्डके देशी राज्योंमें सबसे पुराना और प्रतिष्ठामें वड़ा है । बुन्देल-खण्डमें केवल उरछा राज्यमें टकसाल है । बगावतके समय उरछा ख़ैरख्वाह रहा, इससे इसका खिराज माफ करदिया गया।

राज्यका क्षेत्रफल १९३४ वर्गमील और मालगुजारी ९ लाख रुपये हैं।

देशके अधिक हिस्से पहाड़ी, जंगली, कम उपजाऊ और कम आवादी हैं। महाराजके पूर्वजोंके वनवाए हुए कई बड़े तालाव है।

# इतिहास।

सन १८१२ ई० में उरछाकी हुकूमत करने वाले राजा विक्रमादित्यसे अंगरेजी सरका-रकी संधि हुई। सन १८३४ में राजाके मरनेपर दत्तक पुत्र सुजनसिंह राजा हुए। जो तुरंतहीं मरगए, तब उनकी विधवाने हमीरसिंहको गोद लिया। राजा हमीरसिंहके मरनेके उपरांत सन १८७४ में उनके छोटे माई वर्तमान उरछा नरेश महाराज महीन्द्र सवाई प्रतापसिंह वहादुर उत्तराधिकारी हुए। इनको सन १८६५ में महाराजकी और सन१८८२ में सवाईकी पुत्रतहानी पदवी मिली। महाराज ३२ वर्ष अवस्थाके बुन्देला राजपृत है उरछाके राजाओंको १५ तोपीं-की सलामी मिलती है। सैनिक वल २०० घोड़ेसवार, ४४०० पेदल, ९० तोप और १०० गोलंदाज है। (झांसीके इतिहासमें देखों)।

वुन्देलखण्ड राज्य-यमुना नदी और मध्य प्रदेशके मध्यमें वुन्देलखण्ड है। इसकी पश्चिमी सीमा चम्वल नदी और पूर्वी सीमा रीवां राज्य है। इसमे कई अंगरेजी जिले और ३० के लगभग देशी राज्य है।

सबसे पहिलेके निवासी गोंड खयाल किए जाते हैं। उनके बादके चंदेल राजपृत ईस्वी सनकी चौदहवी राताब्दीके अन्तमे गढ़वा राजपृत आकर बसे, जो वुन्देला कहलाते थे। इसी कारणसे इस देशका नाम बुन्देलखण्ड पड़ा।

सन १८८१ ई० में बुन्देलखण्डके देशी राज्योंका क्षेत्रफल १०२२७ वर्गमील और जनसंख्या १४१६५८० थी।

बुन्देलखण्डके राज्योमें उरछाकी आय ९०००००, दतियाकी ९०००००, चर्खारीकी '५०००००, पन्नाकी ४५००००, छत्तरपुरकी २५००,०० अजयगढ़की २५०००० और विजा-वरकी आय २२५००० रुपये हैं । दूसरे राज्य बहुत छोटे हैं ।

# झांसी।

उरछासे ७ मील (मानिकपुरसे १०१ मील पश्चिम कुछ उत्तर ) झांसी जंक्शन स्टेशन है। झांसी पश्चिमीत्तर प्रदेशमे किस्मत और जिलेका सदर स्थान वतेवा नदीसे कई मील पश्चिम पहाड़ी किलेके नीचे एक छोटा ग्रहर है, जिसका टूटा हुआ धेरा ४ टै मीलका है। .

दीवारकी मोटाई ६ फीटसे १२ फीट तक और ऊंचाई १८ से ३० फीटतक है। जिसमे ९ दरवाजे है। झांसी २५ अंश २७ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३७ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय झांसीमें ५३७७९ मनुष्य थे, अर्थात् ३०९८६ पुरुष और २२७९३ स्त्रियां, जिनमें ४०७१२ हिन्दू, १०२०७ मुसलमान, १५७५ कृस्तान, ९२१ बौद्ध, ३१० जैन, और ५४ पारसी थे। मनुष्य संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ७३ वां और पश्चिमोत्तर देशमे १५ वां शहर है।

शहरमें हल्दीगंज नामक नया चीक समचतुर्भुज बना है, जिसके चारों वगलोमे एकही समान ८८ दुकानें और चारो दिशाओमें ४ फाटक हैं। शहरमे एक ओर एकही जगह मीठे पानीके ५ कूप हैं, जिससे उस स्थानका नाम पश्च कूंआ पड़ा है। इसके पास एक मन्दिर है, जहां मै टिका था।

झांसीमे फौजकी वड़ी छावनी है, जिसमें ४ कम्पनी गोरी सेना और हिन्दुस्तानी रेजीमेट है। किछा-शहरके पास मैदानमें एक पहाड़ी पर किछा है, जहांसे शहर और चारो तरफके देश देख पड़ते हैं। किछेके नीचे पूर्व और उत्तर वगलमे शहर बसा है। किछेको पत्थरकी दीवार मोटाई १६ फीटसे २० फीट तक है। दक्षिण बगलको गोलोसे बचानेके लिये एक पुस्ता वना है, जिसके पास १२ फीट गहरी और १५ फीट चौड़ी खाई है।

झांसी जिला—झांसी पश्चिमोत्तर देशमे एक कमिश्ररके आधीन एक डिवीज़न है, जिसमें जालौन, लिलतपुर और झांसी ३ जिले हैं।

झांसी जिलेके उत्तर ग्वालियर और समथर और राज्य जालीन अंगरेजी जिला,पूर्व हासन नदी, जो झांसीको हमीरपुर जिलेसे अलग करती है, दक्षिण लिलतपुर जिला और उरछा राज्य और पश्चिम दतिया ग्वालियर और खिनया धाना देशी राज्य है । वेतवा हासन और पाहुज ३ प्रधान नदी है। एक सड़क झांसीसे काल्पी होकर कानपुरको गई है।

जिलेका क्षेत्रफल १५६७ वर्गमील है। इस जिलेके ४ कसवोमेंसे (झांसीके अतिरिक्त) मऊ रानीपुर में १९६७५, और गुरसराय, वड़वा सागर और मांडेरमे १०००० से कम मनुष्य है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय झांसी जिलेमे ४०९७०९ मनुष्य ये जिनमें २१४६४६ पुरुष और १९५०६३ स्त्रियां थीं।

### इतिहास ।

ई० सनकी १७ वी शतान्द्रिके आरम्भमे वीरसिंह देव उरछा राज्यका जासन करता या। उसने अपनी राजधानीसे ८ मील पर झांसीका किला वनवाया। वीरसिंह देवने जहां-गीरके कहनेसे वादशाह अकवरके श्रिय मंत्रीको मारहाला, इसिलये वादशाहने सन १६०२ ई० मे सेना भेजकर देशको पैमाल और उजाड किया। वीरसिंह देव भाग गया, परन्तु सन १६०५ ई० मे जब जहांगीर गद्दीपर वेठा, तब वीरसिंह देवका अपराध क्षमा हुआ । वह वादशाह जहांगीरका श्रिय बना रहा। सन १६२७ ई० मे जहांगीरके पुत्र शाहजहां के वादशाह होनेपर वीरसिंह देव वागी हुआ। यदापि उसकी अपने पहले राज्यपर अधिकार रायनिकी आज्ञा मिली, पर वह अपनी पहली स्वाधीनताको फिर नहीं शाम करसका। पीछ उरछा राज्य कभी मुसलमानोके हाथमे और कभी बुन्हेला प्रधानोंके अधीन रहा।

सन १७३२ ई० में छत्रशालने महाराष्ट्रींकी सहायता चाही, जो उस समय पहला पेशवा बाजीरावके अधीन मध्य देशपर चढ़ाई कर रहे थे, वे उसकी सहायताके लिये आए सन १७३४ ई० में राजा छत्रशालके मरने पर सहायताके बदलेमें राज्यका के भाग महा-राष्ट्रोंको दिया गया दिए हुए राज्यमें वर्तमान झांसी शामिल थी सन १७४२ में महाराष्ट्रोंने उरछा राज्य पर चढ़ाई करके उसको अपनी दूसरी मिलकियतोंमें मिला लिया।

पेशवाके जनरल नारो शंकरने सन १७४४ ई० में यहांके किलेको दृढ़ किया और झांसी शहरको नियत करके उरछाके निवासियोंको यहां वसाया।

पेशवाने सन १८१७ ई०में अपने हक़को ईष्ट इण्डियन कम्पनीको देदिया देशी राजाओंने अंगरेजी रक्षाके अधीन सन १८५३ ई० तक राज्य किया । उसी सनमें उनकी मिलकियते अङ्गरेजी गवर्नमेन्टके पास चली गई। झांसी राज्य जालीन और चन्देरी जिलोंके साथ एक सुपरिण्टेडिन्सीके अधीन हुआ। राजा रावकी विधवा रानी लक्ष्मा बाईको पेशन नियत हुई। रानी अप्रसन्न रही क्योंकि उसको गोद लेनेकी आज्ञा न मिली और पशुओंकी हिंसाकी रुकावट न हुई, इससे हिन्दुओंमें मजहंबी जोश फैला।

सन १८५७ ई० के बछवेके समय ता० ५ वीं जूनको १२ वीं देशी पैदल सेनाके जुछ सिपाहियोंने किलेको अधिकारमे करिलया, जिसमें खजाने और मेगृजीन भी थे । बहुतेरे युरोपियन अफसर उसी दिन मारे गये। शेष आदिमयोंने जो अपने परिवारके साथ जुल ६६ मनुष्य थे किलेमे पनाह लिया था, कई रोज बाद सबके सब छलसे मारे गए। रानीने सर्वेषिर अपना अख़ितयार प्राप्त करनेको चाहा परन्तु बागियोंमें झगड़ा उठा उरछाके मुखियोंने झांसी पर महासरा करके निर्दयताके साथ देशको छुटा।

सन १८५८ ई० के मार्च महीनेमें अंगरेजोंने झांसी पर आक्रमण किया। २१ मार्च ता० ४ थी अप्रैल तक ३४३ अंगरेजी सैनिक मरे और घायल हुए, जिनमे ३६ अफ़सर थे। शहर और किलेकी रक्षाके लिये रानीके अधीन ११००० सिपाही, बाग़ी इत्यादि थे। ५ वीं अपरैलको अंगरेज़ी अफसर सररोज़ने किले और शहरको फिर लेलिया, परंतु किलेकी रक्षाके योग्य उसके पास सेना न थी इसलिये वह काल्पीको चला गया। उसके जानेपर फिर बग़ा- वत हुई। कुछ दिनोंके उपरांत फिर संप्राम आरंभ हुआ। रानी पुरुषवेषसे घोड़े पर सवार हो बड़ी दिलेरीके साथ लड़ती थी। ता० १० वा १८ जूनको उसका घोड़ा ग्वालियरके किलेके समीप एक नाला पार होते समय ठोकर खाकर गिर पड़ा। एक सवारने जो उसकी खी या रानी नहीं जानता था, रानीको काट डाला उसी रातको रानीके सम्वन्धियोंने उसकी देहको जला दिया।

सन १८३१ ई० में अंगरेजोंने झांसी और यहांके किलेको ग्वालियरके महाराजको दे दिया, परन्तु सन १८८६ ई० में इनको महाराजसे लेकर वदलेमें ग्वालियरका किला लौटा दिया।

# रेलवे ।

झांसी रेलवेका बड़ा केन्द्र है। यहांसे इण्डियन मिडलेंड रेलवेकी लाइन ४ ओर गई हैं। जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ ई पाई ै

मील प्रसिद्ध स्टेशन पूर्वोत्तर (8) १५ दतिया मील प्रसिद्ध स्टेशन ६० ग्वालियर ७१ उराई १०१ घोलपुर ९२ काल्पी १३५ आगरा छावनी १३७ कानपुर जंक्शन १३५ आगरा किला ∢(२) दक्षिण थोड़ा पश्चिम मील प्रसिद्ध स्टेशन पूर्व कुछ दक्षिण (8) ५६ लिलतपुर मील प्रसिद्ध स्टेशन ९५ बीना जंकुशन ७ उरछा वीनासे पूर्व ३३ रानीपुर रोड मील प्रसिद्ध स्टेशन ४० मऊ रानीपुर ४६ सागर ७२ कुछ पहाड़ १४८ भिलसा ८६ महोवा १५३ सांची ९६ कवराई १८१ भोपाल जंक्शन ११९ वान्दा भोपालसे पश्चिम १५२ तमोलिया मील प्रसिद्ध स्टेशन १६२ करवी २४ सिहोर छावनी १८१ मानिकपुर जंक्शन ११४ उज्जैत झांसी इलाहावादसे मानिक-२२७ हुशंगाबाद पुर और वान्दा होकर २४३ २३८ इटारसी जंकशन मील और कानपुर और काल्पी होकर २५७ मील है. (3) उत्तर थोड़ा पश्चिम

# आठवाँ अध्याय ।

जालोन, काल्पी, हमीरपुर, तालवेहट, लिलतपुर, चंदेरी, सागर, दमोह,राजगढ़, नरसिंहगढ़, भिलसा, सांची, सूपाल, हुशंगावाद, और इटारसी जंकज्ञन।

#### जालौन।

सांसीसे ७१ मील पूर्वोत्तर कानपुर झांसी सेक्सन पर उरार्टका रेखवे म्टेशन है। उरार्ट्ट सांसी विभागके जालीन ज़िलेका सदर स्थान एक कमवा है। पहले यह छोटा गांव था। अब इसमे८०००से अधिक मनुष्य हैं। यहां मामूली सरकारों आफिसोंके अतिरिक्त कई एक मक्वरेई। उराईसे लगभग २० नील उत्तर जालीन एक कुसवा है। यह २६ अंश ८ कला ३२ विकला उत्तर अक्षांग और ८९ अंग २२ कला ४२ विकला पूर्व देशांतरमें स्थित है। जहां अभी हेल नहीं गई है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमे १००५७ मनुष्य थे, जिनमे ८६०४ हिंदू और १४५३ मुसलमान । इसमें वहुत अच्छे मकान, उजड़ा हुआ किला जो सन १८६० में नाकामकर दिया गया, तहसीली,पुलिस स्टेशन,अस्पताल और स्कूल हैं। पुराने किलेके स्थानपर ५०००० रुपयेके खरचसे एक नया बाजार बना है। यहां थोड़ी तिजारत होती है। प्रधान निवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं, जो दक्षिणी पण्डित कहे जाते है। इनके पुरुष पेशवाके दिपोटीके अधीन अफसर थे।

जालीन जिला—यह झांसी डिवीज़नका उत्तरी जिला है। इसके उत्तर यमुना नदी, पश्चिम ग्वालियर और दतिया राज्य, दक्षिण समथर राज्य और वेतवा नदी और पूर्व वाओनी राज्य है जिलेकी कचहारियां उराईमे हैं।

जिलेका क्षेत्रफल १४६९ वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें ३९६४९१ मनुष्य थे, जिनमे २०४३०१ पुरुष और १९२१९० स्त्रियां जिलेके कोंच कसबेमें १३४०८, काल्पीमे १२७१३ और जालीन और उराईमें दश दश हजारसे कम मनुष्य थे। जिलेमें चमार, ब्राह्मण और राजपूत अधिक हैं।

#### काल्पी।

उराईसे २१ मील ( झांसीसे ९२ मील पूर्वोत्तर ) काल्पीका रेलवे स्टेशन है। काल्पी जालीन जिलेमें यमुनाके दिहने एक पुराना कसवा है। यह २६ अंश ७ कला २० विकला उत्तर अक्षांश और ८९ अंश ४७ कला १५ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय काल्पीमें १२७१३ मनुष्य थे, जिनमें ९०८७ हिन्दू ३५७६ मुसलमान, ३९ जैन और ११ क्रस्तान ।

नदीके बगलमे वर्तमान काल्पीकी पश्चिमी सीमापर बहुत तवाहियां हैं जिनमें ८४ गुम्बज वाला मकवरा और १२ बड़े मकबरे प्रसिद्ध हैं। काल्पी प्रथम तवाहियोंके समीप थी, परन्तु धीरे धीरे दक्षिण-पूर्वको हटी है। यमुनाके तीर दूटा हुआ पुराना किला है।

यमुनापर रेलवेका पुल 'इण्डियन निडलेड रेलवे' के सम्पूर्ण पुलोसे वड़ा और सुन्दर है। इसमें १० द्रवाजे हैं, जिनमें प्रत्येक २५० फीट लम्बा है। इसके पाए ६० फीट पानीके ऊपर और १०० फीट नीचे हैं। गर्नीके दिनोमें यमुनापर नावका भी पुल बनता है।

काल्पीका कागज और मिश्री प्रसिद्ध है।

इतिहास—संवत् १८७४ का बनाहुआ पद्यमे 'तुलसी शब्दार्थ प्रकाश' नामक एक भाषा अन्थ है, जिसके द्वितीय भेदमे लिखा है कि काल्पीमे व्यासजीका अवतार हुआ।

काल्पीको वासुदेवने वसाया, जिसने सन३३०ई०से सन४००तक कम्यामे शासन किया था। अकवरके राज्यके समय सन ई० की १६ वीं शताब्दीमें काल्पीमें ताम्बेके सिक्केकी टकसाल थी। महाराष्ट्रोंके बुन्देलखंडपर हाथ डालनेके उपरान्त उनकी गवर्नमेण्टका सदर स्थान काल्पी थी।

सन १८०३ ई० मे जब बुन्देलखण्ड अंगरेजोके हाथमे था, नाना गोविन्द रावने काल्पीको छे लिया । उसी वर्षके दिसम्बर मासमे अंगरेजोंने महासरा किया और कई घण्टींकी रोकावटके वाद शहर उनके अधीन हुआ, तव काल्पी उस मुल्कमें मिला दी गई जो राजा हिम्मतखांको दिया गया था। उसके मरनेपर सन १८०४ ई० मे यह फिर अंगरेजोके पास आई। अंगरेजोने इनको गोविन्दिसहको दे दिया। जिसने सन १८०६ ई० मे चन्द विक्ति-योंके बदलेमे काल्पीको अंगरेजोंको दिया।

सन १८५८ई० की २२ वीं मईको अंगरेजी अफसर सर रोज़ने झांसीकी रानी, वान्दाके नवाव और राव साहेवके अधीन १२००० आदमीकी फौजको परास्त किया । रानी, नवाव और रावसाहेव ग्वालियरको भाग गए।

हमीरपुर ।

काल्पीसे २८ मील दक्षिण-पूर्व ओर बांदासे ३९ मील दक्षिण यमुना और वेतवाके संगमके पास इलाहाबाद विभागमे जिलेका सदरस्थान हमीरपुर छोटा कसवा है। यह २५ अंश ५८ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ११ कला ५० विकला पूर्व देशान्तरमे है। लोग कहते आते हैं कि, करचुली राजपूत हमिरदेवने इसको वसाया, जिसको मुसलमाने अलब-रसे खदेर दिया था। यह अकवरके समय एक जिलेकी राजधानी था। हमीरका उजड़ा पुजड़ किला मुसलमानी कवरे पुराने समयकी निशानियां है। यहां मामूली सरकारी इमारताके अति-रिक्त २ सराय और १ वंगला है और ग़ल्लेकी थोड़ी तिजारत होती है। वलवेके समय यहां बहुत युरोपियन मारेगए थे।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हमीरपुरमे ७१५५ मनुष्य थे, जिनमे ५५४६ हिन्दू, १५९४ मुसलमान, और १५ क़ुस्तान थे।

हमीरपुर जिला-जिलेके उत्तर यमुना नदी पश्चिमोत्तर वाओनीके देशी राज्य और वेतवा नदी, पश्चिम ढासन नदी दक्षिण अलीपुर, छत्तरपुर और चरखारी राज्य और पूर्व वांदा जिला है। हमीरपुर जिलेका सदर स्थान है, परन्तु इस जिलेमें राठ सबसे बड़ा कुसवा है।

जिलेका क्षेत्रफल २२८८ वर्गमील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें ५१४१०४ मनुष्य थे। अर्थात २६०८३५ पुरुष और २५३२६९ स्त्रियां। जिलेमे ८ कसवे है, जिनमेंसे राठमें १२३११ और खरेला, महोवा, हमीरपुर, मौधा, कुल पहाड, जैतपुर और सुमेरपुरमे दगदश हजारसे कम मनुष्य थे। जिलेमे चमार, लोधी और बाह्मण अधिक हैं (चमारकी संख्या अधिक है, इससे वह प्रथम लिखा गया) वीजानगरमे ५ मीलके घेरेमे एक झील है। गढीलीमे जो हमीरपुर कसवेसे ३५ मील है, वर्षभरमे दो मेला होते है।

इतिहास-सन १६८० में महोवाका जिला राजा छत्रशालके अधीन हुआ। उसके मरनेके उपरान्त लगभग १७३४ में राज्यका तिहाई भाग पेशवाको मिला, जिसका एक हिम्सा महोवा बना। हमीरपुरके वर्तमान जिलेका वडा हिस्सा राजा छत्रशालके पुत्र जगन्राजके। मिला, जो ७० वर्षतक उसकी संतानोंके अधीन रहा। सन १८०३ में जब अंगरेजोंने हमीर-पुरका अधिकार किया, तव बुंदेलखडके दूसरे भागोके समान इस जिलेको भी वृरी अवन्या थी। सन १८४२ में जमीनकी मालगुजारी घटा करके नया बंदोबस्त हुआ।

#### तालवेहट।

झांसीसे ३१ मीट दक्षिण 'झांसी इटारसी' सेक्सन पर नाटवेहटका रेटवे स्टेबान है ।

तालेवहट लिलतपुर जिलेमें एक खूबसूरत कसवा है इसमें उत्तम हथियार वनते हैं। सन १८८१ की जन-संख्याके समय तालवेहट मे ५२९३ मनुष्य थे।

इसके पास एक वर्गमीलसे अधिक भूमि पर बनाई हुई एक झील है । चट्टानी सरहद होकर जो पानीकी धारा वहती है, उसको एक बान्धसे रोक दिया गया है।

उरछाके राजा बीरसिंह देवका वनवाया हुआ एक किला है, जिसकी सन १८५८ ई० में अंगरेजी अफसर सर रोज़ने नाकाम कर दिया।

## ललितपुर।

तालवेहटसे २५ मोल ( झांसीसे ५६ मील दक्षिण ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके झांसी विभागमें जिलेका सदर स्थान शहजाद नदीके पश्चिम किनारेके निकट लर्लितपुर एक क्सबा है । यह २४ अंश ४१ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश २७ कला ५० विकला पूर्व देशान्तरमे है । इस सालकी जन-संख्याके समय इसमे ११३४८ मनुष्य थे, जिनमें ८६५३ हिन्दू, १६१९ मुसलमान, १०३० जैन, २६ क्रस्तान, १९ सिख और १ दूसरे।

प्रधान सड़कोंपर पक्के मकान हैं। कृसबेके मध्यमें एक नया बाजार बना है और यहां जैन और खैराती अस्पताल है। लिलतपुर पहले प्रसिद्ध नहीं था पर अब बढ़ती पर है।

लिलतपुर जिला—यह झांसी डिवीजनका दक्षिणी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम वेतवा नदी, दक्षिण-पश्चिम नारायणी नदी, दक्षिणविन्ध्याचल घाट और मध्यदेशेंमें सागर जिला, दक्षिण-पूर्व और पूर्व उरला राज्य और ढासन नदी और पूर्वोत्तर यामुनि नदी है।

जिलेका क्षेत्रफल १९४७ वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें २७४०२९ मनुष्य थे। अर्थात् १४१३५४ पुरुष और १३२६७५ स्त्रियां। जिलेमें चमार लोधी, काली, अहीर और ब्राह्मण अधिक हैं। राज्यकी प्रधान नदी बेतवा है। इस देशके प्रातिविभागमें हीन दशोमें पुराने किले मिलते हैं। जिलेके दक्षिणी भागमें गोंड़ोंके बनाए हुए टूटे फूटे पुराने मन्दिर छितराए हुए हैं। जिलेके जंगलमें कई प्रकारके बाघ, सांभर, सूअर, हरिन, भेड़िया आदिका शिकार होता है।

# चन्देरी।

लिलपुरसे १८ मील पश्चिम मध्य भारतके ग्वालियर राज्यमें जिलेका सदर स्थान चन्देरी कसवा है। इसको पूर्व समयमें चेदी और चन्देली कहते थे। यहांका सेला और पगड़ी उत्तम होती हैं। इस समय यह प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु एक समय बहुत प्रसिद्ध और किलावंदी कियाहुआ सुन्दर शहर था। आईन अक्वरीमें लिखा है कि, चंदेरीमें १४०००पत्थरके मकान, ३८४ बाजार, ३६० कारेवान सराय, और १२००० मसजिद हैं। एक ऊंची पहाड़ीपर किला है, जिसने एक समय ८ महीनेके महासरेका वर्दाश्त किया था। तवाहियोंसे जान पड़ता है कि, पुराने शहरकी इमारतोंमेंसे कई एक उत्तम और बड़े विस्तार की थीं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत—( द्रोणपर्व्व-२२ वां अध्याय ) चेदीराज शिशुपालके पुत्र धृष्टकेतु कुरुक्षेत्रके संग्राममे पांडवोकी ओरसे लड़ा था । (१२३ वां अध्याय) वृष्टकेतु को द्रोणाचार्य्यने मारा ।

श्रीमद्भागवत—( द्शमस्कन्ध-५३ वां अध्याय ) चन्द्रेलीके राजा दमघोपका पुत्र

शिशुपाल था, जो रुक्मिणीसे विवाह करनेके लिये कुण्डिनपुरमे गया । वहांसे वह कृष्णचन्द्रसे पराजित होकर अपने घर लौटगया और रुक्मिणीको हरण करके श्रीकृष्णचन्द्र द्वारिकामे ले आए।

#### सागर।

छितपुरसे १० मील दक्षिण जाखलोनका स्टेशन और ३९ मील दक्षिण वीना जंक्शन है। जाखलीन स्टेशनसे २ मील दक्षिण जुहाजपुरमे हिन्दुओं और जैनोंके पुराने मन्दिरोका झुंड है और वीना स्टेशनसे कई मील दक्षिण वीना नदीपर पुल है।

वीना जंक्र्शनसे ४६ मील पूर्व सागर सेक्शन पर सागरका स्टेशन है। सागर मध्य प्रदेशके जबलपुर विभागमें जिलेका सद्रस्थान समुद्रके जलसे १९४० फीट अपर सागर नामक उत्तम झीलके किनारे एक छोटा शहर है। यह २३ अंश ४९ कला ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ४८ कला ४५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय सागरमे ४४६७४ मनुष्य थे। अर्थात् २३७२५ परुप और २०९४९ स्त्रियां। जिनमे ३३५६२ हिन्दू ९००७ मुसलमान, १२०४ जैन, ८०४ कृस्तान ५३ एनिमिष्टिक, २७ पारसी, और १७ बौद्ध। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ९० वां और मध्य प्रदेशमें तीसरा शहर है।

सागर झील १ मील चौड़ी है, जिसके किनारोंपर स्नानके बड़े वड़े घाट हैं, जिनपर बहुतेरे देवमन्दिर बने हैं। शहरमें चौड़ी सड़कें बनी हैं।

झीलसे के मील पूर्व बड़ा जेलखाना है, जिसमें ५०० केंद्री रह सकते है डिपूटी किमश्रकी कचहरी एक पहाड़ी पर है। सेशन कचहरी थोड़ी उत्तर है। किलेकी पश्चिम दीवारके नीचे शहरकी कोतवाली है। झीलसे करीव १ मील पूर्व टकशाल घर है, जिससे एक मील उत्तर फौजी छावनी तक सिविल स्टेशन है, जिसके दरवाजेके पास गिर्जा है। छावनीमें एक यूरो- पियन रजीमेंट और देशी सवार और पैदल रहते है।

किला-झीलके पश्चिमोत्तर एक ऊंचाई पर ६ एकड़ भूमिगर किला है। मोटी दीवारांमें २० फीटसे ४० फीट तक ऊंचे २० टावर हैं। अधिक हिस्सेम महाराष्ट्रोंकी पुरानी दो मंजिली इमारते हैं। अझरेजी गवर्नमेंटने एक मेग़जीन (शखागार) एक वडी इमारत जो इस समय दवा सम्बन्धी चोजोंके काममें लाई जाती है और एक यूरोपियन गार्डके लिये वारक (सैनिक-गृह) वनवाए हैं। केवल पूर्व ओर एक फाटक है।

इसमें अव तहसीली और इंजिनियरका आफिस है। इस किलेको सन १७८० ई० के लगभग महाराष्ट्रोंने वनवाया।

सागर जिला-मध्य देशके अंतिम पश्चिमोत्तरमे सागर जिला है। जिसके उत्तर लिलापुर जिला और मिजावर, पन्ना, चरखारी देशी राज्य, पूर्व पन्ना राज्य और दमोह जिला, दक्षिण नरासिंहपुर जिला और भोपाल राज्य और पश्चिप भोपाल और खालियर राज्य हैं।

जिलेका क्षेत्रफल ४००५ वर्ग मील है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेम ५६५९५० मनुष्य थे। जिलेम ५ कसवे थे, जिनमेसे सागरको छोटकर गटकोटा. देदरी, खोराई और रेहलीमें दश दश हजारसे कम मनुष्य हैं। जिलेमें चमार, ब्राष्ट्रण, लोबी, काछी, अधिक हैं। आदि निवासियोंमें गोंड़ और सौरा हैं। सागर शहरसे २२ मील दक्षिण-पूर्व सागर जिलेमें रानीगिरि एक पुराना गांव है, जहां चैत्रमासमें मेला होता है, मेलेमे लगभग ७० हजार मनुष्य आते हैं।

इतिहास—कहा जाता है कि, बहुत पूर्व समयमे एक बनजारेने सागरकी झीलको बनवाया परन्तु वर्तमान शहर ई० सनके १७ वी शतकके अंतका है। इसकी वृद्धि एक बुंदेला राजपृतसे हुई, जिसने सन १६६० ई० में एक छोटा किला बनवाया और पारकोटा नामक एक गांव बसाया जो अब नए शहरका एक महल्ला है। पश्चात् सागर राजा था छत्रशालके अधीन था, जिसको वह अपनी दूसरी मिलकियतोंके साथ अपने मित्र पेशवाके हाथमें छोड़कर मरगया। पेशवाने गोविंद पण्डितको देशका प्रबंधकर्त्ता नियत किया, जिसके वंशवाले अंत तक इन्तजाम करते रहे। सन १८१८ में अङ्गरेजोने बाजीराव पेशवासे इसको लेलिया इसके अंतर पिंडारी प्रधान अमीरखांने और सन १८०४ ई० में सिंधियाने दो बार सागरको लटा।

# दुमोह ।

सागरसे जवलपुर जानेवाली सड़कपर सागरसे लगभग ५० मील पूर्व जवलपुर विभागसे जिलेका सदर स्थान दमोह एक क़सवा है। यह २३ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश २९ कला ३० विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय दमोहमे ११७५३ मनुष्य थे । अर्थात् ९४१८ हिन्दू १६९९ मुसलमान, ५७९ जैन, ३९ एनिमिष्टक और १८ क्रस्तान।

दमोहमे मामूली सरकारी इमारतोके अतिरिक्त कोई दर्शनीय चीज नहीं है। पुराने देव मन्दिरोको मुसलमानोंने नष्ट कर दिया था।

दमोह जिला—जिलेके उत्तर बुन्देलखंड, पूर्व जबलपुर, दक्षिण नरसिंहपुर, और पश्चिम सागर आदि जिले है।

सन १८८१ में जिलेका क्षेत्रफल २७९९ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ३१२९५७ थी, जिनमे ५४२१ आदि निवासी, २४२३ कवीरपंथी और १३७ सतनामी थे। जिलेमे लोधी, चमार और गोंड अधिक है। जिलेमे दमोहके अतिरिक्त हट्टा एक कसवा है।

दमोह जिलेके कुण्डलपुर और बांडकपुरमें मेले होते हैं, जिनमें बहुत बस्तुओकी खरीद विक्री होती है।

कुण्डलपुर—कुण्डलपुरमें जैनोंके देवता नेमीनाथका मन्दिर है। होलीके पश्चात् यहा मेला होता है और १५ दिन तक रहता है। आस पासके जैन नेमीनाथके दर्शनके लिये आते है।

वांडकपुर—सन १७८१ ई० मे दमोहके महाराष्ट्र पण्डित नागोजी वहालके पिताने स्वप्न देखनेके उपरांत यहां यागेश्वर महादेवका मन्दिर वनवाया । यहां वसंतपंचमी और फाल्गुनकी शिवरात्रिको मेला होता है । यात्रीगण मन्नत करके नर्मदाका पवित्र जल महादेवपर चढाते हैं । लगभग १२००० रुपये भेटमे चढ़ते हैं जिनमेंसे दें पंडे लोग और के मन्दिरका स्वामी लेता है। सन १८८१ में ७०००० आदमी मेलेमें आए थे।

इतिहास-महोवाके चंदेल राजपृत सागर और दमोहके वर्तमान जिलोंपर अपने कर्म-चारियों द्वारा राज करते थे। ११ वीं सदिके अन्तमे चंदेल राज्यकी घटतीके समय दमोहका बड़ा भाग गोडोके दखलमें हुआ, जिसका सदर स्थान बुँदेलखडके खटोलामें था। सन् १६०० ई० के छगभग बुन्देला प्रधान राजा बीरसिंह देवने उनके पराक्रमको नष्ट किया । अंतमे अंगरे-जॉने सन १८१८ मे महाराष्ट्रोंसे इसको ले लिया ।

#### राजगढ़।

मध्य भारतके भोपाल एजेसीके पोलिटिकल सुपिटेंडेटके अधीन मालवामे राजगढ एक छोटा राज्य है। मुगलोंके राज्यकी घटतीके समय ऊमत राजपूतोंने उमतवार जिलेको जीता सन १४४८ ई० में उमतवारके सरदारने रावतकी पदवी पाई। सन १६८१ में वहांके प्रधानके पुत्रने, जो मन्त्री भी था, अपने पितासे राज्यको वांटलिया। जो राज्यका भाग मन्त्रीको मिला, वह नरसिहगढ़ कहलाता है और जो प्रधानको रहगया, वह राजगढ़ है। अंतमे नरिसह गढ़ हुलकरके और राजगढ़ सिंधियाके अधीन हुआ। राज्यकी मालगुजारी लगभग ५००००० क्पया है, जिसमेसे ८५१७० क्पया सिंधियाको और लगभग १००० क्पया हो। सन १८७१ में रावत मोतीसिह मुसलमान होगया और महम्मद अबदुल वासिदलों अपना नाम रक्खा। उसने सन १८७२ में अंगरेजी गवर्नमेटसे नवावकी खिताव पाई उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बख्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बख्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बख्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र वित्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८४० में उसका पुत्र वित्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र वित्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर उसके पुत्र वर्तमान रावत वलवहादुर सिह, जिनकी अवस्था ३३ वर्पकी है, उत्तराधिकारी हुए। यहांके रावतको ११ तोपोकी सलामी मिलती है और सैनिक वल २४० सवार, ३६० पैदल, ४ मैदानकी और ८ दूसरी तोपें और १२ गोलंदाज है।

सन १८८१ में इस राज्यका क्षेत्रफल ६५५ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ११७५३३ थी। जिनमे १०४१६६ हिन्दू, ५८३० मुसलमान, ३५२ जेन, ६ क्रस्तान, ४ सिक्ख, और ७१७५ आदि निवासी थे। आदि निवासियोंने ३५६८ भील, ३२०९ मीना, और ३९८ मोगिया थे।

राजगढ़ राजधानी २४ अंश कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश ४६ कला ३८ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। जन-संख्या सन १८८१ मे ६८८१ थी। अर्थात् ५६१७ हिन्दू, ११३४ मुसलमान और १३० दूसरे थे।

# नरसिंहगढ़।

मध्य भारत भोपाल एजेसिके अधीन नरिसहगढ एक छोटा देशी राज्य है। सन १६६७ ई० मे परोसा राम अपने वाप राजगढ़के रावतका मन्त्री हुआ, जिसने नरिसहगढ़को नियत किया। और सन १६८१ मे रावतसे राज्यको बांट लिया, वही नरिसहगढ़का राज्य हुआ। राज्यकी मालगुजारी ५००००० रूपया है, जिसमेंसे ५८००० नपया हुलकरको दिया जाता है। सन १८७२ मे नरिसहगढ़के रावतको राजाकी पदवी मिली। नरिसहगढ़का वर्तमान नरेश ५ वर्षकी अवस्थाका उसत राजपूत राजा महताव सिंह है। यहाके राजाओं हो ११ तोपोकी सलामी मिलती है और सैनिक वल ९८ सवार, ६२५ पदल, १० तोप और २४ गोलंदाज हैं।

सन १८८१ ई० मे राज्यका क्षेत्रफल ६२३ वर्गमील और मनुष्य-सरया ११२४३७ थी, जिनमे १००९५२ हिन्दू, ४९५८ मुसलमान, ३१८ जैन. १ सिक्त्य और ६१९८ आदि निवासी थे। आदि निवासियोंमे ३१०४ मीना, २८२८ मील, २५२ देशवाली और १४ मोगिया और राज्यमे १ कसवा और ४१६ गांव थे।

भोपाल शहरसे ४० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर नरसिंहगढ राजधानी है। यह २३ अंश ४२ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश ५ कला ५० विकला पृत्रे देशान्तर में स्थित है। नरसिंहगढ़ ऊंची भूमिपर झीलके किनारे है। कसबेसे ऊपर पहाड़ी पर किला खड़ा है, जिसको सन १७८० मे अचलसिंहने बनवाया। राजमहल किलेमें है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कसबेमें ११४०० मनुष्य थे, जिनमें १०३९८ हिन्दू ८८६ मुसलमान, और ११६ दूसरे।

# भिलसा ।

र्वाना जंक्शनसे २८ मील दक्षिण ( झांसीसे १२३-मील ) वसोदाका स्टेशन है, जिससे करीव १५ मील पश्चिम टोंक राज्यमे सिरोंज तिजारती कसवा है, जहां माघ फागुनमें एक प्रसिद्ध मेला होता है और एक महीने तक रहता है।

बीनासे भिलसा तक देशोमे बहुत हरिन हैं।

वसोदासे २५ मील (झांसीसे १४८ मील) दक्षिण भिलसाका स्टेशन है। भिलसा ग्वालियर राज्यमे बेतवा नदीके दिहने अर्थात् पूर्व समुद्रके जलसे १५४६ फीट ऊपर एक चट्टान पर छोटा कसबा है। जिसमे ७००० के लगभग मनुष्य बसते हैं। बाहरी चौड़ी सडकपर अच्छे मकान वने है। आसपासके स्थानोंमें बहुत उत्तम तम्बाकू होती है। भिलसा–हिन्दू, मिन्दिरोकी यात्रा और बौद्ध स्तूपोंकेलिये प्रसिद्ध है। देवताओं के मिन्दिर बेतवा नदीके मैदानेंमेंहैं।

किला-किलेंकी दीवार पत्थरकी है। चारो बगलोमें खाई है। किलेमें १९ रं फीट लम्बी, जिसका सुराख १० इंचका है, एक पुरानी तोप है। कहा जाता है कि, दिलीके बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे यह बनवाई गई। बादशाह अकबरने सन १५७० ई० में दिलीके राज्यमें मिलसाको मिलालिया था।

बौद्धस्तूप—अधिक फैलेहुए और कदाचित हिन्दूस्तानमे सबसे उत्तम बौद्धस्तूपोंके झुंड भिल्रसाके पड़ोस और सांचीमें हैं। एक जिलेमे उत्तरसे दक्षिण ६ मील और पूर्वसे पश्चिम करीब १० मीलके भीतर स्तूपोके पांच वा छः झुडोंमे २५ से अधिक और ३० से कमस्तूप हैं।

#### सांची।

भिलसाके स्टेशनसे ५ मील सांचीका स्टेशन है। सांचीमे ११ बौद्ध स्तूपोका एक झुंड है, जिनमें बड़ा स्तूप प्रधान है।

बड़ा स्तूप गुम्बजके आकारका है, जिसका व्यास १०६ फीट और उचाइ ४२ फीट है। सिरेपर ३४ फीट व्यासका एक चिपटा स्थान है। १४ फीट ऊंचे और १२० फीट व्यासके ढाछुएं पुक्तेपर गुम्बज है। स्तूपमें भीतरी ईटें और वाहरी पत्थर छगे है। स्तूपके वगलोंम गोलाकार दीवार है, जिसमें चारोंओर ४ फाटक वा तोरन है। सांचीके स्तूप सन ई० के २५० वर्ष पहलेसे पहली सदी तकके बने हुए होंगे।

सांचीके स्तूपोंके अतिरिक्त इससे ५ मील दूर सोनारीके पास ८ स्तूपोका झुंड है, जिनमें से २ सम चतुर्भुज चौगानमें हैं, ३ मील अधिक अन्तर पर सधाराके पास १०१ फीट ज्यासका एक स्तूप है, एक स्तूपके भीतरसे, जिसका ज्यास २४ फीट है दो डिट्नोंसे सारिपुत्र और महा मोगलानकी हिंडुयां निकली है । यह दोनो बुद्धके जिप्य थे। सारिपुत्रका देहांत बुद्धकी वर्तमानतामे होगया और मोगलायनका बुद्धके निर्वाणके पीछे।

सांचीसे ७ मील भोजपुरके पास ३७ स्तूप हैं। सबसे वडे स्तूपका व्यास ६६ फीट है।

भोजपुरसे ५ मील पश्चिम अंघारेके पास ३ छोटे उत्तम स्तूपोका एक झुण्ड है, जो सन ई० के २२० वर्ष पहले और पहली सदीके वीचके वने हुए हैं।

सन १८८३ ई० में हिन्दुस्तानकी गवर्नमेंटकी आज्ञासे स्तूपोंके प्रधान झुण्डोंपर अधिक ध्यान दिया गया । गिरेहुए फाटक खड़े किए गए, घेरे मरम्मत हुए और जहां गिरे थे वहां फिर बनाए गए और स्तूप असली शकलमें सुधारे गए ।

### भोपाल।

भिलसासे ३३ मील ( झांसीसे १८१ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम भोपालका स्टेशन है। मध्य भारतके मालवा प्रदेशमे एक प्रसिद्ध झीलके उत्तर किंनारेपर देशी राज्यकी राजधानी समुद्रके सतहसे १६७० फीट ऊपर भोपाल एक छोटा शहर है। यह २३ अंश १५ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश २५ कला ५६ विकला पूर्व देशांतरमे स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय भोपालमें ७०३३८ मनुष्य थे। अर्थात् ३६८९१ पुरुप और ३३४४७ स्त्रियां। जिनमें ३५७८८ मुसलमान, ३२४८७ हिन्दू, ८५६ एनिसिष्टिक, ८०३ जन, १९३ सिक्स, १८८ कृस्तान और २३ पारसी थे। मनुष्य-सख्याके अनुसार यह भारत-वर्षमे ४७ वां और मध्य भारतमें तीसरा शहर है।

भोपालकी झील ४ हैं मील लम्बी और १ है मील चौड़ी है। शहर २ मीलकी दीवारसे विरा हुआ है। वेरके भीतर किला है। शहरके वाहर एक तिजारती वस्ती है और दक्षिण पश्चिम एक बड़े चट्टानपर फ़तहगढ़ नामक किला है, जिसमें भोपालकी वेगम रहती है। वेगमके महलमें कारीगरीके बहुत काम नहीं है, तिसपर भी यह विशाल भवन देखने योग्य है। मृत खुद्सिया वेगमकी वनवाई हुई जुमामसजिद, मृत सिकन्दर वेगमकी मोती मसजिद और टकशाल और तोपखाना, खुद्सिया वेगन और सिकन्दर वेगमकी वाटिका भोपालमें देखनेकी प्रधान वस्तु हैं।

भोपाल शहर साफ़ है। सड़कोंपर रोशनी होती है। खास शहरमें सब जगह कलका पानी है। शहरके पूर्व नवाव हयातमहम्मदखांके मन्त्री छोटे खांकी वनवाई हुई २ मील लम्बी झील है। इसका बांध पक्का है। भोपालमे एक जनाना अस्पताल और एक जनाना स्कूल हैं।

भोपाल राज्यमे सिहोर-( जन-संख्या १६२३२) प्रसिद्ध स्थान है। भोपालसे पश्चिम ओर ११४ मीलकी नई रेलवेकी शाखा उज्जैनको गई है।

भोपाल राज्य-मध्य भारत-मालवाके भोपाल पोलिटिकल एजेंसीमे यह एक देशी राज्य है। सन १८८१ में इसका क्षेत्रफल ६८८३ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ९५४९०१ थी। अर्थात् ७४७००४ हिन्दू, ८२१६४ मुसलमान, ११९४१८ आदि निवासी, ६८२२ जैन, १५५ कृस्तान, १३६ सिक्ख और २ पारसी।

इसके उत्तर और पश्चिम सिंधियाराज्य और कई छोटे राज्य, पृवं मध्य देशमें सागर जिला और दक्षिण नम्मेदा नदी है। वेगमके ६९४ घोड़ सवार, २२०० पेटल, १४ मैदानकी तोपे और ४३ दूसरी तोपें २९१ गोलंदाजोंके साथ हैं। भोपाल राज्यकी मालगुजारी ४० लाग रुपया है। राज्य अंगरेजी सरकारको २००० हजार पाउंड देता है। भोपालमें अंगरेजी फीज रहती है।

सिहोर-भोपालसे २४ मील दक्षिण-पश्चिम एक नदीके दहिने किनारेपर सिहोर एक कसवा है। यहां भोपालके पोलिटिकलं एजेट रहते हैं और यह फीजी स्टेशन है। इस सालको जन संख्याके समय सिहोरमे ११२३७ हिन्दू, ४३७१ मुसलमान, २४९ सिक्ख २४१ जैन, ६९ कृस्तान, ५४ एनिामिष्टिक और ११ पारसी, कुल १६२३२ मनुष्य थे।

इतिहास-राजा भोजने भोपालको बसाया, इसिलये पहले इसका नाम भोजपाल था। उज्जैनका सुप्रसिद्ध राजा भोज करीब १२०० वर्ष पहले था।

भोपालके नवाव खान्दानके नियत करनेवाला अफ़ग़ानिस्तानका दोसत महम्मद् है जो औरंगजेवके अधीन कर्मचारी था, और सन ई० के १८ व शतकके आरंभमें उसके मरनेपर स्वाधीन बनगया। उसके वंशवाले सदा अङ्गरेजी सरकारके मित्र रहे।

सन १८१७ ई० मे भोपालके नवाव और अङ्गरेजोंके बीच जो संधि हुई, उसके अनुसार नवाव ६०० घोड़े सवार और ४०० पैदलके खर्च देनेलगी। थोड़ेही दिनोके उपरान्त नवाव इत्तफाकन एक लड़केकी वन्दूकसे मारा गया उसका वालक भतीजा उसका कायममुकाम मुश्तहर किया गया और नवावकी लड़की सिकन्द्रर वेगमसे उसके विवाहका निश्चय हुआ। लेकिन नवावकी विधवा खुद्सिया वेगमने राज्यको अपने हाथमे रखना चाहा। इसिलये उस लड़केने गईं लेने और नवावकी लड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया। बड़े झगड़ेके पीछे सन १८३७ ई० मे नवावकी लड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया। बड़े झगड़ेके पीछे सन १८३७ ई० मे नवावका दूसरा भतीजा जहांगीर महम्मद भोपालका नवाव बनाया गया। सन१८४४ ई० मे वह मरगया। उसकी विधवा सिकन्द्रर वेगमने सन १८६८ ई० तक भोपालका राज्य किया। वह एक लड़की शाहजहां वेगमको छोड़गई, जो गद्दी पर वेठी। इस वेगम साहिवाका पहलापात सन १८६७ ई० मे मुलताना जहांवेगम नामक लड़कीको छोड़ कर मरगया था। पतिके मरने पर इसने अपनी माताकी तरह पर्दोमें रहना छोड़ दिया था। वेगम साहिवाने सन १८७१ ई० मे अपना दूसरा विवाह किया। तबसे राज्यके काम करने पर भी यह पर्देमे रहने लगीं। यह फिर विधवा होगई। इसकी लड़की (भविष्य वेगम) मुलताना जहांवेगमका विवाह सन १८७४ ई० मे हुआ, जिसके दो लड़के और एक लड़की है।

भोपालकी वर्तमान बेगमका नाम नवाव शाहजहां बेगम जी सी एस. आई. सी. आई और अवस्था ५१ वर्षकी है। बेगमको सरकारसे १९ तोपोकी सलामी मिलती है।

### हुशंगाबाद ।

भोपालसे ४६ मील ( झांसीसे २२७ मील दक्षिण कुछ पश्चिम ) हुशंगाबादका स्टेशन है मध्य प्रदेशके नम्भेदा विभागमे जिलेका सदर स्थान नम्भेदा नदीके बाएं अर्थात् दक्षिण हुशंगाबाद एक कसवा है, जिसको गुजरातके बादशाह हुशग् शाहने वसाया। यह २० अंश ४५ कला३० विकला सत्तर अक्षांश और७७ अंश ४६ कला पूर्व देशान्तरमे स्थितहै।

इस सालकी जन-संख्याके समय यहां १३४९५ मनुष्य थे अर्थात् ९९०९ हिन्दू, २९७२ मुसलमान, ३४७ जेन, १९० कृस्तान, ५१ एनिमिष्टिक, और १९ पारसी ।

हुशंगाबाद पहुँचनेसे पहले नर्भदा पर रेलवेका पुल मिलता है।

नर्मादा विभागके कमिश्नर हुशंगावादमे रहते हैं और देशी पैदल सेनाका एक हिस्साभी रहता है।

नर्मादा और वर्रातवा निद्योंके संगमके समीप विन्द्रभानु म्थान पर कार्तिकी पूर्णमासी को वड़ा मेला होता है, जिसके पास महादेवका मन्दिर है।

हुशंगाबाद जिला—मध्य देशके नर्म्मदा विभागमें हुशगावाद जिला है। जिसके उत्तर

नर्मादा नदी जो भोपाल, सिंधिया और हुलकर राज्योसे इसको अलग करती है, पूर्व दूधी नदी नरिसंहपुर जिलेसे इसको अलग करती है, दक्षिण पश्चिमी वरार, वैत्ल और चिंदवाडा जिले और पश्चिम निमार जिला है।

सन १८८१ में जिलेका क्षेत्रफल ४४३७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ४८८७८७ थी, जिनमें ९७५३७ आदि निवासी, ३३७२ कबीरपंथी और ९ सतनामी थे। आदि निवासियोमें ६१००९ गोड, २८५५८ कुरकू, ६६०४ भील, ८९४ गवर, ३७५ कोल और ९७ कवारथे। हिन्दुओमे राजपूत और ब्राह्मण अधिक हैं। जिलेमे ४ कसवे हैं। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय हुशंगाबादमे १३४९५, हरदामें १३५५६ तथा सोहागपुर और सिउनीमे दश दश हजारसे कम मनुष्य थे।

इतिहास-जिलेके पूर्वी भागमे ४ गोड राजा है । जिलेका मध्यभाग देवगढ़के गोड़के अधीन था और अखीर पश्चिमभागमे मकराईका गोंड़ राजा खाधीन था । अकवरके समयमें इंडिया एक जिलेका सदर स्थान थी। सन १७२० मे भोपाल खावानके नियत करनेवाले दोस्त महम्मदने हुशंगावाद कसवेको लेलिया और इसके साथ बहुत देश सिउनीसे तावातक या सोहागपुर तक भी मिलादिया। सन १७९५ के प्रधात नागपुरके राघोजी भोसलेके सूवेदार वेनीसिहने हुशंगावाद कसवे और उसके किलेको छीन लिया। उसके पीछे भोंसले और सोपालसे कई वार लड़ाई हुई। सन १८६० मे संपूर्ण जिलेपर अंगरेजोका अधिकार हुआ।

## इटारसी जंक्शन।

झांसीसे २३८ मील दक्षिण कुछ पश्चिम 'इटारसी जंक्शन' हे, जहांसे रेलवे लाइन ३ ओर गई है।

(?) पश्चिम-दक्षिण 'प्रेट इंडियन ७३ मऊ छावनी पेनिनसुळा रेलवे' ८६ इन्दोर मील प्रसिद्ध स्टेशन १११ फतेहावाद जंक्ञन ( उज्जन २१ सिउनी के निकट ) ४७ हरदा १६० रतलाम जंकुशन ११० खण्डवा जंक्शन २७७ चित्तौरगढ़ जंक्शन १५३ वुरहानपुर पृत्रोत्तर जवलपुर तर्क 'शेट (२) १८७ भुसावल जंक्शन इडियन पेनिनमुद्धा रेलवे' २०१ मनमार जंकुशन उसने आगे 'इष्ट इंडियन ३४० नासिक रेलवे' ४३० कल्याण जंक्शन मील-प्रिमिद्ध न्टेशन ४६३ वंबई विक्टोरिया टरमीनस ७३ गाडरवारा जकुशन स्टेशन खंडवा जंक्शनसे प-१०१ नरमिहप्र श्चिमोत्तर'राजपूताना मालवा १५३ जबलपर रेलवे' मील-प्रसिद्ध न्टेशन २१० ज्हानी जब्हान ३७ मोरतवा (ओकार नायके २७१ सतरा हिये ) ३१९ मानिजपर लंज्ञान

३७७ नयनी जंक्शन
३८१ इलाहाबाद
(३) उत्तर कुछ पूर्व 'इंडियन मिडछेड रेलवे'
मील-प्रसिद्ध स्टेशन
११ हुशंगाबाद
पण भोपाल जंक्शन
८५ सांची
९० भिलसा
१४३ वीना जंक्शन
१८२ ललितपुर
२३८ झांसी जंक्शन

# नववां अध्याय।

## दंतिया, ग्वालियर, और घौलपुर।

# दतिया।

झांसीसे १५ मील उत्तर दितयाका स्टेशन है। दितया बुन्देलखंडमें देशी राज्यकी राज-धानी चट्टानी उंचाई पर करीब ३० फीट ऊंची पत्थरकी दीवारके भीतर रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर एक कसवा है। यह २५ अंश ४० कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३० कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय द्तियामे २७५६६ मनुष्य थे, अर्थात् १४२१३ पुरुष और १३३५३ स्त्रियां जिनमें २१९२४ हिन्दू, ४७९९ मुसलमान, ८३२ एनिमिष्टिक, १७ जैन और १ क्रस्तान थे।

राजमहल, जिसमें महाराज रहते हैं, उत्तम बाटिकाके भीतर है। बाटिकाकी दीवारमें एक उत्तम फाटक और प्रत्येक कोनेपर एक एक बुर्ज है। बाटिकाके हौजमें चार हाथी बनाए गए हैं। जिनके सुंडोसे पानीके फीआरे निकलते है। नगरके भीतर दूसरा राजमहल है और तीसरा महल जो हट और सुन्दर है, नगरकी पश्चिम दीवारके वाहर स्थित है।

दितया कसबेमे बहुतेरे सुन्दर मकान बने हैं । एक सड़क आगरासे दितया होकर सागरको  $\eta_{\lambda}^{2}$  है ।

राज्य-दितयाका राज्य ग्वालियर राज्यसे प्रायः घिरा हुआ है, केवल पूर्व झांसी जिला है इसका क्षेत्रफल ८३७ वर्ग-मील और मालगुजारी ९ लाख रूपया है । और जन-संख्या सन १८८१ ई० मे १८२५९८ थी, जिनमे १७४२०२ हिन्दू, ८३८१ मुसलमान और १५ जैन थे।

दतियासे ४ मील दूर जैन मन्दिरांका झुंड है।

सोनागिरि-दितयासे ७ मील उत्तर ( झांसीसे २२ मील ) सोनागिरि स्टेशन है, जिसके पास पहाड़ी पर जैन संतोंकी वहुतेरी समाधियां हैं, जिनका जैन लोग वड़ा आदर करते हैं और वहां दर्शनको जाते है।

इतिहास-दित्या राज्यको सन १८०२ की विभिनकी संधिमे पेशवाने अंगरेजोको प्रधानताके अधीन कर दिया। उस समय राजा परीक्षित दितयाकी हुकूमत करने वाले थे, जिनके साथ सन १८०४ में सिध हुई। सन १८१७ में पेशवाके पदच्युत होनेके पश्चात् राजा परीक्षितके साथ अङ्गरेजोकी एक नई संधि हुई। राजा परीक्षितकी मृत्यु होनेपर उनके गोट्

छिएहुए पुत्र विजय बहादुर राजा हुए जो सन १८५७ में मरगये, और उनके दत्तक पुत्र वर्तमान दितया नरेश महाराज लोकेन्द्र भवानी सिंह बहादुर बुन्देला राजपृत जिनका जन्म सन १८४५ में हुआ था, राजा हुए। दितियाके राजाओंको अंगरेजी सरकारसे १५ तोपोंकी सलामी मिलती है और फीजी बल ७०० सवार, ३०४० पैदल, ९७ तोप और १६० गोलंदाज हैं।

## ग्वालियर।

दितयासे ४५ मील ( झांसीसे ६० मील उत्तर ) ग्वालियरका स्टेशन है । ग्वालियर मध्य भारतमें सबसे बड़ा देशी राज्यकी राजधानी एक सुन्दर शहर है। नए शहरको लश्कर और पुरानको पुराना ग्वालियर कहते हैं। यह २६ अंश १३ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश १२ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय ग्वालियरमे १०४०८३ मनुष्य थे, अर्थात् ५४५५३ पुरुष और ४९५३० स्त्रियां । जिनमे ७६८६७ हिन्दू , २३०३८ मुसलमान, २१५३ एनि-मिष्टिक, १९२३ जैन, ९९ कृस्तान, और ३ बीद्धथे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे २८ वां और मध्य भारतमें पहिला शहर है ।

लक्कर शहर—रेलवे स्टेशनसे २ मील पहाड़ी किलेके पासही नीचे लक्कर नामक नया शहर है। सन १७९४—१७९५ ई० में दौलतराव सिंधियाने जब ग्वालियरका कब्जा हासिल किया, तब उसने किलेके दक्षिण मैदानमें अपना लक्करगाह बनाया, उसी जगह एक नया शहर बस गया, जिसकी उन्नति बहुत जल्दी हुई, उसीका नाम लक्कर होगया। नया शहर होनेसे पुराना शहर धीरे धीरे घटता जाता है।

स्टेशनसे थोड़ा आगे लक्करकी सड़कके किनारे हिन्दुओं के ठहरने योग्य महाराजकी वनवाई हुई पत्थरकी सुन्दर नई सराय है। शहरमे भी एक वड़ी सराय है, परन्तु उसमे सफाई नहीं रहती।

लक्करका सराफा वाजार प्रधान सड़कपर है। शहरके मध्यमें वाड़ा वा पुराना राजमहंल है, जिसके आसपास प्रधान सरदार और शरीफोके मकान है। विकटोरिया कालेज, जयाजी रावका अस्पताल और सिंधियाके माताका वनवाया हुआ नया मन्दिर उत्तम इमारत है। शहरके अधिकांश मकान दो मंजिले और मुंडेरेदार है।

गाड़ोंमें बड़े बड़े बैल जोते जाते हैं, जिसपर बहुतेरे सरदार सवारी करते हैं।

शहरके पासही फूलवागमे महाराज सिंधियाका नया महल है। में महाराजके एक अफसर पुरुषोत्तम रावसे आज्ञा लेकर जयन्द्र भवन देखने गया । महलके एक भागका नाम जयन्द्र भवन है, जिसको महाराज जयाजी रावने वनवायों है। यह हिन्दुस्तानके वहुत उत्तम मकाना- मेसे एक है। जयन्द्र भवन दो मंजिला है, सीढ़ियोक वगल पर कांचका कठचरा, उपरके महलकी दीवारोमे सुनहला काम और वहुत वड़े आइने, छतमे वेश कीमती बड़े बड़े आड़ और गालीचेके फरसपर सोना चांदी जड़ी हुई कुर्सियां और दूसरे बहुत उत्तम राजसी सामान देखनेमे आए।

महलके पास महाराजकी कचहरी है। वागमें एक जगह जलका सुन्दर हाँज बना है।
पुराना ग्वालियर-किलेकी पहाड़ीकी पूर्वी नेवके पास ग्वालियरका पुराना शहर है,
जो घटते घटते लक्करके के रहुगया है। इसके फाटकके वाहर हो कवी मीनारोंके साथ
साथ एक पुरानी जुमा मसाजिद है।

मुरार छावनी-किलेसे मुरार तक २ मीलकी सायादार सड़क है। जो नदी अब मुरार नामसे प्रसिद्ध है, उसके पास मुरार नामक एक छोटा गांव था, इन लिये दमका नाम मुरार पढ़ा है। पहले बहुत बड़ी अंगरेजी सेना यहा रहती थी। अंगरेजोंने मन १८८६ है॰ में महा-

राजसे झांसी लेकर उसके बदलेमे ग्वालियर और मुरार उनको देदिया । रेज़ीडेंट और ग्वालि-यर राज्य सम्बन्धी अंगरेजी अफसर यहां रहते है ।

मुरारकी जन-संख्या ग्वालियरसे अलग है। इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय मुरारमें २४५१८ मनुष्य थे। अर्थात् १७६८२ हिन्दू, ६४१६ मुसलमान, ६१ क्रस्तान, १०२ जैन, १ पारसी और २५६ एनिमिष्टिक।

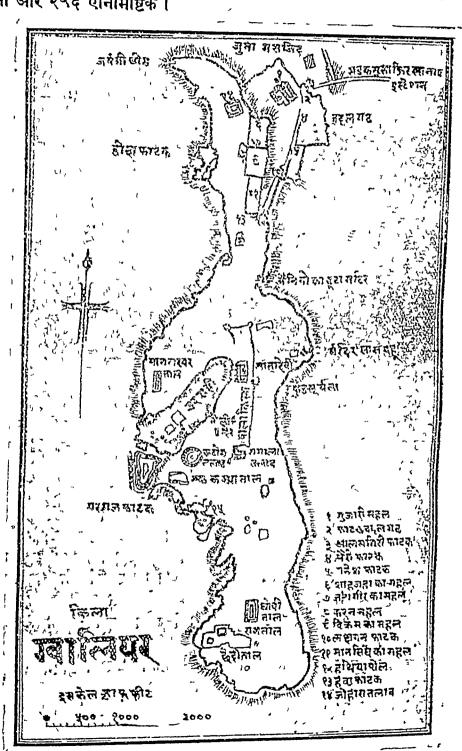

किला—ग्वालियरका किला हिन्दुस्तानके अधिक पुराने, प्रसिद्ध और दुर्गम किलोंमेंसे एक है। यह एक वहुत खडी पहाड़ीपर, जिसका सिर चिपटा है, स्थित है, ( मत्स्यपुराणके

२७६ वे अध्यायमे है, कि धनुषदुर्ग महिदुर्ग नरदुर्ग वृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग जो ६ प्रकारके किले है, इनमें गिरिदुर्ग सबसे उत्तम है। खाई कोटयुक्त शतन्नी सैकड़ों मोर्चेवाला और ऊंचे द्वारवाला दुर्ग होना चाहिये) पहाड़ी गहरके उत्तर अखीरसे २०० फीट परन्तु द्रवाजेके प्रधान फाटकसे २७५ फीट ऊंची है। इसकी लंबाई उत्तरसे दक्षिण तक १ र् मील और चौड़ाई केवल ६०० फीटसे २८०० फीट तक है। किलेकी दीवार २० फीटसे २५ फीट तक ऊंची है।

किलेका प्रधान दरवाजा उत्तर पूर्व है, । जिसमे उत्तरसे आरंभ होकर दक्षिण तक आगे पीछे क्रमसे ६ फाटक है। (१) आलमगीर फाटक, इसको ग्वालियरके गवर्नर महम्मद शाहने सन १६६० ई० मे वनवाया। दिल्लोके बादशाह औरंगजेवके दूसर नाम ( आलमगीरसे ) इसका यह नाम पड़ा। (२) वादलगढ़ या हिंदोला फाटक, इसको मानासहके चाचा वादल-सिंहने बनवाया । इसके बाहर हिंडोला रहता था, इससे इसका नाम हिंडोला फाटक भी है । एक लोहेके तख्तेपर लिखा है कि सैयद आलमने सन १६४८ ई० में इसको सुधारा इसके पासही दहिने २०० फीट लम्बा और २३० फीट चौड़ा उजड़ा पुजड़ा दो मंजिला गुजारी महल है, जो मानसिंहकी रानीके रहनेके लिये वना था। (३) भैरव फाटक, सवसे पहलेके कछवा राजाओं में से एकके नामसे इसका भैरव नाम पड़ा। इसके समीप एक स्थानपर लेख है, जिसमें सन १४८५ ई० मानासिंहके गद्दी होनेके एक वर्ष पहलेकी तारीख है। (४) गणेश फाटक, इसको डुंगरेलीने वनवाया, जिसने १४२४ ई०से १४५४ तक राज्य किया। वाहरी ६० फीट लम्बा ३९ फीट चौड़ा और २५ फीट गहरा नूरसागर नामक सरोवर है। यहां ग्वालिया साधुका- जिसके नामसे शहरका ग्वालियर नाम पड़ा केवल ४ पायोपर गुम्वजदार छोट मन्दिर है, जिसके पास एक छोटी मसजिद है। (५) लक्ष्मण फाटक फाटकके पास पहुँचनेसे पहले चट्टान काटकर वना हुआ १२ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा ४ स्तंभोके जगमोहनके साथ विष्णुका मन्दिर मिछता है, जो चतुर्भुजका मन्दिर कहलाता है। वाएँ एक छंवे शिला-लेखमें संवत् ९३३ लिखा है। यहां एक सरोवरके सामने ताज निजामकी कवर है, जो इन्ना-हिम लोदीकी कचहरीका एक शरीफ आदमी था और इस फाटकके आक्रमण फरते समय सन १५१८ ई० में मारागया । फाटकोंके वीचम शिव पार्वती और करीव ५० शिविंटग चट्टान काटकर वनाए गए हैं। और सूकर भगवान्की घिसी हुई १५ के फीट ऊंची बहुत पुरानी मूर्ति है। (६) हथिया पवंर, यह मानसिहके महलका एक हिस्सा है उन्हींका वनवाया हुआ है। यहां पत्थरका हाथी था, इससे इसका यह नाम पड़ा।

किलेके पश्चिमोत्तर धोंदा पंवर (फाटक) है। धोदा नामक कलवा राजाके नामसे इसका यह नाम पड़ा है। इसमे आगे पीले ३ फाटक हैं।

दक्षिण पश्चिमका दरवाजा गरगज पंवर कहलाता है। इसम आगे पीछे ५ फाटक थे, जिनमेंसे ३ को जनरल व्हाइटने तोड़ दिया।

किलेके तालावो, कूंओ और होजोंमें पानी कभी नहीं चुकता । मृर्ष्यंकुण्ड जो मास बहुके मंदिरसे ५०० फीट पश्चिमोत्तर है, सन२७५ और सन३००ई० के बीचमे बना, जो फिलमें सबसे पुराना है। ३५० फीट लम्बा और१८० फीट चौडा है। उसकी गहराई सर्वत्र बराबर नहीं है। किलेके जत्तर बगलके समीप जयती थोड़ाके पास तिकानिया तालाब है, जहां र शिला लेखें. जिनमेंसे एक सन १४०८ ई० का और दूसरा उससे कुछ पहलेका है। किलेके उत्तर भागमें शाहजहां के महलके आगे जौहर तालाब है। राजपृत स्त्रियों की जगह होने के कारण इसका जौहर नाम पड़ा। पद्मनाथ के मिन्द्रिक समीप २५० फीट लंबा १५० फीट चौड़ा और १५ फीटसे १८ फीट तक गहरा, जो कभी कभी सूख जाता है, सास वहू तालाव है। किले मध्य में २०० फीट लंबा और इतनाही चौड़ा, जिसके दक्षिण बगल पास सर्वदा गहरा पानी रहता है, गंगोला तालाब है। किले दिखण अखीर के पास किले सब तालाओं से वड़ा अर्थात् ४०० फीट लंबा और २०० फीट चौंड़ा, जो कम गहरा है, घोबी तालाब है।

किलेमे ६ महल हैं, (१) गुजारी महल, जिसका वृत्तांत वादलगढ़ फाटकक साथ लिखा है, (२) मानसिंह महल (सन १४८६-१५१६ ई० मरम्मत सन १८८१ ई० में) किलेमें प्रवेश करने पर यह महल दिहने मिलता है। इसके दो मंजिल भूमिके नीचे और दो मंजिल ऊपर हैं। चमगादुरों के कारण यह रहने योग्य नहीं है। महलके पृर्वका चेहरा २०० फीट लंबा और १०० फीट ऊंचा है, जिसमें ५ गोलाकार टावर हैं। दक्षिणका चेहरा १६० फीट लंबा और ६० फीट ऊंचा ३ गोलाकार टावरों के साथ है। महलके उत्तर और पश्चिमके बगल बहुत उजड़ पुजड़ गए हैं, (३) विक्रमका महल, यह मानसिंह महल और कर्ण महलके वीचमें हैं, (४) कर्ण महल यह लंबा तंग और दो मंजिला है। इसका एक कमरा ४३ फीट लम्बा और २८ फीट चौड़ा है। पासही दक्षिण ओर ३६ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा गुम्बजदार दूसरा कमरा (सन १५१६ ई०) है, (५) जहांगीर महल, और (६) शाहजहां महल, ये दोनो किलेके उत्तर अखीरमें हैं। ये सादे हैं, इनमें कारीगरीका काम नहीं है।

किलेके भीतर हिन्दू मन्दिर—(१) ग्वालिया मन्दिर (२) चतुर्भुज मन्दिर (ये दोनों लिखे गए है) (३) जयंती थोड़ा—इसका अलतमसने सन १२३२ ई० में विनाश किया (४) तेलीका मन्दिर—इसको एक घनवान तेलीने सन ई० के १० वे वा ११ वे शतकमें बनवाया। इसका सुधार सन १८८१—१८८३ ई० में हुआ। यह किलेके मध्यमें ६० फीट लंबा और इतनाही चौड़ा और ग्वालियरकी सब इमारतोंसे ऊंचा है। जगमोहन ११ फीट पूर्व निकला है। फाटक ३५ फीट ऊंचा है। इसके ऊपर मध्यमे गरुडकी मूर्ति है। यह पहले वैद्यावका मन्दिर था, परन्तु सन ई० के १५ वें शतकमें शैनका हुआ। यह बहुत दृढ़ मन्दिर संगतराशी कामसे छिपा हुआ है। इन मन्दिरोंके अतिरिक्त कम प्रसिद्ध दूसरे ४ मन्दिर है। सूर्य्यदेव मन्दिर, मालदेव मन्दिर, धोंदादेव मन्दिर और महादेव मन्दिर।

किलेमे जैन मन्दिर—(१) किलेके पूर्व दीवारके मध्यके पास सास बहू मन्दिर है। मन्दिरका पेशगाह वचा है, जो १०० फीट लंबा ६३ फीट चौड़ा और ७० फीट जंचा तीन मंजिला है। पहले यह १०० फीट जंचा होगा। इसका शिखर दृट गया है, दरवाजा उत्तर ओर है। वाहर दीवारमें मनुष्य, जानवर, फूलकी संगतराशी भरी है। मध्यका हाल ३० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा ४ पायोंपर है। शेष इमारतकी केवल जड़ रहगई है। यह मन्दिर जैनोके छठें संत पद्मनाभका है। कहा जाता है कि, इसको राजा महिपालने वनवाया। इसका संस्कार सन १०९२ ई० मे हुआ। पेशगाहके भीतर एक लंबा शिलालेख है, जिसकी तारीख सन १०९३ ई० के बरावर होती है। (२) छोटा सासवहू मन्दिर यह २३ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा गोलाकार १२ पायोपर चारोंओरसे खुला हुआ है। (३) किलेके पूर्व दीवारके सामने हस्ती पंवर और सासवहू मन्दिरके वीचमे एक छोटी इमारत है। जो सन ११०८ ई० के लगभग वर्ना।

जैन मूर्तियां और गुफाएं-गिनतीमे इतनी और इनके समान वड़ी जैन मूर्तियां उत्तरी हिन्दुस्तानके दूसरे किसी स्थानमे नहीं हैं। वे किलेकी दीवारोंके कुछही नीचे खड़ी पहाड़ीमें चट्टान काट कर बनी है। बहुतेरोंके समीप सुगमतासे आदमी जा सकता है, जहां जहां चिकना और खड़ा चट्टान है प्रायः सर्वत्र छोटी गुफाएँ और ताक हैं परन्तु अधिक जाहिरा बनावट ५ प्रधान झुण्डोंमें बांटी जासकती है। पहला उरवाही झुण्ड दूसरा दक्षिण पश्चिम सुंड, तीसरा पश्चिमोन्तर झुण्ड, चौथा पूर्वोत्तर झुंड और पांचवां दक्षिण पश्चिमका झुंड, इनमेंसे पहिले और पांचवे झुडोंकी मूर्तियां गिनतीमें अधिक और कदमें बड़ी मुसाफिरोंके देखने योग्य हैं। वे संपूर्ण सन १४४१ ई० से १४७४ तककी बनी हुई हैं। कुल मूर्तियां नंगी हैं। सन १५२० ई० मे दिझीके वादशाह बाबरकी आज्ञासे बहुतेरोंका अंग भंग कर दिया गया। जैन लोगोने कई मूर्तियोंको सुधरवाया है।

उरवाही झुण्ड—यह उरवाही घाटीके दक्षिण वगलकी खड़ी पहाड़ीमे है। इसमे २२ प्रधान मूर्तियां हैं जिनमे एक ५७ फीट ऊंची है। इनके पास तोमर राजाओं के समयके ६ शिला लेख हैं, जिनमें संवत् १४९७ (सन १४४० ई०) और संवत् १५१० (सन १४५३ ई०) लिखे हुए हैं। झुंडके अखीर पश्चिम जैनों के २२ वे संत नेमीनाथकी ३० फीट ऊंची मूर्ति है। सीढ़ियों के दूट जाने के कारण अब वहां जाना कठिन है।

दक्षिण-पश्चिमवाला झुण्ड-यह एक तालावके पासही नीचे खड़ी पहाड़ीमे उरवाही दीवारके ठीक बाहरी ओर है। यहां ५ प्रधान मूर्तियां हैं, जिनमे नम्बर २ आठ फीट लंबी सोती हुई एक स्त्री और नम्बर ३ जैनोंके २४ वें संत महावीरकी वालमूर्ति उसके पिता माताके साथ है।

पश्चिमोत्तर झुण्ड-यह किलेके पश्चिम घोंदा फाटकके थोड़ेही उत्तर खड़ी पहाड़ीमें है । यहांकी मूर्तियां प्रसिद्ध नहीं हैं। आदिनाथके पास एक लेखमें संवत् १५२७ ( सन १४७० ई०)लिखा है ।

पूर्वोत्तर झुण्ड-यह पूर्व दरवाजेके वीच फाटकोंके ऊपर खड़ी पहाडीमें है। यहां संगतरा-शीका काम कम है और कोई लेख नहीं है । गुफाओंमेंसे एक या दो वड़ी हैं, परन्तु अव उनमे जाना वहुत कठिन है।

दक्षिण-पूर्वका झुण्ड-यह लंबी, खड़ी पहाड़ीमे गंगोला तालावके ठीक नीचे है। यह झुड मबसे अधिक वड़ा ओर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि यहां १८ मूर्नियां २० फीटमे ३० फीट तक और बहुतेरी ८ फीटसे १५ फोट तक ऊची हैं। रे मीलमे अधिक पहाड़ीके वगलमे यहांकी मूर्तियां हैं कई गुफाओंमें वरागी रहते हैं।

ग्वालियरका राज्य-राज्यके प्रधान हिस्सेके पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर चवल नदी, जो आगरे. और इटावेके अंगरेजी जिलोंसे और राजपुतानेके घोलपुर, करीली और जवपुर (देशी राज्यों) से इसको अलग करती है, पूर्व जालोंन, झांसी, लिलतपुर और सागर अगरेजी जिले दक्षिण भोपाल, टॉक, किलचीपुर और राजगढ देशी राज्य, और पश्चिम राजपुतानेके झालावर, टांक और कोटा राज्य। प्रधान हिस्सेके अतिरिक्त ग्वालियर राज्यके दूसरे कई दुकड़े हैं। मध्य भारतके पश्चिमी मालवा एजेंसीके अधीन आगरा, शात्त्रहापुर, उज्जन, मेटेमर और नौमच परगने और भोपावर एजेंसीके अधीन अमझेरा, मनावर, किकथन, सागोर, वाग, वीक्रानेर और पिपलिया। राज्यकी सीमापर चवल नदी और राज्यमें सिंच नामक नदी, हुजारी, आमन और सरा नदी वहती हैं। मन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफल रानिया। धाना और मक्सिट्नगटके साथ २९०४६ वर्गमील और जन-संख्या३११५८५७धी, जिनमें २७६८३८५ हिन्दृ,१६७३२०

मुसलमान् , १६७५१६ आदि निवासी, १२२३० जैन, २०८ क्रस्तान और १७८ सिक्ख थे। हिन्दू आदिमे ३८०१९३ ब्राह्मण, ४२२२६७ राजपूत् थे । ग्वालियर राज्यकी मालगुजारी लगभग १२५००००० रुपये हैं। यह राज्य भारवर्षके सबसे बड़े देशी राज्योंमेसे एक हैं।

संपूर्ण राज्यके बड़े ऊंच ३ हिस्से है, जिनमें दक्षिणी भाग सबसे ऊंचा है। पूर्वोत्तरके हिस्से साधारण रूपसे समतल है। ऊंचे देशोंमें अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कई भागोंमें थोड़े थोड़े और दूसरोंमें जगह जगह जंगल है। गला, रुई, तेलहन, ऊख, नील प्रधान फिसल है। दक्षिणी विभाग पोस्तेके उपजके लिये प्रसिद्ध है। यहांसे पोस्ता और रूई विशेष करके दूसरे देशोंमे जाती है।

ग्वालियर राज्यमे उज्जैन (जन-संख्या ३४६९१) मंडेशर (२५७८५,) मुरार छावनी (२४५१८) नीमच छावनी (२१६००) साजापुर (११०४३), बार नगर (१०२६१), नरवर जिसको लोग दमयन्तीके पित राजा नलकी राजधानी कहते हैं. भिलसा और चन्देरी प्रासिद्ध वस्ती है। ग्वालियर राजधानीसे १३५ मील दक्षिण-पश्चिम ग्वालियर राज्यमे एक जिलेका सदर गूना एक कसवा है, जिसमें कार्तिक पूर्णिमाको एक मेला होता है।

इतिहास-सूर्यसेन नामक एक कच्छवा प्रधान कोड़ी था, उसने शिकार खेळते समय गोप-गिरि पहाड़ीके पास, जिसपर अब किला है, ग्वालिया साधुसे पानी लेकर पिया, जिससे वह आरोग्य होगया । उसकी कृतज्ञतामे उसने उस पहाड़ीपर एक किला बनवाया और उसका नाम ग्वालियर रक्खा । सूर्यसेनने सन २७५ ई० में सूर्यका मन्दिर बनवाया और सूर्यकुंड खोदवाया । ग्वालिया साधुने सूर्यसेनका नाम सोहनपाल रक्खा तबसे उस कुलके ८३ राजाओंकी पाल पदवी रही।

कच्छवा कुलके बाद ७ परिहार राजा हुए, जिन्होंने सन ११२९ से १२३२ ई० तक राज्य किया। सन १२२२ ई० में अलतमसने सारंगदेवसे राज्य छीनिलया। सन १३९८ ई० की तैमूरकी चढ़ाई तक दिल्लीके बादशाह इसको राज्यके कैंदखानेके काममे लाते थे। सन १३७५ में तोमर प्रधान बीरासिंह देवने स्वाधीन हो ग्वालियरमें तोमर वंश कायम किया। सन १४१६ और १४२१ ई० में ग्वालियरके प्रधानोंने दिल्लीके खिजरखांको कर दिया और सन १४२४ ई० में मालवाके हुशंगशाहके ग्वालियर पर महासरा करनेपर दिल्लीके मुवारकशाहने मालवाको स्वतंत्र किया। सन १४२६–१४२७–१४२९ और १४३२ ई० में दिल्लीके बादशाहने ग्वालियरमें जाकर बलात्कारसे कर लिया। सन १४६५ ई० में जौनपुरके वादशाह हुसेन सार्कीने ग्वालियरपर घरा डालके कर देनेके लिये इसको मजबूर किया। मानसिंहने बहलोल लोदी और सिकन्दर लोदीकी हुकूमत मानली, परन्तु सिकंदर लोदीने सन १५०६ ई० में जिन ग्वालियर भी उसने सन १५०६ ई० में हिम्मतगढ़के किलेको ले लिया। परन्तु ग्वालियर पर चढ़ाई नहीं की। सन १५०६ ई० में हिम्मतगढ़के किलेको ले लिया। परन्तु ग्वालियर पर चढ़ाई नहीं की। सन १५०६ ई० में सिकन्दर लोदीने ग्वालियर जीतनेके लिये आगरेमें बड़ी तैयारीकी परन्तु बीमारीसे वह मरगया। इन्नाहिम लोदीने ३०००० सवार ३०० हाथी और दूसरी सेनाओको भेजा, जिनके पहुंचनेक कई दिन प्रधात् मानसिंह मरगया।

मानसिंह ग्वालियरके तोमर राजाओंमें सबसे वडा राजा था और परमार्थके वहुतेर काम इसने किए थे, जिनमेंसे एक ग्वालियरके पश्चिमोत्तर मोती झील नामक वड़ा तालान है। उत्तरी भारतमे हिन्दुओंके वराऊ कारीगरीका उत्तम उदाहरण उसका महल है। मानसिंहके देहान्तके उपरान्त उसके पुत्र विक्रमादिखने मुसलमानोंके महासरेको एक वर्ष तक वरदाइत किया, परन्तु अंतमें परास्त होनेपर आगरेको भेजागया ।

वावरने रहीमदादको सेनाके साथ ग्वालियर भेजा, जिसको उसने छलसे लेलिया । सन १५४२ई० में शेरशाहने ग्वालियरके गवर्नर आवुल कासिमसे किलेको छीन लिया। सन १५४५ में शेरशाहके पुत्र सलीम अपने खजानेको चुनारसे ग्वालियरमें लाया और सन १५४३ में ग्वालियरमें मरगया। विक्रमादित्यके पुत्र राणा शाहने ग्वालियर छीन लेनेका उद्योग किया और ३दिन तक अकवरकी सेनासे वड़ा संप्राम किया, परन्तु अंतमे परास्त हो चित्तीरमें चलागया।

सन १७६१ ई० में गोहदके जाट राणा भीमसिंहने ग्वालियरको लेलिया। भीमसिंहसे महाराष्ट्रोंने लिया। सन १७७९ ई० में अंग्रेजी अफ़सर मेजर पोफमने ग्वालियरको महाराष्ट्रोंसे छीनकर गोहदके राणाको लीटा दिया। सन १७८४ में महादजी सिंधियाने ग्वालियरको लेलिया, परन्तु सन १८०३ में अंगरेजी जनरल ह्वाइटने फिर इसको छीन लिया। सन १८०५ के सुलहनामेंके अनुसार ग्वालियर सिंधियाको मिला। सिंधियाने आगरा और यमुनाके उत्तरका देश अंगरेजोको छोड़ दिया और दिझीके बादशाह शाह आलमको, जो उसके अधीन था, अंगरेजोकी रक्षामें कर दिया।

सन १८४३ ई॰ में जनकोजी रावकी मृत्यु होनेपर राज्यमें वलवा हुआ । अङ्गरेजी सरकारको सेना भेजनी पड़ी । तारीख २९ दिसंवरको एकही दिन महाराजपुर और पनियारमें २ लड़ाइयां हुई । राजद्रोही परास्त हुए । लड़के महाराजको फिर राज्यका अधिकार दिया गया । ग्वालियरकी सेना घटाकर ५००० सवार. ३००० पेदल, ३२ तोपें करदी गई।

सन १८५७ के बलवेके समय महाराज जयाजी राव सिंधिया २३ वर्षके नव युवक थे, उनके पास मारी सेना थी। महाराजके सुयोग्य दीवान दिनकररावने अपनी सेनाको वागी होनेसे बहुत रोका, परन्तु अंगरेजी अफसरोको मारनेसे नहीं रोकसका। अंगरेजी ७ अफसर कई श्री और कई एक वालक भागकर रेजीडेसी वा सिधियाके महलमें जा पहुँचे, जो हिफाजतके साथ घौलपुर होकर आगरेको भेजे गए।

कई महीनो तक ग्वालियरमें कोई वखेडा नहीं था यद्यपि देशोम चारोंओर वलवा फैलगया था। सन १८५८ ई० की तारीख २२ वीं मईको काल्पीमे एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमे वागी सव अच्छी तरह परास्त हुए। वे उसी रातको ग्वालियरकी ओर चले और तारीख ३० मई की रातको सुरारके पड़ोसमे पहुँच गए।

तारीख १ जूनको महाराज जियाजी ६००० पैदल, १५०० के लगभग सवार, ६०० अंग रक्षक और ८ तोपोके साथ वागियोसे लड़नेको निकले । मुरारसे २ मील पूर्व मुठभेड हुई । करीब ७ वजे संबेरे वागी आगे वढे ज्योंहीं वे लोग पहुंचे, महाराज सिंधियाफी आठा तोप खुलीं । फेर होनेसे पहलेही वागीलोग सेनाके वगलमें समीप आ गए । २००० सवारोंने यहुन तेजीके साथ पहुँचकर आठो तोपें लेली । उसी समय सिंधियाकी अंगरक्षक सेना छोड़कर सम्पृर्ग पैदल और घोड़सवार या तो वागियोमें मिल गए, या लड़नेसे अलग होगए । तब वागियोनं अंगरक्षक सेनापर आक्रमण किया उन्होंने वड़ी वीरताके साथ आत्मरक्षाकी, मताराज सिंधिया थोड़े लोगो सहित फिरे और भागकर आगर पहुंच गए।

तारीख १६ जूनको अंगरेजी सेना मुरारसे ५ मील पूर्व वहादुरपुर पहुंची उसंत एका एक दुअमनोंपर आक्रमण करके उनको भगाया । तारीख १६ और १७ जूनको अंगरेजी सेना से वागियोकी कई लड़ाइयां हुई, जिनमें वागियोकी बहुत हानि हुई । अंतमें व लोग नितर

वितर हो गए। तारीख १९ जूनको अंगरेजी अफसरोंने छइकर और मुरारको छेछिया। तारीख २० जूनको अंगरेजी सेना चुपचाप किछेमें घुसपड़ी। वहां मुठभेड़के होनेपर सख्त छड़ाई उपरान्त किछा अंगरेजोंके कन्जेमें आया और सन १८०६ ई० तक उन्होंके हाथमें रहा वछवेके पीछे महाराज जयाजीराव नए सिरेसे ग्वाछियरके राजा बनाए गए।

सिंधिया राजवंश-सिंधिया जातिका महाराष्ट्र रानोजी ग्वालियर राज्यके स्थापन करनेवाला है,जो सन इस्वीके अठारहवें शतकके आरंभमे वालाजी पेशवाका पादुका वाहक था। उसका पिता विध्याचलसे दक्षिण एक गांवका मुखिया था। रानोजी तुरतही तरक्षी करके पेशवाकी अंगरक्षक सेनाका सरदार होगया। मरनेके समय ग्वालियरके एक हिस्सेकी भूमि उसके हस्तगत हुई। रानोजी की मृत्यु होनेपर उसके पुत्र महादजी सिंधिया राजा हुआ। यह बडा लड़ाका था, इसके समयम ग्वालियर राज्यका विस्तार हुआ। इसीने सन १७८४ ई० ग्वालियरके किलेको फिर दखल किया। महादजीके बाद महाराज दौलत राव सिंधिया राजगदीपर बैठे। इनके राज्यके समय वहुत लड़ाइयां हुई। इन्हींने सन १८१० ई० में उज्जैनको छोड़कर ग्वालियरको अपनी राजधानी बनाया। सन१८२७ई०में दौलतराव पुत्रहीन मरगए बैजाबाई राज्य करने लगी और उसने भुगत रावको पालकर राजगदी दी।भुगत रावका नाम जनकोजी हुआ,जो सन१८४३ई०में निःसंतान मर गए। उनकी स्त्री तारा बाईने भगीरथ रावनामक ८ वर्षके बालकको गोद लिया। अर्थात् दत्तक पुत्र बनाया याज्ञवल्क्य स्मृतिके दूसरे अध्यायमें है कि जिस पुत्रकों माता और पिता देदेवे, वह दतक होताहै यही भगीरथ राव महाराज जयाजी राव नामसे विख्यात हुए।सन१८८६ई०की तारीख२० वीं जूनको महाराज जयाजीका देहान्त होगया। इनके सुयोग्य पुत्र महाराजाधिराज१०८माधोजी राव संधिया वर्तमान ग्वालियरनरेश हैं। महाराज नावालिग है; इससे राज्यशासन कीन्सिल ह्यारा होता है। अंगरेजी सरकारसे ग्वालियरके राजाओंको २१ तापोंकी सलामी मिलती है।

मध्यभारत-मध्यभारतका क्षेत्रफल ७७८०८ वर्गमील है। जन-संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०३१८८१२ थी। मध्यभारतके राजा और ठाकुर गण गवर्नर जन-रलके एजेंटकी निगहबानीके अधीन हैं, जो इन्दोरमें रहते हैं भोपावर, पश्चिमी मालवा भोपाल खालियर, बुन्देलखंड और बघेलखंड मातहत एजेंसी हैं, जिनमें खालियर बहुत प्रसिद्ध राज्य है।

मध्य भारतके देशी राज्योके शहर और कसबे, जिनकी जन-संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक थी।

| तम्बर.       | शहर कस       | बे. राज्य. | जन–संख्या.   | नम्बर. | शहर कसवे.    | राज्य,    | जन-संख्या. |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|
| 8.           | ग्वालियर     |            | १०४०८३       | १३     | धार          | धार       | १८४३०      |
| ं <b>२</b> ` | इन्द्रीर     | इन्द्रीर   | ેડરફરડ       | १४     | टीकमगढ्      | उरछा      | १७६१०      |
| રૂ           | भोपाल        | भोपाल      | ७०३३८        | १५     | सिहोर        | भोपाल     | १६२३२      |
| શ્રે         | उर्ज्ञन      | ग्वालियर   | ३४६९१        | १६     | देवास        | देवास     | १५०६८      |
| ŭ            | मऊ           | इन्दौर     | २१७७३        | १७     | पन्ना        | पन्ना     | १४७०५      |
| ફ            | <del>-</del> | रतलाम      | २९८२२        | १८     | महाराजनगर    | चर्खारी   | १३०६८      |
| v            | दतिया        | दुतिया     | २७५६६        | १९     | छत्तरपुर     | छत्त्रपुर | १२९५७      |
| 6            | मंडेशर       | ग्वालियर   | २५७८५        | २०     | रामपुर       | ्इन्दीर   | ११९३५      |
| _            | सुरार् .     | ग्वालियर   | २४५१८        | २१     | सिरोज        | टोक       | ११७३७      |
|              | रीवां        | रीवां      | २३६२६        | २२     | साजापुर      | ग्वालियर  | ११०४३      |
| •            | जावरा        | जावरा      | २१८४४        | २३     | <b>नवगंग</b> | छत्तरपुर  | १०९०२      |
| • •          | नीमच         | ग्वालियर   | <b>२१६००</b> | २४     | वारनार       | ग्वाहियर  | १०२६१      |

# धौलपुर ।

ग्वालियरसे ४१ मील ( झांसीसे १०४ मील उत्तर कुछ पश्चिम ) घौलपुरका स्टेशन है। हेतमपुर और घौलपुर स्टेशनोंके वीचमें घौलपुरसे लगभग ५ मील चम्बल नदी पर रेलवे है, जिसकी लम्बाई २०१४ फीट और गहराई ७५ फीट है। इसके वनानेमें कम्पनीका ३२०१०३५ रुपया खर्च पड़ा है। चम्बल नदी ग्वालियर और घौलपुर राज्योकी सीमा है, जो मालवाम विध्याचलसे निकल ५७० मील वहनेके उपरांत इटावेके पास यमुनामें मिलगई है। पुराणामें इसका नाम चर्मण्वती लिखा है।

घौलपुर राजपूतानेमें चम्वल नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी एक कसवा है, जिसमें महाराजका सुन्दर महल वना हैं। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय घौलपुरमे १५८३३ मनुष्य थे, अर्थात् १०५८७ हिंदू, ५२१५ मुसलमान और ३१ दूसरे।

धौलपुरसे २ मोलके अंतर पर  $\frac{9}{2}$  मील लम्बा मुचकुंद तालाव है जिसमें कई छोटे टापृ हैं। जिनपर मकान वने हैं। तालावके किनारो पर ११४ मन्दिर वने है, परन्तु उनमे कोई पुराना वा बहुत प्रसिद्ध नहीं है। तालावमे बहुत घडियाल रहते है। कार्तिकमे शर्द पूणिमा नामक मेला १५ दिन रहता है, जिसमें घोड़े मवेशी इत्यादि वस्तु विकती है।

घौलपुरसे ४ मील दूर लाल पत्थरका उत्तम पुल है । एक सड़क आगरेसे घौलपुर होकर वम्बई गई है ।

घोलपुर राज्य—मध्य भारत राजपुतानेमें घोलपुर एजेंसीके पोलिटिकल सुपिर्टेडेके अधीन घोलपुर देशी राज्य है। राज्यके उत्तर आगरा जिला; दक्षिण चंवल नदी, जो ग्वालियर राज्यसे इसको अलग करती है; पश्चिम करीली और भरतपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १२०० वर्गमील इसकी लम्बाई पूर्वोत्तरसे दक्षिण—पश्चिम तक ७२ मील और औसत चौड़ाई १६ मील है। राज्यसे ९ लाख २५ हजार रुपयेकी आय है। पहाड़ियोका एक सिलिसला राज्यमें होकर गया है, जो समुद्रके जलसे ५६० फीटसे १०७४ फीट तक ऊंचा ६० मीलतक चला गया है। राज्यकी भूमि उपजाऊ है। चंवल नदी दक्षिण—पश्चिमसे पूर्वोत्तरको राज्यमे १०० मील वहती है जो शीष्म ऋतुसे वर्षा ऋतुमे ७० फीट अधिक उठती है। वाणगंगा जयपुरमें वरतके निकटसे निकली है और घोलपुरकी उत्तरी सीमापर, और आगरे जिलेके मध्यमे करीव४० मील दौड़ती है। पार्वती नदी करीलीसे निकलकर पूर्वोत्तर दिशामे घोलपुर राज्यको लांचती हुई वाणगंगामे गिरती है, जो सूखी ऋतुओमें सूख जाती है। इस वर्षकी मनुष्य—गणनाके समय घोलपुर राज्यमें २०९८८० मनुष्य थे। सन१८८१ में २४९६१० मनुष्य थे, अर्थान् २२९०५० हिन्दू,१८०९७ मुसलमान, २४०३ जैन और२० इस्तान. राज्यमेथ कसवे थे। घोलपुर (जन—संल्या १५८३३), वारी (जन—संल्या११५४७—सन १८९१ में १२०९२) राज्येरा (जन—संल्या१५४७) और पुरानी चाउनी (जन—संल्या५२६)। राज्यमे ब्राह्मण और चमार अधिक हैं।

एक सड़क आगरेसे घोलपुर कसवा होकर वास्वेको, दूसरी घीलपुरमे राज्यनेररा होजर आगरेको, तीसरी घोलपुरसे वारीको, और वारीसे एक ओर भरतपुरको और दूसरी ओर करी-हीको, और वाथी सडक घोलपुरसे कोलारी और घासेरी तक, और वहांने फरीही तक गई है।

इतिहास-राजा घाँछन देव तोनवारने सन ई० के ११ वें शतक के आरम्भने घाँछपुरकों पसाया। सन १५२६ से यह वावरके हाथने गया। हमायूंने चवळ नदीको ढाहसे अचाने के

लिये धौलपुरको उत्तर वढ़ाया। अकवरके समय यहां एक पक्की सराय वनी। सन १६५८ में धौलपुरसे ३- मील पूर्व औरंगजेवने अपने वड़े भाई दाराको परास्त किया। सन १७०७ म घौळपुरके पास औरंगजेबके पुत्र आज़म और मुअज़िम छड़े । आज़म मारागया, मुअ़ज़िम वहा-दुर शाहके नामसे दिल्लीका बादशाह हुआ । उस लड़ाईके गड़बड़मे राजा कल्याणसिंह भदव-रियाने घौलपुरके राज्यपर अधिकारकर लिया, जिसका अधिकार सन १७६१ तक विना रोक टोकके रहा। इसके बाद४५ वर्षके बीचमे कई वार इसके मालिक वदले। सन १७७५ मे मिरजा नज़ाफखांने इसको छीन लिया । उसके मरनेपर सन १७८२ में धौलपुर सिंधियाके हाथमे गया । सन १८०३ मे महाराष्ट्रोंकी लडाई दूटनेपर यह अंगरेजोंके अधिकारमें था । उस वर्षके अंतमे संधिके अनुसार यह सिंधियाको दिया गया। १८०५ में दौलतराव सिधियाके साथ नई व्यवस्था होनेपर अंगरेजोंने फिर इसको लिया, जिन्होंने १८०६ में वर्तमान महाराणांके परदादा राणा कीर्तिसिंहको सरमथुराके साथ धीलपुर, वारी और राजखेड़ाके राज्योको दिया, और बद्छेमें उनसे गोद्हका राज्य छेकर सिंधियाको देदिया। कीर्तिसिंहने घोछपुर कसवेके नये भागको वनवाया । उनके उत्तराधिकारी राणा भगवतसिंहने सन १८५७ के वछवेके समय अंगरेजी गवर्नमेंटको राजभक्ति दिखलाई, इसलिए उनको के. सी. एस. आई. की पदवी मिली । सन १८७३ मे राणा भगत्रतसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पोते धीलपुरके वर्तमान नरेश महाराज राणा निहालसिंह, जो सन १८६३ मे जन्मे थे, राजसिहासनपर बैठें । इनकी माता पटियालेके महाराजकी बहिन है। घोलपुरका राजवंश जाट है। इनको अंगरेजी सरकारसे १५तोपोंकी सलामी मिलती है। इनका फौजी बल ६०० सवार३६५० पेदल,३२ मैदानकी तोपें और १०० गोलंदाज हैं।

# दश्वाँ अध्याय ।

#### आगरा।

### ( \*४ ) आगरा।

घौलपुरसे ३६ मील ( झांसीसे १३७ उत्तर कुछ पश्चिम ) आगरेम किलेका रेलवे स्टेशन है। आगरा पश्चिमोत्तर देशमे आगरा विभाग और जिलेका सदर स्थान, यमुनाके दिहेंने अर्थात् पश्चिम (२७ अंश १० कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ५ कला ४ विकला पूर्व देशान्तरमे ) एक प्रसिद्ध शहर है।

इस सालकी जन-संख्याके समय आगरेमें १६८६६२ मनुष्य थे, अर्थात् ९०९२३ पुरुष और ७७७३९ स्त्रियां। जिनमें १११२९५ हिन्दू, ४९३६९ मुसलमान, ४०१५ कृस्तान, ३२११ जैन, ४८५ सिक्ख, २५४ वौद्ध और ३३ पारसी थे। जन संख्याके अनुसार यह भारतमे १४ वां और पश्चिमोत्तर देशमें चौथा शहर है।

पुरानां देशी शहर करीव ११ वर्ग-मीछमें था, जिसके आधे क्षेत्र-फलमे अवतक आदमी वसे हैं। शहरके प्रायः सब मकान पत्थरके है। शहरमें जलकल, सर्वत्र लगी हैं। उत्तम सड़कें बनी हैं। उमदे बाग लगे हैं। एक इन घर; एक चहुत बड़ी रेलवे लाइत्रेरी, और कई बड़े होठल बने हैं। लाबनीमे गोरोंकी एक रेजीमेट और दो हिन्दुस्तानी पस्टन रहती

### आगरा पृष्ठ १३२.





हैं। किलेके स्टेशनसे थोड़े अन्तर पर मारवाडी धर्मशाला है, जिसमें मारवाड़ियोंके अतिरिक्त दूसरा नहीं टिकनेपाता। टिकनेके लिये किराएके मकान मिलते हैं।



- १ उत्तरी वुर्ज
- २ फाटक पर जानेकी सीढी
- ३ नगीना मसजिद
- ४ छोटी कचहरी
- ५ खुळा वरामदा
- ६ तखत गाह
- ७ दीवान आम
- ८ मच्छी भवन
- ९ मिस्टर कालविनका कृवर
- १० अश जानवर
- ११ अंगुरी वाग

- १२ समन वुर्ज
- १३ खास महल
- १४ शीश महल
- १५ कुंआ
- १६ जहांगीरका महल
- १७ वुरज
- १८ फाटक अमरसिंघ
- १९ अकवर कावीतन महल
- २० हाथी फाटक
- २१ अमरसिंयके फाटकका कोर्ट

किलेसे दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम फीजी छावनी और सिविल न्टेशने हैं, निनके र्युव ताजमहल स्थित है। किलेसे पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तानके सबसे यहे जेलेंसेमे एक सेंटल जेल है जिसकी दस्तकारी उत्तम होती है। किलेमे उत्तर यमुना नदीका पना पाट है, जहां

घाटिया ब्राह्मण रहते हैं i यमुनामें कछुए बहुत हैं । घाटसे दक्षिण यमुनापर रेलवेका दो मंजिला पुल है। नीचेके मंजिलमें रेलगाड़ीके और ऊपर एके, बग्धी और आदमी चलते ह। पुलके नीचे पत्थरकी १७ कोठियां और लोहेके ३ पाये हैं। घाटसे आधी मील उत्तर यमुना पर नावोंका पुल है। यमुनाके दोनों किनारो तक ६१ नावोंपर तख्ते बिछे हैं।

आगरेमें सोने और चांदीके काम, कारचोपीके काम, पत्थरके काम, जड़ाईके काम सुन्दर होते हैं। दरी, नइचे, बाळ्शाही मिठाई, अत्युत्तम बनती हैं। और रूई, चीनी, तम्बाकू, निमक, इमारतके कामकी लकड़ी, गल्ले, तेलहन, नील इत्यादिकी तिजारत होती है।

आसफ बागमे प्रति बुधवारको अंगरेजी वाजा बजता है। आगरा कालेज सन१८३५ई० में खुला जिसके शामिल एक हाईस्कूल है। इसमें करीब ७०० विद्यार्थी और २७ मास्यरमे खास कालेजमें २५० के लगभग विद्यार्थी और ११ प्रोफेसर हैं।

किला-किलेके देखनेके लिये त्रिगेडियर जनरलसे पास लेना होता है, जो अंगरेजोंसे दरखास्त करनेपर सहजमे मिल जाता है। यमुनाके दिहनें किनारेपर किला खड़ा है। शहर यमुनाके झुकाव पर है। धारा पूर्वको दौड़ती है। किला यमुनाके किनारे पर कोनेके पास है, जिसको बादशाह अकबरने सन १५६६ ई० में बनवाया। इसका घरा १ दे मील लम्बा और करीब ७० फीट ऊंचा लाल पत्थरका है। और खाई ३० फीट चौड़ी और ३५ फीट गहरी है। दक्षिण अमरसिंह फाटक है। जोधपुरके राजा जैसिंहका पुत्र अमर सिंह था, जो बड़े साहस और पुरुषार्थ करनेके उपरान्त इस जगह मरगया, इसलिये इस फाटकका नाम उसके नामसे पड़ा। पश्चिम दिल्ली फाटक है, जिसके भीतर हथिया दरवाजा या भीतरीका दिल्ली फाटक है, जिसमें दो टावर खड़े हैं।

किलेके भीतर-(१) मोती मसजिद (२) दीवान आम (३) मच्छी भवन (४) दीवान खास (५) समन छुर्ज (६) सुनहरा सायवान (७) अंगूरी वाग (८) शीशमहल (९) खास महल और (१०) जहांगीर महल सुगल बादशाहोंकी उत्तम इमारतें हैं।

(१) मोती मसजिद्—वारक होकर मोती मसजिद्में पहुंचना होता है। यह मसजिद् बादशाह शाहजहांकी बनवाई हुई भारतवर्षमें सबसे उत्तम मसजिद्गेंमेंसे एक है। इसका काम सन १०५६ हिजरी (१६४६ ई०) में आरम्भ और सन १०६३ हिजरी (१६५३ ई०) में समाप्त हुआ। इसके बाहर लाल पत्थरके तख्ते और भीतर उजले, नीले, और भूरे मार्चुल लो हैं। इसकी लम्बाई १४२ फीट, और ऊंचाई ५६ फीट है। पश्चिमके अतिरिक्त आंगनके ३ बगलों पर मार्चुलके महरावदार ओसारे और तीनोंओर महरावी फाटक हैं, जिनमेंसे उत्तर और दक्षिणवाले बन्द रहते हैं। आंगनके मध्यमे ३७ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा मार्चुलका होज है। खास म्सजिद्के ऊपर ३ गुम्बज और आगे ३ दरवाजे हैं। चेहरेकी तमाम लंबाई में उजले मार्चुल पर पीले पत्थरके अक्षर जड़कर लख बना है। फरस पर निमाज पढ़नेके लिये जानिमाज (क्यारियां) बनी हैं। फाटकके ऊपर और मसजिद्की लतपर जानेके लिये तंग सीढ़ियां हैं। वलवेके समय इस मसजिद्में अस्पतालका काम होता था।

मोती मसजिद्से दिहने फिरने पर हथियार खानाका चौक मिलता है जहां तोपीकी कतार है। यहां करीव ५ फीट ऊंचा और भीतरीसे ४ फीट गहरा और ८ फीट व्यामका जहांगीरका होज है, जो पूर्व समयमें जहांगीरके महलमे था।

(२) दीवान आम-अर्थात् साधारण सभासदोंकी कचहरी, जिसको सन १६८५ ई० भ

r -

औरंगजेबने बनवाया । यह उत्तरसे दक्षिणको २०० फीट लम्बा और करीब ७० फीट चौड़ा तीन तरफसे खुळाहुआ एक उत्तम साहवान है । इसकी छतके नीचे ळाळ पत्थरके उत्तम दश- स्तंभोंकी तीन पांती है । दीवारके पास मध्यमें एक मार्बुळकी बड़ी चौकी है, जिसपर वाद- शाहका तख्त रहता था ।

- (३) मच्छी भवन-दीवान आमके पीछे सीढ़ियों द्वारा ऊपर शाहजहांके महलमें जाना होता है, जहां मच्छी भवन है। उत्तरवगलमें २ फाटक हैं, जिनको वादशाह अकवर चित्तीरके महलसे लाया था। पश्चिमोत्तर कोनेके पास ३ गुम्बज वाली मार्बुलकी नगीना मसिजद है, जिसको शाहजहांने शाही औरतोंके लिये वनवाया था। इसीके पास औरंगजेवने शाहजहांको नजरबंद करके रक्खा था। नीचे एक छोटे चौकमे वाजार था। जहां सीदागर लोग महलकी शरीफ खियोंको अपना माल दिखलाते थे। मच्छी भवनके तीन ओर दो मंजिले दालान है। यमुनाकी ओर खुला हुआ दालान और एक काले पत्थरका तलत है और सामने एक एजला वैठक है, जिसपर कचहरीका मसलरा बैठता था। तल्तपर लम्बा दरज है। चारोंओरके लेखमें जहांगीरका व्याख्यान है, जिसमे सन १०११ हिजरी (१६०३ ई०) लिखी हुई है। दालानके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके समीप मीनामसिजद है। उत्तर उजड़ा पुजड़ा सब्ज मार्बुलके कमरेका स्थान और हम्माम और दक्षिण दीवान खास है।
- (४) दीवान खास-अर्थात् स्वकीय सभासदोंकी कचहरी। वादशाह इस दालानके तख्तपर वैठकर यमुनाके उस पारके उत्तम बाग और इमारतोंको देखता था । इसकी नक्षाशी नकीस है। उजले मार्चुल पर बहुरंग वहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोंकी पत्तीकारी करके फूल और लता बनी हैं, जिसकी मरम्मत हालमें हुई है। यह इमारत सन १०४६ हिजरी (१६३६ ई०) की बनी हुई है।
- (५) समन वुर्ज-दीवान खाससे समन वुर्जुको सीढ़ी गई है, जहां खास वादशाह रहता था। मार्वुलके फर्शमें खेलनेके लिये पत्थरके टुकड़ोसे पचीसी वनी है। एक कसरा, एक दालान और एक होज यहांकी प्रधान चीज है।
- (६) सुनहरा सायवान-इसकी छतमे सोनाके मुलम्मे किएहुए तांबेके पत्तर लगे हैं, इसिलये इसका यह नाम पड़ा है। यह एक सायवान समन चुर्जिसे लगा हुआ है, जिसका अगला भाग यमुनाकी ओर है यहां औरतोके विस्तरके कमरे हैं। खास महलके दक्षिण वगलमें एक ऐसीही दूसरी इमारत है।
- (७) अंगूरी वाग-सुनहरे सायवानके पीछे २८० फीटका एक उत्तम चौक है, जिसमें फूल और झाड़ वूटे लगे हैं।
- (८) शीं महल-अंगूरी वागके पूर्वोत्तरके कोनेके समीप ही जोके साथ दो अंघरे कमरे हैं, जिनके भीतरकी छत और दीवारोमें असंत्य छोटे दर्पण जड़े हुए हैं। ये सन १८७५ हैं इ में मरम्मत हुए।
- (९) खास महल-चौकके अंतम पूर्व ओर खास महल नामक एक मुन्दर कमरा है, जिसके हिस्सेका मुलम्मा और रंग सन १८७५ ई० में मरन्मत किया गया । आंग होटे ही जॉम

फव्वारे हैं। दक्षिण ओर आगे बढ़ने पर ३ सुन्दर कमरे मिलते हे जो शाहजहांके खानगी कमर थे। दिने एक घेरेमें २५ फीट ऊंचा देवदार लकड़ीका बनाहुआ उत्तम नकाशी किया हुआ सोमनाथका फाटक है, जिसको महमूद गजनवी सन १०२४ ई० में सोमनाथ पट्टनसे ले गया था, और सन १८४२ ई० में अंगरेजी गवर्नमेटने गजनीसे लाकर यहां रक्खा। यमुनाके समीप सुन्दर अठपहला एक दालान है, जिसमें शाहजहांका देहांत हुआ।

(१०) जहांगीर महल-िकलेके दक्षिण-पूर्व भागमें, शाहजहांके महल और वंगाली वुर्जिके बीचमें लाल पत्थरसे बनाहुआ जहांगीर महल है, जिसको जहांगीरने अकवरके मरनेके थोड़ेही पीछे बनवाया। महलके कई हिस्से दो मंजिले हैं। नीचेके दरवाजेके रास्तेसे सीधे महलमें जाना होता है नीचेके हौजोंमें पानी पहुँचानेको २१ नल हैं। दरवाजेसे एक देवडी होकर १८ फीट लंबे और इतनेही चौंड़े गुंबजदार कमरेमें जाना होता है। एक रास्तेसे ७२ फीट लंबे और इतनेही चौंड़े ओगनमे पहुँचते हैं, जिसके उत्तर ६२ फीट लम्बा और ३० फीट चौड़ा खुला हुआ बड़ा कमरा है। आंगनके दक्षिण बगलमे भी इसीके समान खंभोंपर बना हुआ इससे छोटा कमरा है। आंगनके पूर्वके एक बड़े कमरेमें होकर जानेसे चौकोंने स्थानके मध्यमें एक महरावदार राह मिलती है, जो ४ स्तंभोपर है। कई कमरोंमें रंगाहुआ गचका काम है। यमुनाकी ओर महलकी दीवार और कोनोंके पास अनेक गुम्बजदार टावर हैं। महलके नीचे मेहरावदार बहुत कमरे हैं, जिनमें हवा बहुत कम जाती है और सर्प बहुत रहते हैं, इस-लिये इसको कमलोग देखते हैं। जहांगीरके महल और शाहजहांके महलके मध्यमें स्नानके हौंज और नलोंका एक सिलसिला है।

नकंशा.

ताजमहल.



ताजमहल—ताजमहल मकवरेको ताजवीवीका रोजाभी कहते है। यह किलेसे १ मीलेन कुछ अधिक पूर्व यमुनाके दिहेने किनारेपर है। एक अच्छी सड़क उसके पास गई है, जो सन १८३८ ई० के अकालमें वनी।

#### ताजमहल, आगरा।



ताजमहलके समान खूबसूरत कोई दूसरी इमारत नहीं है। यह पूर्व समयकी हिन्दुस्तानी कारीगरीकी लजत और हुनरकी उत्तमता या ऊंचे खयालको दिखलाती है। नफीस सगतराशी इसके संपूर्ण भागोंम पाई जातो है इसमे लाल मणि, व क्रांति, होरे, जईद पन्ना, मूंगा, फिरोजा संग सुलेमानी, लाजवर्द, एशव, और अकीक आदि हजारों मन जवाहिरात लगे हैं। वादशाह शाहजहांते सन १०४०हिजरी (१६३० ई०) अपनी प्रिय स्त्री ममताज महल वानू वेगमकी क़बरके लिये इसका काम आरंभ किया। १७ वर्षसे अधिक इसके वननेमें लगे। चन्द हिसा-बोंसे ताजमहलमे १८४६५१८६ रुपये और दूसरे हिसावोंसे ३१७४८०२६ रूपये खर्च पड़े। वहुतसे असवाबोका और वहुतसी मेहनतका दाम नहीं दिया गया। शाहजहांके याददाइतके अनुसार संगतराशके खर्च ३०००००० रुपये पड़े थे। इसमें चांदीके दो किवाड़ थे, जिनको भरतपुरके राजा सूर्य्यमलने लेकर गलवा डाला।

ममताज महल प्रसिद्ध नूरजहांके भाई आसफखांकी लड़की थी। नूरजहांका पिता मिर्जा गयास एक परिशयन था। वह जीविकाके लिये तेहरानसे हिन्दुस्तानमें आया, जो पीछे इतमादुर्दालाके नामसे विख्यात हुआ। सन १६१५ ई० ममताज महलके साथ शाहजहांका विचाह हुआ, जिससे ७ संतान हुई। ८ वीं संतान होनेके समय सन १६२९ ई० में ममताज महल मध्य भारतके घुरहानपुरमें मरगई। उसकी लाग आगरेमें लाकर ताजमहलके स्थानपर गाड़ी गई।

ताजगंज फाटकसे ताजमहलके वाहरीके घरेमें, (जिसमें वागके घरेका निज्ञान अर्थान वहा फाटक है) प्रवेश करना होता है। इस घरेके भीतर ८८० फीट लगी और ४४० फीट चौड़ी भूमि है। वहा फाटक लाल पत्थरकी आलीशान दो मंजिली इमारत है। इसमें एजले मार्चुलमें वहुमूल्य काले पत्थर जड़कर कोरानकी एवारत वनाई गई है और इसके उपर उजले मार्चुलके २६ गुंवज है। फाटकके वाहरी एक वगलमें उत्तम कारवान सराय और दूमरे वगलमें इसीके समान उत्तम इमारत देख पद्ती है।

बड़े फाटकके भीतर बहुत बड़ा उत्तम बाग है, जिसमे ताजमहल आदि इमारतें खड़ी हैं और विविध प्रकारके उत्तम वृक्ष, मोलायम झाड़ बूटे लगे हैं। बागकी मरम्मतके लिये युरे। पियन माली रहता है। बड़े फाटकसे उत्तर ताजमहलके समीप तक करीब २०० गज लंबी पत्थरसे बनीहुई ४ सड़के हैं, जिनके बीचकी भूमिपर प्रत्येक रंगके फूल लगे हैं और स्थान स्थानपर बिगड़े हुए बहुतेरे फव्बारे हैं। मध्यमें पानीके हीजमें लाल रंगकी बहुत मछलियां हैं।

ताजमहल ३१२ फीट लंबे और इतने ही चौड़े और १८ फीट ऊंचे चबूतरेपर खड़ा है, जिसके पासही उत्तर यमुना नदी और दक्षिण बड़ा बाग है। चबूतरे पर मार्बुलका फर्री है और इसके प्रत्येक कोनेके पास १३३ फीट ऊचे तीन मंजिले मार्बुलके मीनार हैं; जिनके अपर चढ़नेके लिये भीतर सीढ़ियां बनी हैं।

चबूतरेके मध्यमें बाहरसे १८६ फीट छंबा और इतनाहीं चौड़ा दक्षिण रुखका उजठा मार्बुछका ताजमहल है, जिसके चारों कोने तंतीस तंतीस फीट कटे हैं। इसके प्रधान गुंबजका ज्यास ५८ फीट और ऊंचाई ८० फीट है, जिसके चारोंओर ४ गुंबज और १६ स्तंभ बते हैं। बाहर चारों तरफकी खड़ी दीवारोंके मध्यमें एक एक बहुत ऊंचे महराव हैं, जिनके दोनों बगलोंमें और कटेहुए कोनोंमें एक एक छोटे महराव हैं, । सब महरावोंमे मार्बुछकी जालीदार टट्टियां हैं, जिनसे भीतरके कमरोमें रोशनी जाती है। महरावोंमे वहुमूल्य नीले रंगके पत्थरके अरबी अक्षर जड़कर बड़ी इबारत बनी हैं।

ताजमहल बाहरसे एकही जान पड़ता है, परन्तु इसके भीतर पहलदार ९ कमरे है । अर्थात् मध्यमें एक प्रधान कमरा और चारों दिशाओं में ४ और चारों कोनों में ४ दक्षिण वाले कमरेसे प्रधान कमरेमें, तथा दूसरे सातों कमरों जाना होता है। प्रधान कमरेके दरवाजे के उपर काले मार्चुलके अरबी अक्षर बैठाकर इवारत वनी हैं। जूतेको वाहर छोड़कर भीतर प्रवेश करना होता है।

प्रधान कमरेके मध्यस्थानमें उजले मार्बुलकी जालीदार टट्टियोंके भीतर ममताज महल और वादशाह शाहजहांकी नकली कबरें हैं। कबरोंपर और उनको घरनेवाली टट्टियोंपर प्रत्येक रंगके बहुमूल्य पत्थरके दुकड़ोंकी पचीकारी करके फूल और लत्तर बनी हैं। जैसे बहुमूल्य पत्थर जड़े गए हैं, वैसे ही पत्थरोंके मुनासिब जगहोंपरके बैठाव भी अच्छी तरहके हैं। टट्टियोंके भीतर पूर्व ममताज महलकी और पश्चिम शाहजहांकी कबरें हैं, जिनपर मूल्यवान पत्थर बैठाकर अरबीकी इवारत बनी हैं। ममताज महलकी कबरकी इवारतमें सन १०४० हिजरी (१६३० ई०) और शाहजहांकी कबरपर सन १०७६ हिजरी (१६६६ ई०) है चारों दिशाओंके चारों कमरोंमें मध्यवाले प्रधान कमरेकी तरफ और वाहरीकी तरफ उजले मार्बुलकी जालीदार टट्टियां हैं जिनसे मध्यवाले कमरेमे रोशनी जाती है।

प्रधान कमरेके ठीक नीचे तहखानेमें जमीनकी सतहपर ममताज महल और शाहजहां की असली कवरें हैं। नीचेवाला कमरा और दोनों कवरें सादी हैं।

ताजमहलके दिहने और वांए लाल पत्थरकी दो इमारते हैं, जो किसी दूसरे स्थानपर होतीं तो उत्तम इमारत ख्याल की जातीं। यहां ३ शिलालेख हैं, जिनमें सन १०४६ हिजरी (१६३६ ई०) सन १०४८ हिजरी (सन १६३८ ई०) और सन १०५७ हिजरी (१६४७ ई०) लिखा है। पश्चिमकी इमारत मसजिद है, जिसमें कई रंगके पत्थरके टकंड वटाकर निमाज पढनेके लिये ५०० से अधिक जा निमाज (क्यारिया) वनी हैं।

एतमादुहोलाका मकवरा-यह किलेसे करीब १ दे मील यमुनाके वाएं किनारेपर इष्ट इंडियन रेलवेके माल स्टेशनके पास है। नावका पुल लांघकर वाएं फिरना होता है, जहांसे करीब २०० गजके अंतर पर मकवरेका बाग है।

गयासंवग नामक एक परिशयन, जो नूरजहां और आसफलांका पिता और वादशाह ' जहांगीरका खुजान्ची था और पीछे एतमादुदौछा करके प्रसिद्ध हुआ, उसीका यह मकवरा है।

मकवरेमें हिन्दुस्तानी शिल्पविद्याका बहुत अधिक काम है । मकवरा वाहरसे करीब ९० फीट लम्बा और इतना ही चौड़ा है, जिसके बाहर तमाम और भीतरी हिस्सोम मार्बुल लगा है । उसके स्थान स्थानपर बहुरंग और बहुमूल्य पत्थरके दुकडोंके जड़ावका काम है । मकवरेके चारो कोनोंपर अठपहले ४ बुर्ज हैं, जिनके चेहरे और बालकानियां मार्बुलकी हैं । प्रत्येक बुर्जपर चढ़नेके लिये बारहदरीके पाससे १३ सीढ़ियां हैं और मध्यके प्रधान कमरेके चारोंओर जालीदार टिट्ट्योंके ४ कमरे और चारो कोनोंके पास ४ कोठिरयां हैं । वाहरके कमरों और कोठिरयोंमें प्रधान कमरेके चारोंओर घूमनेके द्वार है । मध्यके कमरेमें तीन ओर मार्चुलकी जालीदार टिट्ट्यों और दक्षिण दरवाजा है । मध्य कमरेमे चारों वगलोंकी मार्चुलकी दोहरी जालीदार बड़ी बड़ी टिट्ट्योंसे पूरा प्रकाश रहता है । इसमे एतमादुद्दीला और उसकी स्त्रीकी पीले मार्चुलसे बनीहुई २ कबरे है । दीवार बहुमूल्य पत्थरकी जड़ाईसे संवारी हुई है । बगलके कमरोकी दीविरोंके नीचेके भाग मार्चुलके और उपरके गचके हैं । कोनोकी कोठिरयोंमेंसे ३ म ३ और एकमें दो कबरे हैं, जिनमें एक आसफखांकी, एक एतमादुद्दीलाकी कन्याकी और तीन दूसरों की ।

दक्षिण कमरेकी वाहरी दीवारोंकी मोटाईमें दो जगह सोछह सोछह सीढ़ियां दो मंजिले को गई हैं। ऊपर छतके मध्यमें मार्चुछकी उत्तम वारहदरी मकान है, जिसकी छत चौड़ी ढालुआं ओरियानियोंके साथ मार्चुछके तस्तोसे वनी है और वगलोंमें उत्तम मार्वुछकी जालीदार टिट्टियां हैं। वारहदरीके भीतर एतमादुहीला और उसकी स्त्रीकी नकली दो कवरे हैं।

मकवरेके चारों तरफ वड़ा वाग है, जिसके चारो किनारोंपर मकवरेके सामने ४ फाटक हैं। वड़ा फाटक उजला मार्चुल जड़ाहुआ लाल पत्थरसे वना है।

रामवाग-एतमादुद्दीलांके मकवरेसे उत्तर यमुनांके तीर रामवाग है, जो वाद्शाही समय में देखने योग्य था; पर इस समय साधारण वागोंके समान है। यहां पृथ्वीके भीतर यमुना-स्नानके लिये एक मार्ग है।

जुमामसिजद—यह रेलवे स्टेशनके पास ऊचे चयूतरे पर खडी है। दृक्षिण और पूर्व वगलमें सीढियां है। प्रधान मेहरावीके ऊपर शिलालेख है, जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहां ने सन १६४४ ई० मे अपनी लड़की जहानआराके स्मरणार्थ इसको वनवाया। इसके ३ गुम्यज लाल पत्थरके हैं, जिनमें मार्वुलकी पट्टी लगी हैं। मसजिदके वड़े फाटकको अंगरेजोंने वलवेके समय गिरादिया।

सिकंदरा-आगरेकी छावनीसे ५ र् मील पश्चिमोत्तर सिकंदरेके एक वहे वागमें दिशिके वादशाह अकवरका चीमजिला मकवरा है। सिकंदर लोदोंके नाममें, जिसने सन १४८५ ई० से १५१७ तक राज्य किया था, इस स्थानका नाम सिकंदरा हुआ।

वागका वड़ा फाटक उजले मार्बुल जड़े हुए लाल पत्यरका है, जिसकी महराबीमें नीलें मार्बुलके अरबी अक्षर वठा कर इवारत वनी है। पाटकके ऊपर चारों कोनींपर दें। मजिले ४ बुर्ज हैं। १०० मर्पेसे अधिक हुए कि वुर्ज़ीके ऊपरी भाग टूट गए। पत्थरकी चौड़ी सड़क फाटकसे मकबरे तक गई है। करीब ५०० फीट लम्बे और इतने ही चौड़े चबूतरेके मध्यमें मकबरा खड़ा है, जिसकी ३ मंजिलें लाल पत्थरकी और उपरकी चौथी मंजिल उजले मार्बुलकी हैं। अकबरके राज्यमे १४ सूवे थे, इसके स्मरणार्थ सकबरेके 'ऊपर १४ गुम्बज बने हैं।

नीचेकी मंजिलके चारोंओर मेहरावदार दालान हैं। दक्षिण द्रवाजा है। देवढ़ीकी मह-राबी छतमे सुनहरा और नीला रंग रँगाहुआ है, जिसका एक हिस्सा मरम्मत किया गया है। वहांका अधिकारी मुसलमान देवढ़ीसे महराबदार कमरेमे मशालके साथ मुझको लेगया, जहाँ अंधेरेमें अकबरकी कबर है। भीतरकी दीवारे अब मैली हो गई है। वाएं सुक्र उनिसाकी कबर पर सुन्दर अरबी लेख है। दूसरी कबर दिल्लीके पिछले बादशाह बहादुर शाहके चचाकी है। वाद उसके और जोबकी लड़की जेब उनिसाकी कबरहै और दरवाजेके पूर्व आराम बानूकी कबर है।

उस स्थानके ठीक ऊपर, जहां नीचे अधेरे कमरेमे अकबर गाड़ें गए थ चौथी मंजिलमें चमकीले उजले मार्बुलसे बनीहुई उनकी नकली कबर है। कबरपर कई एक रंगके बहुमूल्य पत्थरोंके दुकड़े जड़ कर फूल बूटे आदि बने हैं। कबरके पास ४ फीट ऊंचा उजले मार्बुलका सुन्दर स्तंभ है, जो एक समय सोनेसे लिपाहुआ था और उसपर कोहनूर हीरा जडा था। कबरके चारों ओर महराबी इमारत है, जिसके वाहरकी दीवारोंकी मार्बुलकी टिट्टियोंमें उत्तम जालीदार काम है।

वाद्शाह अकवर सन १६०५ ई० में आगरेमें मरा और यहां गाड़ा गया।

कैलास-शहरसे ६ मील यमुनाके तटपर कैलास नामक मनोहर स्थान बना हुआ है। वहां शिवमन्दिर, बड़े दालान, घाट, वुर्ज, बाग इत्यादि वने है। स्थानके चारोओर झाड़ी, जंगल और नाले उपस्थित हैं। मार्गमे रईसोके सुन्दर बाग हैं। श्रावण मासके अन्तमें जो सोमवार पड़ता है, उससे पहिलेके सोमवारके दिन कैलासका मेला होता है। दूर दूरके मनुष्य मेलेकी शोभा देखने आते हैं और शिवका दर्शन करते हैं।

फतहपुर सिकरी-आगरेसे २२ मील, अछनेरा रेलवे स्टेशनसे १२ मील और भरतपुरसे ११ मील फतहपुर सिकरी है, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ६२४३ मनुष्य थे। आगरेसे सायेदार अच्छी सड़क गई है।

नीची पहाड़ियोंके सिलसिलेपर फतहपुर सिकरी है। अकवरने गुजरातके फतहके स्मरणके निमित्त सिकरी वस्तीके नामके पहिले फतहपुर जोड़िदया। यहांका काम अकवरके राज्यके समय आरंभ और समाप्त हुआ।

आगरा नामक फाटकसे प्रवेश करनेपर एक पुरानी इमारतकी निशानी देख पड़ती है, जिसमें सीदागर रहते थे। सड़क होकर आगे जानेपर नीवतखाना मिलता है जिसपर अकवरके आनेपर वाजा वजता था। आगे वाएं तरफ खजानेकी इमारतकी निशानी देख पड़ती हैं, जिसके सामने चौकोनी एक वडी इमारत है, जो टकसाल घर थी। इसके ठीक आगे दीवान आम है।

उत्तरसे दक्षिण करीव ३६६ फीट लम्बा और पूर्वसे पश्चिम १८१ फीट चौडा मेहराव दार ओसारोसे घेराहुआ दीवान आम है जिसके आगे चौडा वरंडा है । वादशाह अकवर प्रधान कमरेमे वेठकर न्याय करते थे।

सडक आंगनसे होकर दफ्तर खानेको गई है, जो अव डांक वगलेके काममें आता है। नीछेसे सीढ़ियां छतको गई है, जहासे फतहपुर सिकरीका उत्तम दृदय देखनेमे आता है। आग उत्तर रुखका अकवरका ख्वावागाह ( शयनका कमरा ) है । नीचे एक कमरा है। पश्चिम एक द्रवाजा है, जिससे द्रतर खानेमे जाना होता था और इससे अफ़सर लोग और दूसरे लोग ख्वावगाहमें प्रवेश करसकते थे। उत्तरका स्थान ख्वावमहल वनता था।

आँगनके पूर्वोत्तर कोनेके एास तुर्की रानीका मकान है जिसको वहुत छोग सबसे दिछ चस्प वतलाते हैं। यह अब १५ फीट लम्बा और इतनाही चौडा है। इसके प्रत्येक मुरव्वा इंच जगहोपर नकाशी हुई है। वरंडेके सतून ओर छत बहुत उत्तम हैं।

पश्चिम लड़िकयोंका स्कूल सादी इमारत है। आगे एक खुलाहुआ चौक है, जिसके पत्थरके तस्त्तपर अकवरकी पचीसी है, जिसके पासही चौकके मध्यमें अकवरका पत्थरका वैठक है।

चौकके समीपही उत्तर दीवान खास है, जो बाहरी तरफसे दो मंजिला जान पड़ता है, पर भीतर एक मंजिला है। इसमे बादशाहके बैठनेका उत्तम स्थान बना है। पूर्व और पश्चिमके मकानोंकी छतोपर चढ़नेके लिये सीढ़ियां है। कई एक फीट पश्चिम ३ कमरे है, जिनमे टट्टी-दार खिडिकयां बनी है। इसके बाद पांच मंजिल बाला पंचमहला मिलता है, जिसमे स्तंभो का कतार ऊपर एक दूसरेसे छोटा होता गया है प्रथम पांचो मंजिलेके बगलोमे पत्थरकी टट्टियां थीं, जो हालकी मरम्मतके समय हटाकर उनकी जगह पत्थरके कॅंग्रे बनाये गए है। सबसे नीचेकी मंजिलमे ५६ स्तंभ लगे है।

पंचमहलेके दक्षिण थोड़ा पश्चिम अकवरकी एक स्त्री मिरियमका गृह है, जो एक समय भीतर और वाहर सर्वत्र रंगाहुआ था। इसकी दीवारोंमे वहुत जगह सोनेका मुलम्मा किया हुआ था, इसलिये इसको सुनहरा मकान कहते थे। पश्चिमोत्तर मिरियमका वाग और पश्चिमोत्तरके कोनेके समीप उसका स्नानगृह था। पश्चिम वगल नगीना वा जनाना मसजिद है। वागके दक्षिण अन्तमे एक छोटा तालाव है।

एक सड़क पश्चिमोत्तर अर्थात् फतहपुर सिकरीके उत्तर हाथी पोल (हाथी फाटक) की गई है; जहां जीवित हाथीके समान टूटेहुए २ वड़े हाथी हैं, । वांए संगीन वुर्ज हैं । नीचे पत्थरकी सड़क वांए कारवान सरायको गई है, जिसका चौक २७२ फीट लंबा और २४६ फीट चौड़ा है। इसके चारा तरफके मकानोमे सौदागर टिकते थे। पिहले दक्षिण और पूर्व वगलोंके मकान तीन मंजिले थे। उत्तर अखीरके पास सरायके वाद गोलाकार ७० फीट ऊंचा हिरन मीनार खड़ा है, जिसके ऊपरकी लालटेनके प्रकाशसे वादशाह हार्रन आदि शिकारको मारते थे।

हाथी पोलकी ओर लौटनेके समय सड़कके वांए पत्थरका एक उत्तम कुआ मिलता है, जिसके चारोंओर सीढियां और कमरे हैं।

मिरियमके वागके दक्षिण-पश्चिम वीरवलका 'महल है, यह फतहपुर सिकरीमें सबसे उत्तम रहनेकी जगह है। उसकी राजा वीरवलने अपनी पुत्रीके लिये बनवाया जो ऊंचे चत्रुन्रे पर लाल पत्थरका हो मंजिला बना है। इसमें पंद्रह फीट लवे और इतने ही चांडे ४ कमर हैं। दरवाजेके दो पेगगाह जमीनकी सतहपर हैं। नीचेके महलमें भीतरी और वाहरी नकाशीका वहुत काम है। राजा वीरवल अपनी बुद्धि और विद्याके लिये प्रानिद्ध था। उसने अक्रवरके नवीन मतको प्रहण किया। वह उसका प्रिय मुसाहिव था, जो नन १५८६ ई० में पेशावरके पृवें तर अपनी सेनाके सहित मारा नया। वीरवलके महलके दक्षिण १०२ घोडे और उतने ही ऊंट रहने योग्य अस्तवल हैं।

अस्तवलोंसे लगा हुआ दफ्तरखानेके आगे पूर्वमुखका २३२ फीट लम्बा और २१५ फीट चौडा जोधवाईका महल है। पूर्वके अतिरिक्त आंगनके तीनों वगलोमें सायवानोंके साथ कमरे है। उत्तर और दक्षिणके कमरे दो मंजिले है। कोनोके पास कमरोंके ऊपर गुम्बज है। मिरियम बागकी ओर मुख किएहुए एक छोटा कमरा है, जिसकी संपूर्ण दीवारोंमें पत्थरके सुंदर जालीदार काम हैं।

द्फ्तरखानेके दक्षिण-पश्चिम द्रगाह और मसजिद हैं। पूर्व फाटक-बाद्शाही फाटक फहलाता है, जिससे चौकमे जाना होता है। दिहने उजले मार्बुलकी जालीदार टिट्ट्योंसे घरा हुआ शेख सलीम चिस्तीकी द्रगाह हैं। दरवाजेमें पीतलका काम है। भीतरी इमारतमें केवल४ फीट मार्बुल लगा है। कबरकी चांदनीमें सीप जड़ी हुई हैं। कबरपर चिस्तीके मरनेकी और द्रगाहकी तथ्यारीकी तारीख है, जो सन १५८० ई० के मुताबिक होती है। हिन्दूं और मुसलमान दोनोंकी स्त्रियां लड़का पानेके लिये द्रगाहमे आकर अरज करती हैं। चौकके उत्तर इसलामखांका गुम्वजदार मकबरा है। यह चिस्तीका पोता और बंगालका गवर्नर था।

पश्चिम करीव ७० फीट ऊंची खास मसजिद है। कहा जाता है कि, यह मक्षेकी मसजिदकी नकळकी बनी है। इसके भीतर ऊंचे स्तंभोंसे घेरेहुए ३ मोरब्बे कमरे हैं। उत्तर और दक्षिण अखीरके पास जनाने कमरे हैं।

चौकके दक्षिण १३० फीट ऊंचा, जो नीचेसे देखनेपर बहुत सुन्दर है, विजय फाटक वा चुंछद दरवाजा है। इसके नीचेसे सिरेतक बाहर सीढियां है। महरावीके शिलालेखमें लिखा है कि, शाहनशाह ईश्वरका साया जलालुद्दीन महम्मद अकवर दक्षिणकी बादशाहत और खानदेशको जीतकर अपने राज्यके ४६ वें वर्ष (सन १६०१ ई०) फतहपुर सिकरीमें आया और यहांसे आगरा गया।

सीढ़ीके आंग कई एक स्नान घर हैं। दरगाहके उत्तर और मसजिदके बाहर अकबरके प्रिय आंबुल फजल और फैजी दोनों भाइयोंके मकान है। अब इनमे लड़कोंके स्कूल है। एकमें हिंदी और उर्दु, दूसरेमें अंगरेजी और तीसरेमें फारसी और अरवी विद्या पढ़ाई जाती हैं।

बुंढ़द द्रवाजिके पश्चिम एक वड़ा कूप है, जिसमें छड़के और सयाने ३० फीटसे ८० फाट तक ऊंची दीवारोंसे कूदते हैं। तारीख २० रमजान को, जो चिस्तीके मरनेकी तिथि है, एक मेहा आरम्भ होता है और आठ दिनतक रहता है।

द्पतरखानेके कुछ पूर्वोत्तर हकीमका मकान और एक वड़ा हम्मास है। हम्मामकी दीवारों और भीतरकी छतमे गचका काम है।

जान पड़ता है कि पानीकी कमीके वायस फतहपुर सिकरी उजड़गई। सन १८५० ई॰ तक यहां एक तहसीली थी। सन १८५७ ई॰ के वलवेके समय जुलाई और अक्टूवरके वीचमे नीमच और नसीरावादके वागी यहां दो वार रहे थे।

आगरा जिला-पश्चिमोत्तर देशके आगरा डिवीजनमे ६ जिले हैं,-मैनपुरी, इंटावा, एटा,

फर्रुखाबाद, मथुरा और आगरा।

आगरा जिलेके उत्तर मधुरा और एटा जिले; पूर्व मैनपुरी और इंटावा जिले, विक्षण घोलपुर और ग्वालियर राज्य, और पश्चिम भरतपुर राज्य है। जिलेका क्षेत्रफल १८५० वर्गमील ई

जिलेके करीव मध्यमें यमुनाके पश्चिम किनारे पर आगरा शहर है। जिलेके दक्षिण-पश्चिमकी खानोसे बहुत पत्थर निकलता है। आगरेमे उसका असवाब बनाकर यमुना द्वारा दूसरे देशोंमें मेजा जाता है। आगरेसे सुन्दर सड़के मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, इंटावा, ग्वा-लियर, करोली, फतहपुर–सिकरी और भरतपुरको गई है। आगरे जिलेमें एक नहर है, जिसमे नाव चलती है।

त्रामीण लोग मट्टीके मकानोंमें रहते हैं। जिलेके दक्षिण-पश्चिम भागमें पत्थरकी खानोंके पास साधारण तरहसे पत्थरके मकान है। ग़रीबलोग भी नाटुरुस्त पत्थरके झोपड़ोंमे रहते है।

इस वर्षकी मनुष्य—गणनाके समय आगरा जिलेंमें ९९८३२८ मनुष्य थे अर्थात् ५२०१९२ पुरुष और ४६११३६ स्त्रियां । निवासी हिंदू है । मनुष्य—संख्यामे दशवां भाग मुसलमान और १० हजारसे अधिक जैन हें । सव जातियोंसे घमार अधिक है । इनके पश्चात् ब्राह्मण, राज-पृत, तब जाट, बनियां, काछी इत्यादि जातियोंके क्रमसे नंबर है । आगरा जिलेंमे ४ कसवे है। आगरा शहर (जन—संख्या सन १८९१ मे १६८६६२ फिरोंजावाद (१५२७८), फतहपुर सिकरी और पिनाहट ।

बटेश्वर—आगरा शहरसे ३५ मील दक्षिण-पूर्व आगरा जिलेमे यमुनाके दिहने किनारे पर कार्तिक पूर्णिमाको वटेश्वरका प्रसिद्ध मेला होता है और दो सप्ताहके लगभग रहता है। भदावर के राजा बदनसिंहने वहां १०० से अधिक शिवमन्दिर बनवाए, तभीसे वहां मेला लगता है।

कार्तिक पूर्णिमाको यमुनामें स्नान और द्वितीयाको शिवका शृंगार होता है। मेलेमे लगभग १५००० मनुष्य, ४००० से ७०००० तक घोड़े, लगभग २००० ऊंट और १०००० दूसरे चीपाए आते हैं। घोड़े खासकर पंजाव और अपर दो आवेसे लाए जाते है।

इतिहास-लोदी खांदान हिंदुस्तानके मुसलमानोंका पहला खांदान है। उस खांदानके लोग कभी कभी आगरेमे रहते थे। उससे पहले आगरा वियनाका एक जिला था। सिकंदर विन वहलील लोदी सन १५१७ ई० में आगरेमे मरा, परन्तु दिल्लीमें दफन किया गया। सिकंदर लोदीने सिकंदराके पास वारहद्री महल वनवाया, इसीसे उस शहरतलीका नाम सिकंदरा पड़ा। लोदी खांदानके टीलेपर नए मकान वने है। लोग कहते हैं कि लोदियोंके वादलगढ़ नामक महलकी वह जगह है।

यमुनाके पूर्व किनारे ताजमहरूके सामने वावरके वागका महरू था, उसके पास एक मस जिन्में लेख है, जिससे जान पड़ता है कि वावरके लड़के हुमायूंने सन १५३० ई० मे उसको वनवाया।

वारक पास कमालखां के स्थानके पीछे २२० फीट घेरेका १६ पहलवाला एक कुँआ है, जिसमेसे एक ही समयमे ५२ आदमी पानी खींच सकते हैं। ऐसे कामोसे जान पड़ता है कि बावर और हुमायूंके समय आगरा गवर्नमेंटका सदर स्थान था। यद्यिष हुमायूं दूसरी बार हिंदुस्तानमें लीटनेके पश्चात् दिलीमे रहता था, और उसी जगह मरा, शायद आगरा शहर तव यमुनाके किनारे पर था।

अकवरने आगरेका नाम अकवरावाद रक्खा था। उसने सन १५६६ ई० में आगरेका किला बनवाया और सन १५६८ ई० में फतहपुर सिकरांसे आगरेमें आया। किलेकी दीवार और पानांके फाटकके दक्षिणका मेगजीन, जो एक समय अकवरका द्वार गृह था फेवल यही चीजें अकवरकी बनवाई हुई हैं। अकवर सन १६९५ में आगरे में मरा। जहांगीयने सन १६१८ में आगरेको परित्याग किया और नहीं लोटा। ग्राह जहां सन १६३२ में १६३७ तक आगरेमें रहा। उसने मोती मसजिद जुमामसजिद और ताजमहलको आगरेमें बनवाया। औरंगजेवने सन १६५८ ई० में शाहजहांको गदीसे उतार दिया और उसको सान वर्ष राजकेदीके समान आगरेमें रक्खा। वह सर्वदाके लिये गवनेमेंटके सदरको दिहींमें लगा।

भरतपुरके राजा सूर्य्यमलने सन १७६० ई० में जाटोंकी सेनाके साथ आकर आगरेको लेलिया और इसकी वड़ी नुकसानीकी। सन १७७० में महाराष्ट्राने आगरेको लिया, परन्तु सन १७७४ में निजाफखांने उनको निकाल दिया। सन १७८४ मे जब महम्मद वेग आगरेका गवर्नर था, तब ग्वालियरके महादजी सिंधियाने आगरे पर कब्जा करलिया।

सन १८०३ ई० की तारीख १७ वीं अकट्वरको अंगरेजोंने महाराष्ट्रोंसे आगरेको लोलिया। सन १८३५ ई० में पश्चिमोत्तर देशकी गवर्नमेंटका सदर मुकाम इलाहावादसे आगरेमें आया, जो सन १८५८ की जनवरी तक रहा।

सन १८५७ई० की ३० वीं मईको दो कम्पनी, जो आगरेसे खजाना छानेके लिये मथुरा भेजी गई थी, बागी होकर दिखींको चछी। दूसरे दिन उनके साथियोंके हथियार लेलिए गए। उनमेंसे बहुतेरे अपने घर चले गए। तारीख चौथींको कोटा कंटिजेंट बागी हुई, और नीमचके वागियोंमे मिलनेके लिये गई। आगरा छावनींसे २ मील उनका खीमा था। ता० ५ वी जुलाईको अंगरेजी अफसरने ८१६ सिपाहियोंके साथ उनपर आक्रमण किया। उड़ाई आरम्भ हुई, संध्याके ४ बजे युद्धका सरंजाम चुकजानेसे अंगरेजी सेना पीछे हटी। बागियोंने उनका पीछा किया। २० अंगरेज मोरे गए। छावनी जलाई गई। दफ्तर नाश दिया गया। वहां ६००० पुरुष खी और वालक थे, जिनमे केवल १५०० हिन्दू और मुसलमान किलेमें वंद थे, उनमें यूरोपके कई प्रदेशोंके कई आदमी शामिल थे। किला अच्छी तरहसे हिफाजतमें रक्ता गया। अंगरेजी सेना ता० २० अगस्टको आगरेसे चली और २४ को अलीगढ़मे बागियोंको परास्त कर उस जगहको लेलिया। तारीख ९ सितम्बरको पश्चिमोत्तर वेदाके लेक्टिनट गवर्नर मिष्टर कालिवन मर गए। वागीलोग दिखींको चले, परन्तु सितम्बर में दिखींके टूटनेपर बागियोंने मध्यभारतके बागियोंके साथ तारीख ६ वी अक्टूबरको आगरेके विरुद्ध गमन किया, परन्तु उसी समय एक अंगरेजी पल्टन आगरेमें पहुँच गई, जिसको वागी लेगा नहीं जानते थे। उन लोगोंने आगरेपर आक्रमण किया, लेकिन भगाए गए।

रेलवे—रेलवे लाइन आगरेसे ३ ओर गई है । किलेके स्टेशनसे प्रसिद्ध स्टेशनोंके फासिले नीचे हैं—

(१) पश्चिम ' वॉम्बे बड़ौदा और सेन्ट्रंल इंडियन रेलंबे' का राजपुताना मालवा ब्रेंच, जिसके तीसरे दर्जें का महसूल प्रति मील २ पाई है। मील प्रसिद्ध स्टेशन— २ आगरा छावनी। १७ अलेनरा जंक्शन। ३४ भरतपूर। ७५ हिन्डचन रोड। ९५ वादीकुई जंकुशन।

१५१ जयपुर ।
१८६ फलेरा जंक्शन ।
अछनेरासे एत्तर थोड़ा पश्चिम
२३ मील मथुरा छावनी ।
मथुरा छावनी स्टेशनसे
पूर्व कुछ उत्तर २९ मील
हाथरस जंक्शन, और उत्तर
वृन्दावन शाखा लाइन पर२
मील मथुरा शहरका स्टेशन
और ८ मील वृन्दावन है।

(२) पूर्व 'ईस्ट इंडियन रेखवे, जिसकें वीसरे दर्जेका महसूल की मील २ के पाइ है।

मील प्रसिद्ध स्टेशन।
१६ तुण्डला जंक्शन।
तुण्डलासे पूर्व-दक्षिण।
मील प्रसिद्ध स्टेशन।
१० किरोजाबाद।
१७ इटावा।
१४३ कानपुर जंक्शन।
१९० कतहपुर।
२६३ इलाहाबाद।
२६० नयनी जंक्शन।
तुण्डलासे पश्चिमोत्तर।

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

२० हाथरस जंक्शन ।

४८ अलीगढ़ जंक्शन ।

७५ खुर्जा ।

८४ वुलन्दशहर रोड ।

९२ सिकन्दरावाद ।

११४ गाजियाबाद जंक्शन ।

१२७ दिही जंक्शन ।

१२० दिही जंक्शन ।

१३० दक्षिण कुछ पूर्व 'इंडियन मिडलेंड रेलवे'

मील-प्रसिद्ध स्टेशन ।

३६ धीलपुर ।

७७ ग्वालियर ।

१२२ दितया ।

१३० झांसी जंक्शन ।

# ग्यारहवाँ अध्याय।

<del>---⊳</del>0⊦⊘>1><del>4---</del>

मथुरा, वृन्दावन, नन्दगांव, वरसाना, गोवर्द्धन, और गोक्कल ।

## मथुरा।

आगरेसे १७ मील पश्चिम, अछनेरा जंक्शन स्टेशन है, जहांसे सीधे रास्तेसे १० मील और केरावली और आगरा सड़क होकर १२ मील फतंद्रपुर सिकरी है। अछनेरासे २३-मील उत्तर, कुछ पूर्व, मथुरामे छावनीका स्टेशन है। सर्थुरी आगरेसे रेलवे सड़कसे ४० मील है, परन्तु सीधे रास्तेसे केवल ३० मील है।

मथुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके आगरा विभागमे जिलेका सदर स्थान यमुनाके दृहिने किनारे पर अर्थात् पश्चिम एक छोटा शहर और प्रसिद्ध तीर्थ है। शहर १ के मील फेला है यह २७ अंश ३० कला १३ विकला अक्षांश और ७७ अंश ४३ कला ४५ विकला पूर्व देशा-न्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय मथुरामे ६११९५ मनुष्य थे, अर्थान् ३३२८४ पुरुष और २७९११ स्त्रियां। जिनमे ४८७९५ हिन्दू, १०६२२ गुसलमान, ८०६ कृम्यान, ७३७ सिक्ख, २३४ जैन, और १ पारसी थे। मनुष्यसंख्याके अनुसार यह भारतवंपने ६० वां बीर पश्चिमोत्तर देशमे १४ वां शहर है।

शहरमे प्रवेश करनेके समय द्वाटिंग फाटक मिलता है। शहरमें प्रयान सहने पन्धाने

पाटी हुई है। बहुतेरे नंदिर और मकान पत्थरसे बने है। कई एक मन्दिरोंमें पत्थरें। पर नकाशी का उत्तम काम है। प्रायः सब मकान पक्के और मुहेरेदार हैं।

मथुरामें बड़ी बड़ी दूकाने, छापेखाने, कई स्कूर्ठ, और सफाखाने हैं। यहांके पेड़े प्रसिद्ध है, और सुस्वादु होते हैं।

शहरके बाद १ है भील दक्षिण जेलखाना और कलक्टरका आफिस है। जेलखानेसे' थोड़ीही दूर पब्लिक गार्डन है।

मथुराके पंडे चौबे हैं, जो बड़े बर्बर और चतुर होते है। इनका मुख्य काम दंड कुइती करना, भांग पीना और अच्छे पदार्थ भोजन करना है। ये छोग भोजनके सुखके समान दूसरा सुख नहीं समझते। यहांकी स्त्रियां पेर्देमें नहीं रहतीं। वे घांघरा और चोछी पहिनकर ऊपरसे चादर ओढ़ती है।

मथुरका प्रधान मेला कार्तिक शुक्त द्वितीयाको होता है। कार्तिक शुक्त अष्टमीको गोचा-रणका एक छोटा मेला, दशमीको कसवधको लीला, और अक्षय नवमी तथा प्रवोधिनी एका-दशीको परिक्रमा होती है।

अन्नकूट-मथुराका अन्नकूट प्रसिद्ध है। कार्तिक सुदी पिडिवाके संबेरे मथुराके मंदिरोंमें अन्नकूटके दर्शनकी वड़ी भीड़ होती है। मंदिरोंमें नाना प्रकारकी मिठाई, पकवान, कबी रसोई, व्यंजन, चटनी, आदि मोजनकी सामग्री जगमोहनमें पृथक पृथक पात्रोंमें रखकर भगवानको भोग लगाई जाती हैं। पश्चात् यात्रींगण उसकी झांकी करते हैं और वहां पैसा रेजकी चढाते हैं। गोविंददेवजी, विहारीजी, गोपीनाथ, मथुरानाथ, ज्ञजगोविंद और राधाकुणके मन्दिरोंमें करीव १०० पात्रोंमें, गोवर्द्धननाथके मन्दिरमें २०० के लगभग पात्रोंमें और द्वारकाधीशके मन्दिरमें ३०० से अधिक पात्रोंमें भोगकी सामग्री रहती है। जितने पात्र तितने प्रकारकी वस्तु नहीं होती। एक वस्तु दो चार पात्रोंमें भी रक्खी जाती हैं।

शहरके भीतरके देवमन्दिर और स्थान-(१) यमुनाजी--विश्रामघाट पर एक छोटे मन्दिरमे यमुनाजीकी मूर्ति है, जिसके बाँद् यमराज हैं।

(२) गतश्रम नारायण-एक मन्दिर्द्मे कृष्णके बाएं राधा और दिहेने कुन्जाकी मूर्ति हैं। मन्दिरके पास फूलोंकी क्यारियों बुनी हैं। वर्तमान मन्दिर सन १८०० ई० मे वना।

(३) द्वारिकाधीश-द्वारिकाधीशका मन्दिर मथुराके सव मन्दिरोंसे विस्तारमें वड़ा है। मान्दिरके घरेकी लम्बाई करीव १८० फीट और चौड़ाई १२० फीट है। पूर्वके वड़े फाटक से सीढ़ियों द्वारा मन्दिरके आंगनमें जाना होता है। वड़े चौगानके मध्यमें मन्दिर है, जिसके आगे लम्बा-चौड़ा सुन्दर जर्गमोहन बना है। चौगानके वगलों पर दोहरे तहरे दो मंजिले मकान हैं। जगमोहनसे द्वारिकाधीशकी मनोहर मूर्तिका दर्शन होता है, जिसके समीप कई दूसरी देवमूर्तियां ह। वल्लम संप्रदायके रीत्यनुसार समय समयपर मन्दिरका कपाट खुलता है। पट खुलने पर दर्शकोको भोड़ होती है। भोग, राग, आरती, दर्शनकी वड़ी धूम रहतों है। भोग लगजानके उपरांत प्रसाद विकता है। उत्सवोंके दिनोंमें मन्दिरकी वड़ी शोभा होती है। इस मन्दिरको मथुराके धनी सेठ पारिखजीने वनवाया, जो ग्वालियर राज्यके खजानची थे। उन्होंने असंख्य धन उपार्जन किया था। जयपुरके सेठ मणिरामसे पारिखजीकी वड़ी मित्रता थी, उसने मणिरामके चड़े पुत्र सठ लक्ष्मीचन्द्रको गोदिलया था। सन १८२५ ई० म यह मन्दिर

वनकर तच्यार हुआ। पारिखजी वहाभसंप्रदायके शिष्य थे, इसिलये आरंभहीसे मिन्द्र वहाभ संप्रदाय वालोके हाथमें है। मिन्द्रका खर्च मधुराके सेठ घरानेके जिम्मे था, क्योंकि सेठ लक्ष्मीचंद्र पारिखजीके दत्तक पुत्र थे और पारिखजीकी संपत्तिके वही मालिक हुए थे। उस खर्चके लिये २५००० रुयये सालाना आमदनीकी जायदाद इस मिन्द्रिके साथ लगाई गई थी, वह सब सेठजीकी ओरसे मिन्द्रिके आचार्य्य गोखामीजीको सौंप दी गई। आज कल इसका प्रवंध मेवाड़ कांकरौलीके गोखामी महाराज वालकृष्ण लालजीके हाथमे है। मिन्द्रिके पासही पूर्व सड़कके दूसरे बगलपर मथुराके सेठका दो मंजिला मकान है, जिसके दहिने अर्थात् उत्तर -भरतपुरके महाराजका एक मकान है।

- (४) वाराहजीका मन्दिर-द्वारिकाधीशके मन्दिरके पीछेकी ओर वाराहजीका मन्दिर है, जिसकी परिक्रमा मन्दिरके भीतरही है । वाराहजीके मुख्पर पृथ्वीका आकार वना है और आगेकी ओर गरुड़की मूर्ति है।
  - (५) गोविंद्देवजीका मन्दिर-वाराह-मन्दिरसे कुछ दूर आगे जानेपर पत्थरसे वनाहुआ गोविंद्देवजीका सुन्दर मन्दिर मिलता है। आंगनके एक वगलपर ऊंचा मुड़ेरेदार मन्दिर और तीन वगलोंपर दो मंजिले मकान हैं। मन्दिरमे नकाशीका उत्तम काम है। मन्दिरकी ओरसे सदावर्त लगा है।
  - (६) विहारीजीका मन्दिर-यह मन्दिर और इसके मकान गोविन्ददेवजीके मन्दिरके समान हैं। यहाँ मार्चुछकी दो वा तीन सुन्दर मूर्तियां हैं।
  - (७) गोवर्द्धननाथका मन्दिर-यह द्वारिकाधीशके मन्दिरके वाद मथुराके संपूर्ण मन्दिर रोंसे अधिक लम्बा चौड़ा है। इसमें दो आंगन हैं, दोनोंके वगलोंपर दो मंजिले मकान बने हैं। मन्दिरको एक गुजराती धनीने बनवाया।
  - (८) गोपीनाथका मन्दिर-यह मन्दिर गोविन्ददेवजीके मन्दिर और विहारीजीके मन्दि-रके समान सुन्दर और इन्होंके नकशेका है ।
  - (९) मथुरानाथका मन्दिर-यह मन्दिर द्वारिकाधीशके मन्दिरसे दक्षिण सड़कके वगलपर है। यह भी गोविन्ददेवजीके मन्दिरके नकशका है।
  - (१०) दाऊजीका मन्दिर-मथुरानाथके मन्दिरके सामने सड़कके दूसरे वगल पर एक मन्दिरमे दाऊजी (वलदेवजी) और उनकी स्त्री रेवतीकी मूर्ति है।
  - (११) व्रजगावित्रका मन्दिर-(१२) गोवर्द्धननाथका दूसरा मन्दिर-(१३) राधाकृष्णका मन्दिर-ये तीना मन्दिर गोविन्द्देवजी और विहारीजीके मन्दिरोके ढांचेके ई । व्रजगोविन्दजीका मन्दिर सन् १८६७ में और राधाकृष्णजीका १८७१ में वना ।
  - (१४) मगनी माता-सडकके वगलमे वहुत छोटे मन्दिरमें मगनी माताकी मूर्नि है।
    मधुराकी परिक्रमामें देवमन्दिर और स्थान-मथुरा नगरके ५ कोसकी परिक्रमा विश्राम,
    घाटसे आरम्भ होकर करीव ६ घंटेमें फिर उसी जगह समाप्त होती है। निन्निलिखित स्थान इस क्रमसे मिलते हैं।
  - (१) विश्रामघाट वा विश्रांतघाट-श्रीकृष्णचन्द्रने कंमको मारकर यहाँ विश्राम क्यि। इसिटिये इस घाटका नाम विश्रामघाट हुआ। कार्तिक शुट द्वितीयाके दिन इसी घाटपर यमुना स्तानके निमित्त प्रतिवर्ष भारतके सब प्रदेशोंसे लाखों यात्री मधुतमें आवे हैं। यमुनान्तानका

माहात्म्य सब स्थानोंसे मथुरामें अधिक है। इस घाटपर ऊपरसे नीचे तक परत्थरकी सीढ़ियां हैं और ऊपर पत्थरका फरस है। घाटपर ३ या ४ घंटे हैं, जिनमेसे एकको नैपालके महाराजने दिया था। यहां प्रतिदिन संध्या समय यमुनाजीकी आरती होती है। घाटके निकट यमुनामें कछुए बहुत है, जो आदमीसे नहीं डरते।

- (२) बलभद्रवाट।
- (३) योगघाट—यहां पीपलेश्वर महादेव है।
- (४) प्रयागघाट—यहाँ बेनीमाघवकी मूर्ति है।
- ( ५ ) रामघाट-यहां रामेश्वर महादेव है।
- (६) इयामघाट—यहां कनखलक्षेत्र, तिंदुकनामक तीर्थ, दाऊजीका मन्दिर और गोकुरी जोस्वामी गोपाललालजीका मकान है।
- (७) बंगालीघाट-यहां यमुनापर रेलवेका पुल, भरतपुरके महाराजका पड़ाव अर्थात् मकान, जिसमे किराएपर लोग टिकते हैं और बाग, गोकुली गोस्वामीका बाग और मकान और एक राजाकी धर्मशाला है।
  - (८)सूर्यघाट-यहां सूर्यकी मूर्ति है।
- (९) ध्रुवघाट-यहां पिडदान होता है। घाटके पास एक टीलेपर छोटे मान्द्रिमे ध्रुवजी-की शुक्त मूर्ति है। इसी स्थानपर उन्होंने तप किया था।
- (१०) मोक्षतीर्थ और सप्तऋषियोंका टीला—मोक्षतीर्थसे यमुनाजी छुट जाती हैं, दिहने घूमना होता है। यहां सप्त ऋषियोंका टीला है, जहां सफेद मट्टी मिलती है, जिसको लोग यज्ञकी विभूति कहते हैं । टीलेपर साधुओंका मठ है। पूर्वकालमें सप्त ऋषियोंने यहां तप किया था
- (११) राजा बलिका टीला-इस टीलेमेंसे काले ढेले निकलते हैं, जिसको लोग विभूति कहते हैं। राजा बलिने यहां यज्ञ किया था। यहां एक कोठरीमें वामनजी, शुक्राचार्य्य और गोपालजीके सिहत राजा बलिकी मूर्ति है, और दूसरी कोठरीमें खड़ाऊंपर चढ़ेहुए वाम हाथसें दंड और दिहेनेमें कमंडल लियेहुए वामनजी खड़े हैं। बलिके टीलेसे आगे जानेपर स्कूलसे आगे टाउनहाल मिलता है।
  - (१२) रावणका टीला-कहते हैं कि रावणने यहां तप किया था।
- (ू१३) कृष्ण और कुन्जा—रेलवे सड़कके पास छोटे टीलेपर एक मन्दिरमें कृष्ण और कुन्जाकी धातुप्रतिमा है।
- (१४) रंगभूमि—यहां एक मन्दिरमे रंगेश्वर महादेव हैं। वड़े शिवलिगके ऊपर महा देवका मुखमंडल धातुका वना है। एक टीलेपर राजा उपसेन, कंस, कृष्ण और वलरामकी मूर्तियाँ है इससे आगे सप्तसमुद्र नामक कूप है। जिससे आगे सफाखाना और मुनिसफी कचहरी मिलती है। थोड़ा आगे शहर छूट जाता है। वहुत आगे जानेपर रेलवेकी युन्दावन वाली शाखा मिलती है।
- (१५) गोपालजीका मन्दिर—गोपालजीके मन्दिरके पास राय पटनीमलका वनवाया हुआ पत्थरका वड़ा सरोवर है। इससे आगे जानेपर दिलीवाली पक्की सड़क मिलती है।
- (१६) भूतेश्वर महादेव-सड़कके निकट एक मन्दिरके एकही हीजमे मंगलेश्वर शिव-हिंग और मार्चुलके भूतेश्वर शिवलिंग हैं। यहां वलभद्र-कुण्डनामक एक कुण्ड है।

- (१७) पोतरा-कुण्ड-भूतेश्वरसे बहुत आगे जानेपर जन्मभूमिके पास पोतरा-कुण्ड नामक पत्थरका उत्तम सरोवर मिळता है। कृष्णचन्द्रके जन्मके समयके पोतरा अर्थात् विछोना इसमे धोए गये, इससे इसका नाम पोतरा कुण्ड पड़ा। इसको ग्वालियरके महाराजने पत्थरसे बनवाया। इसके नीचे बहुत कोठरियां, तीन वगलोंपर पत्थरकी सीढियां, एक ओर गोघाट और ऊपर ऊंची दीवार है। सरोवरके समीप एक कोठरीमे कृष्ण, वसुदेव और देवकीकी मूर्तियां हैं।
- (१८) केशवदेवजीका मन्दिर-पोतरा-कुण्डके पास केशवदेवका वड़ा मन्दिर है। यहां कृष्णजीका जन्म हुआ था। यह स्थान वहुत पुराना और मधुराके सत्र देवस्थानों में माननीय है। इस मन्दिरमें कृष्ण आदिकी मूर्तियां है। मन्दिरके पास कृष्णकृप और कृष्ण-कृपसे आगे जानेपर कुळ्जाकूप मिळता है।
- (१९) महाविद्या देवीका मन्दिर—जन्मभूमिसे वहुत दूर एक टीलेपर शिखरदार मन्दिरमें महाविद्या, महामाया और महामेधाकी मूर्तियां हैं। टीलेके एक ओरकी ५० सीढ़िन्योंसे मन्दिरके पास जाकर दूसरी ओर २५ सीढ़ियांसे उत्तरना होता है। टीलेके पास कुछ झाड़ियां और बहुत वन्दर हैं।
- (२०) सरस्वती—कुण्ड-महाविद्यांके मन्दिरसे वहुत दूर-सरस्वती कुण्डनामक एक पद्या सरोवर है, जिसके पास मन्दिरमे सरस्वतीकी घातुमूर्ति है। आगे जानेपर कोटितीर्थ मिलता है।
- (२१) चंडी देवी-सरस्वती-कुण्डसे दूर एक टीलेपर छोटे मन्दिरमे चंडीकी मूर्ति है। आगे जानेपर रेलवेकी वृन्दावन शाखा, उससे आगे वृन्दावन जानेवाली पकी सड़क मिलती है।
- (२२) गोकर्णेश्वर महादेव-पक्को सङ्कके पास एक छंबा टीला है, जिसके अपरके मन्दिरमें ३ हाथ ऊंचे, बहुत मोटे गोकर्णेश्वर महादेव बेठे हैं, जिसके पास गीतम ऋषिकी समाधि है।
- (२३) अंवऋषिका टाला-गोकर्णश्वरसे थोडी दूर अंवऋपिका ऊंचा टीला है, जिसपर -अब महावीरकी मूर्ति है; इसके आगे सरस्वती-संगम मिलता है।
  - (२४) दशाश्वमेघ घाट-एक ओर थोडा घाट वॅघा हुआ है। वर्षाकालमे यमुना यहां आती हैं।
  - (२५) चक्रतीर्थ-यहां आनेपर शहर और यमुना मिल जाती हैं। घाट पत्थरसे धना है।
- (२६) कृष्णगंगा घाट-पत्थरका घाट वना है। पानीम निकले हुए ३ पुस्ते हैं। ऊपर कृष्णेश्वर महादेव और कालिद्रनाथ, और एक मन्दिरमें दाऊजी और रेवतीकी मृर्तियां हैं।
  - (२७) धारापतन घाट-पत्थरका घाट वना है।
  - ८ (२८) सोमवाट-यहां सोमतीर्थ और पत्थरके घाटके ऊपर सोमध्वर महादेव हैं।
- (२९) कंसका किला-यह किला अकवरके समयमें फिरसे वना। पूर्व और इत्तर करूँ पुस्ते और ईटोकी खड़ी दीवार है। पूर्वकी दीवार करीवर १५ फीट लम्बी और ५० फीटसे कम ऊची है, और उत्तर अर्थात् यमुनाके ओरकी दीवार ७५ फीट ऊंची होगी। पूर्व वंद किया हुआ एक फाटक और एक गुफाका द्वार है। नेवके पास ईटोका एक पुराना कूप्ह। पिश्रम और दिश्रमणकी ओर दीवार नहीं है। दोनों तरफ यह किला टीलेके समान घोड़ा उंचाह। ऊपर चढ़नेपर दो चार घरकी निशानी, जिनकी, छत फूटी हुई हैं, और लाल पत्थरके पांच नात पुरान मेहराव और पत्थर ईटोंके वहुत हुकड़े वहां देख पट्टते हैं। हालमें पिश्रम ओर छोटे मिन्द्रमें फालेबर महादेव और कालभेरवकी मूर्तियां स्थापित हुई हैं। किलेसे पूर्व एक स्वर्ट है। यमुनां नदीं यहांसे पूर्व-दक्षिणकों फिरी है।

- (३०) वसुदेवघाट-यह किलेके पास है।
- (३१) वैकुण्ठघाट-यह पत्थरका घाट है, जिसपर पानीमे निकले हुए पांच वा छः सुन्दर पुस्ते हैं।

् (३२) गौघाट। --

(३३) असिकुण्डा—घाट—यह पत्थरका घाट है, जिसपर पानीमें निकले हुए कई पुस्ते है। इस स्थानको वाराहक्षेत्र कहते है। यहां एक मिन्द्रिम वाराहजो और गणेशजीकी मूर्ति और शिवताल कुण्ड है। असिकुण्डा घाटसे आगे जानेपर सेठजीके मकानके पीछे जनाना घाट मिलता है, जिससे आगे विश्राम घाट है।

सतीबुर्ज-विश्रामघाटसे थोड़ा दक्षिण ५५ फीट ऊंचा सतीबुर्ज है, जिसको आंवेरके राजा भरमलकी स्त्री और भगवानदासकी माताने सन १५७० ई० में बनवाया।

जामा मसाजिद्—यह शहरके भीतर है। इसका आंगन सड़कसे १४ फीट ऊपर है। मसजिद्के ५ मीनार १३२फीट ऊंचे हैं। फाटकके दोनों वगलोंमे सन १६६०—१६६१ ई० का पारसी लेख है।

कटरा-यह केशवदेवके मन्दिरके समीपं सगयके समान एक घरा है ८०४ फीट लम्बे और ६५३ फीट चौड़े चबृतरेपर लालपत्थरकी बड़ी मसजिद है। एक जगह नागरी अक्षरमें संवत् १७१३-१७२० खुदाहुआ है।

कटरा टीलेमें बौद्ध निशानियां हैं। एक पत्थरपर गुप्त वंशके नियत करनेवाले श्रीगुप्तसे समुद्रगुप्त तक गुप्तकुलकी वंशावली लिखी हुई है, और शाक्यकी प्रतिमाक नीचे संवत् २८१ खुदाहुआ है।

त्रजमंडल-मथुराके आसपास ८४ कोसका घरा व्रजमण्डल कहलाता है। व्रजकी परिक्रमा भादों बदी ११ से आरंभ होती है। व्रजमें १२ बन, २४ उपवन, ५ पर्वत, ४ सरोवर ११ कूप, ८४ कुण्ड, २ ताल, २ राधाजीके स्थान, ७ बलदेवजी, ९ देवी और १० महादेव कहे जाते है, जिनमें बहुतेरे अब लुप्त होगए है। सावन मासमें व्रजके मिन्द्रोमें झूलनकी बडी तथ्यारी होती है। उस समय कृष्ण आदि देवमूर्तियोके अपूर्व शृंगार और उत्सव देखनेके लिये दूर दूरसे दर्शकगण आते है। और यहांके बहुतेरे पुरुष स्त्री छोटे बड़े सब अपने झूलनेके लिये पृक्षोमें वा घरोंमें झूलन लगाते है। व्रजके फाग भी विख्यात हैं। लोग वरसानेमें धूमधामसे फाग खेलने जाते हैं।

इस देशके सर्व साधारणमें मल्लाह धीमर आदि नीच जातियोके अतिरिक्त हिन्दूमात्र मद्य मांस नही खाते। काली और चंडीके स्थानोंमें भी जीव वलिदान नही होता। मिठाई, दूध आदि पिनत्र वस्तुओंसे इनकी पूजा होती है। धोवी वैलोपर कपड़े लादते है। गदहे लादनेका काम कुम्हारका है।

यहांकी भाषा भारतके सब खंडोंकी भाषाओंसे अधिक मीठी है। यहांके छोग प्राय.२मीछ भूमिको १ रे कोस कहतेहैं। पुराणमें चार हाथका धनुप और एक सहस्र धनुपका कोस छिलांहें। इस देशका कोस इसी प्रमाणकाहें। एक एकेपर एकेबालेके अतिरिक्त ४ आदमी चढ़ते हैं। पूरी सस्ती विकती है। फरांस,करील, बबूल, इमली और पीपलके बहुत पेड़ है। बंदर बहुत रहते हैं। मथुरा जिला-आगरा डिवीजनके पश्चिमोत्तर मथुरा जिला है। इसके उत्तर पंजाबन

गुरगांव जिला और पश्चिमोत्तरमे अलीगढ जिला, पूर्व अलीगढ़ और पटा जिले, दक्षिण आगरा जिला और पश्चिम भरतपूर राज्य और पंजावका गुरगांव जिला है। जिलेका क्षेत्रफल १४५२ वर्गमील है। मथुरा जिला यमुनाके दोनो ओर है। दक्षिण-पश्चिम कोनमे पहाड़ियां हैं, जिनमेसे कोई २०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं है। जिलेकी साधारण उंचाई, समुद्रके जलसे ६२० फीटसे ५६६ फीट तक है। जिलेके आधे पूर्वी भागमे माठ, महावन और सेदाबाद तहसीलियां और पश्चिमी भागमे, जिसमें यमुना है, कोसी, छाता और मथुरा तहसीलियां हैं। हालके समय तक संपूर्ण मथुरा जिलेमे जंगल और घास लगे हुए थे। बहुतेरे गांव अवतक उपवन और कुखोंसे घेरेहुए हैं। सन १८३७-३८ ई० के अकालमे सड़कोके बननेसे देशके बहुतेरे बड़े हिस्से अब साफ होगए है। जिलेके प्रायः संपूर्ण जंगलमे जलावन योग्य लकड़ी है। जिलेके क्षेत्रफलके बीसवें भागमे अब उपवन है। जिलेकी पश्चिमी सीमाके भीतर वरसाने और नन्दगांवके पास पत्थरकी खानियां हैं, जहांसे पत्थर पुल और नहरोंके कामके लिये जाता है।

औसत ५० फीट जमीनमें नीचे पानी है। जिलेके पश्चिमोत्तरमें किसी किसी जगहों में ५० फीटसे ६२ फीट तक नीचे पानी है। कूप बनानेमें अधिक खर्च पड़ता है। आगरा नहरसे पानीकी सिंचाई होती है। जिलेकी प्रधान फिसल तम्बाकू, ऊख, चना, कपास, बाजरा, ज्वार और गेहूं हैं।

इस वर्षकी मनुष्यगणनाके समय मथुरा जिलेमे ७१३१२९ मनुष्य थे अर्थात् ३८२७७७ पुरुष और ३३०३५२ स्त्रियां। निवासी हिन्दू है। संपूर्ण मनुष्य संख्यामे लगभग १६०० जैन और बारहेंवे भाग मुसलमान हैं। ब्राह्मण, जाट और चमार तीन जातियां वहुत है। इनके पश्चात् राजपृत और बनियोके नंबर हैं।

मथुरा जिलेके छाता तहसीलीमें तरीली एक वस्ती है, जिसमें प्रतिसप्ताह वाजार लगता है और राधागोविदका वडा मन्दिर है। वहां कार्तिक पूर्णिमाको मेला होता ह। मथुरा जिलेमें ७ कसवे हैं। मथुरा ( जन-संख्या सन १८९१ में ६११९५ ), वृन्दावन ( जन-संख्या ३१६११ ), कोसी, महावन, कुरसंदा, छाता और शरीर।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—वाल्मीिक रामायण—( उत्तरकांड, ७३ वां सर्ग ) एक दिन यमुन्तातीर—निवासी ऋषिगण रामचन्द्रकी सभामे आए। (७४ सर्ग) भागत मुनि कहने छगे कि, हे राजन्! सतयुगमें मधु नामक देख वड़ा वीर्यवान और धर्मनिष्ठ था। भगवान् रहने अपने शूलोंमेसे एक शूल उत्पन्न कर उसकी दिया और कहा कि जवतक तुम देवताओं और विप्रोंसे वैर न करोगे, तवतक यह तुम्होरे पास रहेगा। जो तुमसे संप्राम करनेकी उचत होगा, उसकी यह मस्म कर किर तुम्हारे हाथमे चला आवेगा। तुम्हारे वंशमे एक तुम्हारे पुत्रके लिये यह शूल रहेगा। जब तक यह उसके हाथमें रहेगा, तब तक वह सब प्राणियोंसे अवध्य होगा। ऐसा वर पाकर मधुने अपना गृह वनवाया। मधुका पुत्र लवण हुआ, जो लड़कपनसे पापकर्मही करता आया। मधु देख अपने पुत्रका दुराचार देख शोकको प्राप्त हो इस लोकको छोड़ समुद्रमे घुसगया. परंतु अपने पुत्रको शूल देवर वरका सब युत्तांत सुना दिया था। हे रामचन्द्र! अब लवण अपने दुराचारसे तीनो छोकोंको विशेषकर तप-रिवयोको संताप दे रहा है। (७५ सर्ग) वह प्राणीमात्रको और विशेष दर तपिन्वयोको रातता है। उसका निवास मधुननमे है।

रामचन्द्रने यह वृत्तांत सुन लवणके वधकी प्रतिज्ञाकी । और शत्रुव्नको युद्धयात्रामें तत्पर देख उनसे कहा कि, में मधुके नगरका राजा तुमको वर्नीऊंगा, तुम वहां जाकर यमुनाके तीर नगर और सुन्दर देशोंको बसाओ । (७६ सर्ग) रामचन्द्रकी आज्ञासे शत्रुव्नका अभिपेकं हुआ।

(७८ सर्ग) शत्रुघ्न सेनाकी यात्रा करवा कर एक मास अयोध्यामें रहे, तदनंतर वह अकेले चले। शत्रुघ्नने बीचमे दो रात्रि टिककर तीसरे दिन वाल्मीकिके आश्रममें निवास किया। (७९ सर्ग) उसी रात्रिमे सीताके दो पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न प्रातःकाल पश्चिमा-भिमुख चल निकले,और सप्तरात्रि मार्गमें निवास कर यमुनाके तीर पहुंच मुनियोंके आश्रममें टिके।

(८१ सर्ग) प्रातःकाल होनेपर लवण राक्षस अपने आहारके लिये नगरसे वाहर निकला इतनेमें शत्रुप्त यमुनापार हो हाथमें धनुष ले मधुपुरके फाटकपर जाकर खड़े हो गए। मध्याह कालमें लवण आ पहुंचा और शत्रुप्तमें बीला कि तुम मुहूर्तमात्र ठहरो, में अपना शक्ष लाता हूं। शत्रुप्तमे कहा जो शत्रुक्तो अवकाश देते हैं, वे मंद्बुद्धिहैं। (८२ सर्ग) तब लवण क्रोध कर शत्रुप्तमे लड़ने लगा और अंतमें शत्रुप्तके बाणसे मारागया। उसी क्षण लवणका श्रूल शिवके पास चला गया।

(८३ सर्ग) शत्रुघ्न अपनी सेनाको, जिनको दूर छोड़ दिया था, वहां छे आए। उन्होंने सावन मासमे उस पुरीके बसानेका काम आरंभ किया। १२ वें वर्षमे अच्छी भांतिसे यमुनाके तीरपर अर्द्धचन्द्राकार पुरी वसगई। जिस भवनको छवणने श्वेत रँगसे रंगा था, उसको शत्रु घने अनेक रंगोसे रँगवा दिया।

(१२१ सर्ग) रामचन्द्रकी परमधाम यात्राके समय उनकी आज्ञासे दूत मधुरानगरीको (जिसको मथुरा कहते है) चला और मार्गमें किसी स्थानपर न टिक कर तीन रात्रि दिनमें उस नगरीमें जा पहुंचा। उसने रामचन्द्रके स्वर्ग जानेके लिये उद्योग करनेका वृत्तांत शत्रुव्रसे कह सुनाया। शत्रुव्रने अपने पुत्र सुवाहुको मथुरामे और शत्रुघातीको विदेश नगरमे स्थापित करके सेना और धनको दो विभाग करके दोनोको बांट दिया और अयोध्यामे आकर रामचन्द्रका दर्शन किया। (१२२ सर्ग) रामचन्द्रने भरत और शत्रुव्रके सिहत सगरीर वैष्णव तेजमे प्रवेश किया।

देवीभागवत—( चौथा स्कन्ध—२० वां अध्याय ) यमुना नदीके किनारेपर मधुवनमें मधु दैत्यका पुत्र छत्रण रहता था । शत्रुव्नजीने उसको मारकर वहां मथुरानामक पुरी वसाई, और पिछि वहांका राज्य अपने पुत्रोंको देकर आप निज धामको चले गए। जब सूर्य्य वंशका नाग हुआ, तब उस पुरीके राजा यदुवंशी हुए, जिनमें शूरसेनका पुत्र वसुदेव था।

विष्णुपुराण-(पहिला अंश, १२ वां अध्याय) जिस वनमें मधु दैत्य रहता था, उस वनका नाम मधुवन हुआ। मधुके पुत्रका नाम लवण था, जिसको शत्रुव्रजीने मार कर उसी वनमें मधुरा नाम पुरी वसाई।

वाराहपुराण-(१४६ वां अध्याय) सूर्य्यकी प्रित्री यमुना मुक्ति देनेवाली है। मथुरांभं विश्रांति नामक तीर्थ तीनों लोकमें प्रसिद्ध है (देखो परिक्रमाका नंबर १) सब तीर्थोंके स्नानमें जो फल है, वह कृष्णजी की गतश्रम मूर्तिके द्रीनमात्रसे होता है (देखो शहरके भीतरके मन्दिरोका (नंबर २) प्रयाग तीर्थमें स्नान करनेसे विष्णुलोक मिलता ह (परिक्रमाका नं०४)

कनखल तीर्थके स्नानसे स्वर्गलोक और तिंदुक तीर्थके स्नानसे विष्णुलोक मिलता है। यहां तिंदुक नामक नापित मरकर ब्राह्मण हुआ और विष्णुलोकमे गया, इसलिये इस स्थानका तिंदुक नाम पड़ा (नं०६) सूर्य्यतीर्थमे राजा विलने सूर्यकी आराधना की और सूर्यसे एक मणि पाया। इस तीर्थमे स्नानका बड़ा माहात्म्य है (नं०८)। जहा ध्रुवजीने तप किया था, वह ध्रुव तीर्थ है, वहां स्नान और पिडदानका वड़ा माहात्म्य है (नं०९)। ऋषितीर्थ ध्रुवतीर्थके दक्षिण है; जिसमें स्नानका वड़ा माहात्म्य है। मोक्षतीर्थ ऋषितीर्थके दक्षिण है, जिसमें स्नान करनेसे मोक्ष होता है (नं०१०)। मोक्षतीर्थमे कोटितीर्थ है, जिसके स्नानसे ब्रह्मलोक भिलता है। और कोटितीर्थके समीप, वायुतीर्थ है यहां पिडदानका वड़ा फल है। ज्येष्ठ मासमें यहां पिडदान करनेसे गयाके समान पितरोंकी तृप्ति होती है। इस प्रकार वाराहजीने १२ तीर्थोंका वर्णन किया।

(१४०वां अध्याय) मथुरामे १२ वन हैं। पहला मधुवन, जहां भाद्र गुछ ११ के स्नानका माहात्म्य है। दूसरा तालवन, जहां धेनुकासुर मारा गया। ३ रा कुमुदवन—भाद्र गुछ ११ को इस स्थानके दर्शनसे मनुष्य रुद्रलोकको जाता है। ४ था बहुलावन—इसके दर्शनसे अग्निलोक मिलता है। ५ वां काम्यकवन—इसमें विमलकुण्ड तीर्थ है। ६ वां (यमुनाके पार) भद्र वन—इसके दर्शनसे नागलोक मिलता है। ७ वां खिद्रवन—जिसके दर्शनसे विष्णुलोक मिलता है। ८ वां महावन—इसके दर्शनसे इंद्रलोक मिलता है। ९ वां लोहजंघवन यह सब पापोके हरनेवाला है। १० वां विल्ववन—इसके दर्शनसे ब्रह्मलोक मिलता है। ११ वां भांडीरवन—यहां वासुदेवजीके दर्शन करनेसे गर्भवास नहीं होता। १२ वां वृत्रावन—यह विष्णुका सदा प्यारा है।

(१४८ वां अध्याय ) धारापतन तीर्थमे शरीर छोड़नेसे स्वर्ग मिछता है (पिरिक्रमा-नं० २७) यमुनेश्वरके दर्शन करनेसे और वहां शरीर छोड़नेसे विष्णुलोक मिछता है। नागतीर्थके स्नानसे स्वर्गलोक, और वहां प्राण त्यागनेसे विष्णुलोक मिछता है। कंठाभरण तीर्थमें स्नान करनेसे सूर्यलोक मिछता है। उसी भूमिमे ब्रह्मलोक नामक तीर्थ है, जिसके सानसे विष्णुलोक मिछता है। सोमतीर्थ यमुनाके मध्यमें है, वहां सोमको विष्णुका दर्शन हुआ था। (नं०२८) सरस्वतीपतन क्षेत्रके जछस्पर्शसे मूर्ख भी योगीराज होजाता है। (नं०२०) द्या-श्वमेध तीर्थके स्नानसे अश्वमेधका फछ होता है (नं० २४)। मधुराके पश्चिम ब्रह्माका निर्माण कियाहुओ मानसतीर्थ है, जिसके स्नानसे विष्णुलोक मिछता है। उसीके समीप विद्यराज तीर्थ है, जिसके स्नानसे विद्य नहीं होता। कोटितीर्थके स्नानसे कोटि गोदानका फछ होता है (नं० २०)। कोटितीर्थसे आध कोसपर शिवसेत्र है, जहां वैठकर शिवजी मधुरावी रक्षा करते हैं। वहां स्नानकर शिवके दर्शन करनेसे मधुरामंडरके सब तीर्थाका फर होता है (नं० १६)।

(१५१ वां अन्याय) मधुरामें आकर यमुनामे स्नान करके गोविद्रवर्जाकी पृजा करनेसे पितराकी उत्तम गति होती है। मधुराके पिश्चम आधे योजनपर धनुकासुरकी भूगिमें तालवन तीर्थे है। मधुराकी पिश्चम दिशामें आधे योजनपर सूर्यतीर्थ है।

(१५२ वां अध्याय) मधुरामंडलका प्रमाण २० योजन है। पृथ्वीम जिवने तीर्ध और पुण्यभूमि है, वे हरिशयनके समय मधुरामडलमें आंते हैं। जो मनुष्य मधुरामें जाकर किशवका दर्शन और यमुनामें स्नान करता है वह अवश्य विष्णुक्षेकमें जाना है। कार्यिक मासकी शुक्का अष्टमीको यमुनामें स्नानकर नौमीको मथुराकी प्रदक्षिणा करनेसे उत्तम

(१५४ वां अध्याय) मथुराकी परिक्रमा कार्तिक शुक्त ८ से इस क्रमसे करे, -प्रथम विश्रांतितीर्थमें स्नान, तब दक्षिण कोटितीर्थमें स्नानकर-हनुमानजी, पद्मनाम, वसुमती देवी, कंसवासिनका देवी, औप्रसेनी देवी, चिंका देवी आदिका दर्शन करें। फिर क्षेत्रपालका दर्शनकर, वहांसे जाकर भूतेश्वर महादेवका दर्शन करें, (नं० १६) तब मथुराकी परिक्रमा सफल होती है। आगे कृष्ण करके पृजित कुञ्जीका, और वामनी दो ब्राह्मणियों के दर्शन करें। उससे आगे गरतेश्वर शिव हैं आगे महाविद्येश्वरी देवी हैं, जिसने कृष्णकी रक्षाकी थी (नं० १९)। आगे गोकर्णेश्वर कुण्डमें स्नान करके शिवजीका दर्शन करें (नं० २२)। फिर सरस्वती नदीमें स्नान तर्पण करें (नं० २०)। विव्रराज गणेशका दर्शन करें वमुनामें आकर स्नान करें, और सोमेश्वर तीर्थमें स्नानकर सोमेश्वरका दर्शन करें (नं० २८) आगे। सरस्वती संगम तीर्थमें स्नान करें। वहांसे चल घंटाभरण तीर्थ, गरुडके सब तीर्थ, घारा लोपक तीर्थ, वैकुण्ठ तीर्थ (नं० ३१), खंड वेलक तीर्थ, मंदािकनी-संयमन तीर्थ, असिकुण्ड तीर्थ (नं० ३३), गोपीतीर्थ, मुक्तिकेशव तीर्थ और वैलक्ष-गरुड तीर्थ, इन तीर्थोंमें क्रमसे स्नान, तर्पण दान, आदि करके अविमुक्तिशक्ती जो सप्त किष्यों करके स्थापित हैं, प्रार्थना कर विश्रांति तीर्थमें स्नान तर्पणकर गतश्रम भगवान (देखों शहरके मन्दिरोका (नं० २) और सुमंगला देवीका दर्शन कर निज यात्रा सुफलकी प्रार्थना करें।

(१५० वां अध्याय) मथुरामंण्डलका प्रमाण २० योजन है। इस मंडलको कमलका स्वरूप जानना चाहिये जिसके कर्णिका स्थानमें केशव भगवान् (नं०१८) स्थित है। मथुरा रूपी कमलके पश्चिम दलमें गोवर्द्धन निवासी भगवान् (नं०७), उत्तर दलमें श्रीगोविन्द भगवान् (नं०५), पूर्व दलमें विश्रांति नामक ईश्वर और दक्षिण दिशाके दलमे शूकर भगवान् (शहरके मन्दिरका नं०४) है।

(१६० वां अध्याय) वाराहजीने कहा, हम मथुरामें ४ मूर्ति होकर सदा निवास करते है। १ वाराह (नं०४), २ नारायण ३ वामन (नं०११), और ४ वलभद्र। जो मनुष्य असिकुण्ड (नं०३३) में स्नान करके चारों मूर्तियोंका दर्शन करता है, वह चारों समुद्रों सिहत पृथ्वी—परिक्रमाका फल पाता है।

(१६२ वां अव्यायें) मथुरापुरीका प्रमाण चारो दिशाओं में वीस योजन है। सव तीथीं मे प्रधान विश्रांति तीथे है। मथुराके क्षेत्रपाल भूतपित महादेव (नं०१६) हैं; जिनके नहीं दर्शन करनेसे तीथे यात्राका फल निष्कल होता है।

( १७० वां अन्याय ) मधुराम विश्रांतितीर्थ ( नं० १ ), सरस्वती साम ( न० २० ), असिकुण्ड ( नं० ३३ ), कालंजर और कृष्णगंगा ( नं० २६ ). इन पांची तीर्थोंमें स्नानः क्रतेसे मनुष्यको कैसा ही पाप हो, निवृत्त हो जाता है। मथुराके सव तीथोंसे इनका अधिक माहात्म्य है।

(१७१ वां अध्याय) कृष्णका पुत्र सांव कृष्ण गंगापर सूर्य्यकी आराधना करके कुष्ठरोगसे मुक्त हुआ। एक समय नारद्जी द्वारकामे आकर कृष्णसे वोले कि सांवके सुन्दर रूपसे आपके अंत:पुरको स्त्रियां मोहित हो रही है, इससे आपकी विमल कीर्तिमें कलंक लगता है। यह सुन कृष्णने १६ सहस्र रानियोंको वुलाकर उनके मध्यमे सांवको वैठाया। उस समय सांवका मनोहर रूप देख सब स्त्रियां मोहवश कामसे विह्नल हो गई। तब कृष्णने सांवसे कहा हे दुष्ट । तू आजसे कुरूप होजा। तब सांव कुष्टरोगसे युक्त होगया। सांव नारद्के उपदेशसे मंथुराके वटसूर्य्य नामक स्थानमें जाकर कृष्णगंगामे स्नान कर सूर्य्यकी आराधना करने लगा। थोड़ेही दिनोमे कृष्णगंगाके तटपर सूर्य्य भगवान्ने प्रगट हो अपने हायसे सांवका शरीर स्पर्श किया, उसी समय सांव दिव्य शरीर होगया।

गरुडपुराण-( प्रेतकल्प-२७ वां अध्याय ) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची-अवंतिका और द्वारिकां ये साता पुरी मोक्ष देनेवाली है।

पद्मपुराण-( पातालखंड-६९ वां अध्याय ) मथुरा देश, जिसका नाम मधुवन है, विष्णुको अधिक प्रिय है। माथुर मंडल सहस्रदल कमलके आकारका है। इस देशमे १२ वन प्रधान है। भद्रवन, श्रविन, लोहवन, मांडीरवन, महावन, तालवन, खिद्रवन, वकुलवन, कुमुद, वन, काम्यवन, मधुवन और वृन्दावन। उनमे ७ यमुनाजीके पश्चिम तटपर और ५ पृर्व ओर है। उनमें भी ३ वन अत्यन्त उत्तम हैं। गोकुलमे महावन, मथुरामे मधुवन और वृन्दावन इन वारहोंको छोड़कर और भी वहुत उपवन है।

(७३ वां अध्याय) भगवान्ने कहा, मथुरावासी नीच लोग भी देवताओसे धन्य है। भूतश्वर देव हमारे प्रिय है।

(९१ वां अध्याय ) कार्तिक मासमे तुलांक सूर्य्यमे मथुरापुरीका यमुना स्नान मुक्तिदायक होता है।

श्रीमद्भागवत-( चौधा स्कन्य-८ वां अध्याय ) ध्रवजी नारदकी आज्ञानुसार मथुरामें आकर एकांत चित्त हो भगवान्का ध्यान करने छगे। जब उनके तपसे संपूर्ण विश्वका श्वास एक गया, तव भगवान्ने मधुवन (नं० ९) में आकर ध्रुवको वरदान दिया कि तुमको अटट ध्रुवस्थान मिलेगा। ध्रुव भगवान्की आज्ञासे अपने घर गए।

(९ वां स्कन्य-४ वा अध्याय) भगवान् वासुदेवने राजा अंवरीपके भाक्तिभावसे प्रसन्न हो, उसको सुदर्शन चक्र दें दिया था। राजाने एक वर्षतक अखंड एकाद्या व्रत करनेका संकल्प किया और व्रतके अंतमें कार्तिक महीनेमें मथुरापुरीमें जाकर व्रतिकया। वह व्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत पारण करनेको तत्पर हुआ, उसी समयमें दुर्वासा क्रापि आए और भोजन करना स्वीकार करके नित्य कर्म करनेको यमुना तटपर गए। जब क्रिपके आनेमें विस्त्र गुआ, द्वाद्शीका केवस अर्द्ध मुहर्त शेप रहगवा तब राजाने व्याह्मणोंकी आज्ञासे चरणामृत पीकर व्रत समाप्त किया। क्रियने वहां आनेपर जब ध्यान करके राजाके आचरणको जान दिया, तब कोप कर मस्तकसे एक जटा ध्याड़ एक कृत्या वनाई। वह राट्ग राथमें दे राजाकी और देंड़ी विष्णुकी आज्ञासे चक्र अपने तेजसे कृत्याको भस्म करने स्वा। जब हुर्वामा

ऋषिने देखा कि चक्र हमारीही ओर चला आता है, तब वह संत्र दिशाओं में भागने लगे। जहां वह जाते थे, चक्र भी उनके पीछे लगा चला जाता था। (५ वां अध्याप) विष्णु भग-वानकी आज्ञासे दुर्वासा ऋषि राजा अंवरीपके पास गए। जब राजाने चक्रकी स्तुति की, तब सुदर्शन चक्र शांत होगया (नं० २३)।

शिवपुराण-(८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरामें रंगेश्वर शिविलग है (देखों नं०१४) (११ वां खण्ड-१८ वां अध्याय) सूर्य्यकी संज्ञा नामी स्त्रीसे श्राद्धदेव और यम दें। पुत्र और यमुना नामक कन्या उपजी। संज्ञाकी छायासे साविणमनु और शिनश्चर दो पुत्र और नपती नामक कन्या हुई।

भविष्यपुराण—( पृतीर्द्ध-४२ वां अध्याय ) सृर्त्यकी पत्नी संज्ञासे यम् और यमुना, और छायासे सावर्णिमनु शिनश्चर्र और तपती नामक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन यमुना और तपतीका विवाद हुआ और परस्परके शापसे दोनो नदी होगई। सूर्य्य भगवान्ने कहा कि, -यमुनाका जल गंगाजलके समान और तपतीका जल नर्मदाके जलके तुल्य माना जायगा।

( उत्तराई-१३ वां अध्याय ) कार्तिक शुक्त २ के दिन यमुनाने यमराजकी भोजन कराया, उसी दिन नरकके जीव बंधनसे छुटे थे, और यमराजके नगरमें वड़ा उत्सव हुआ था, इसिछये इसका नाम यमद्वितीया हुआ। उस दिन बिहनके गृह जाकर प्रीतिसे भोजन करे और वस्त्राभूषण आदि देकर भगिनीको प्रसन्न करे।

(५६ वां अध्याय) विष्णुने देवताओं के हितके छिये भृगु मुनिकी स्त्रीको मारडाला । भृगु ऋषिने विष्णुको शाप दिया कि तुम १० वार भूमिपर जन्म छोगे, इसी शापसे मत्त्य, कूमे, वाराह,वामन, नृसिंह, पर्शुराम, रामचन्द्र, बलराम, बौद्ध, कल्कि ये विष्णुके १० अवतार हुए। (बाराहपुराणके ४ थे अध्यायमें भी विष्णुके १० अवतारोंका यही नाम हैं)।

ै लिंगपुराण—( पूर्वार्द्ध २९ वां अध्याय ) भृगुके ज्ञापसे विष्णुको १० अवतार लेने पड़े । ,( ६९ वां अध्याय) भृगुके ज्ञापके छल्से श्रीकृष्णने मनुष्यशरीर धारण किया ।

मत्स्यपुराण-(४७ वां अध्याय) विष्णु भगवान्ने शुक्रकी माताका सिर काटिद्या। शुक्रने विष्णुको शापिद्या कि, तुम इस संसारमे ७ बार मनुष्यशरीर धारण करोगे। तभीसे विष्णु बार वार जन्म छेते हैं। (मत्स्य, कूर्म और याराहके साथ १० अवतार होते हैं, ये तीनो मनुष्य नहीं हैं)।

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड, चौथा अध्याय ) भृगुजीने विष्णुको ज्ञाप दिया कि तुमकी गृत्युलोकमें १० वार जन्म लेना पड़ेगा। (१३ वां अध्याय ) भृगुजीने विष्णुको ज्ञाप दिया कि तुम ७ जन्म तक मनुष्योंमें जन्म लोगे। (सत्स्य, कूम्में और वाराह मनुष्य नहीं है)।

(पातालखंड, ६८ वां अध्याय) मत्स्य, अवतार चैत्र शुद्ध १५, क्रम अवतार व्येष्ट शुद्ध १२, वाराह चैत्र कृष्ण ९, वृसिंह वैशाख शुद्ध १४, वामन भाद्र शुद्ध ३, परशराम वैशाख शुद्ध ३ रामचन्द्र चैत्रशुङ्क ९, कृष्ण भाद्र कृष्ण ८, वीद्ध व्येष्ट शुद्ध २, कल्कि अवतार व्येष्ट शुद्ध २ और वलरामका जन्म भाद्र कृष्ण २ की हुआ।

महाभारत-( आदिपन्ने, ६७ वां अध्याय ) कृष्णजीने नागयणके अंग्रेस और वलदेव-जीने शेपनागके अंशसे जन्म लिया है। ( १९८ वां अध्याय ) भगवान् हारीने अपनी शक्तिरूपी कृष्ण और शुक्क दो वर्णोंके दो केश उखाड़ दिये, जो केश यदुवंशमें रोहिणी-और देवकीके गर्भमे जाकर प्रविष्ट हुए । नारायणके शुक्क केशसे वलराम और काले वर्णवाले दूसरे केशसे कृष्णचन्द्र उपजे।

( यह कथा देवीभागवतके ४ थे स्कंधके २२ वें अध्यायमें और विष्णुपुराणके ५ वें अंशके पहले अध्यायमें तथा आदिब्रह्मपुराणके ०४ वे अध्यायमे भी है )।

(६२५ वां अध्याय) त्रह्माने कहा कि नर नारायण नामक दो सनातन देवताओं ने देवकार्च्यके लिये मृत्यु लोकमें अवतार लिया है, उनको लोग अर्जुन और वासुदेव करके जानते हैं।

( उद्योगपर्व. ४९ वां अध्याय ) नर और नारायणने अर्जुन और वासुदेव रूपसे अवतार छिया है । अर्जुन नरदेव और कृष्ण नारायण है ।

ब्रह्मवैवर्त्तपुराण-( कृष्ण-जन्म-खंड, छठवां अध्याय ) कामदेव प्रमुप्त, रित मायावती, ब्रह्मा अनिरूद्ध, भारती ऊपा, शेप वलराम, गंगा कालिन्दी, तुलसी लक्ष्मणा, सावित्री नाम्नजिती, पृथ्वी सत्यभामा, सरस्वती शैच्या, रोहिणी भित्रविंदा, सूर्य्यपत्नी रत्नमाला, स्वाहा सुशीला, दुर्गी जाम्बवती, लक्ष्मी रुक्मिणी और पार्वती यशोदाकी पुत्री होगी।

आदिब्रह्मपुराण-(९ वं अध्यायसे १६ वं अध्यायतक) ब्रह्माका पुत्र अत्रि, अत्रिका चन्द्रमा, चन्द्रमाका बुध, बुधका पुरूरवा, पुरूरवाका आसु, आयुका पुत्र नहुप, औ नहुपका पुत्र ययाति हुआ जिसके यदु आदि ५ पुत्र हुए।



शूरकी ५ पुत्री थीं. यथा,—पृथुकीर्ति १, पृथा २, श्रुतदेवा ३, श्रुतश्रवा ४ और राजाधिदेवी ५ । शूरने पृथाको उसके मातामह राजा कुन्तिभोजको दे दिया । श्रुतश्रवाका पुत्र शिशुपाल हुआ । पृथुकीर्ति रानीका पुत्र दंतवक हुआ । शूर्क अनाषृष्टि नामक पुत्रका निनर्तशत्र पुत्र हुआ ।

वसुदेवकी पीरवी, रोहिणी, मिद्रा, धारा, वेशाखी, भद्रा, सनात्री, सहदेवा, शांतिदेवा, सुदेवा, देवरिक्षता, युक्तेवी, उपदेवी और देवकी यह १४ भार्य्या थी; जिनमें अंतवाली २ भोगपत्नी, और पीरवी और रोहिणी वड़ी पटरानी हुई। शांतिदेवीसे २ पुत्र, सुदेवासे २ पुत्र और युक्तदेवीसे १ पुत्र हुए। रोहिणीसे वलराम, सारण, दुर्दम, दमन श्वान्न, पिंहारक और उशीनर ८ पुत्र, और चित्रा और सुभद्रा २ पुत्री हुई। देवकी रानीसे श्रीकृष्णजी जन्मे। वलदेवकी रेवती स्त्रीसे निशठ नामक पुत्र हुआ।

आदि ब्रह्मपुराण-( ७४ वां अध्याय ) ब्रह्मा आदि सव देवताओं ने क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये गरुडध्वज भगवान्की स्तुति की । भगवान्ने श्वेत और कृष्ण २ केशों के अपने शरीरसे उखाड़ दिया और देवताओं से कहा कि यह मेरे केश पृथ्वीमें अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारेंगे।

जब नारदमुनिने कंससे कहा कि देवकी के आठवें गर्भमें भगवान् जन्म लेंगे, तव कंसने हेवकी और वसुदेवको अपने गृहमें रोक रक्खा। (७५ वां अध्याय). जव वलदेव रोहिणी के गर्भमें प्राप्त हो चुके, तव भगवान्ने देवकी के गर्भमें प्रवेश किया। जिस दिन भगवान्ने जन्म लिया, उसी दिन गोकुलमें नन्दकी पत्नी यशोदाके गर्भमें योगनिहा भी उत्पन्न हुई। जव वसुदेव कृष्णको लेकर अर्द्ध रात्रिमें चले, तव योगमायाके प्रभावसे मथुराके द्वारपाल निद्रासे मोहित होगए। अति गंभीर यमुनाजी थाह हो गई। वसुदेव पार उत्तरकर गोकुलमें गए, जहांयोगनिद्रासे मोहित नन्द गोपकी स्त्री यशोदाके कन्या हुई थी। वसुदेव अपने वालकको यशोदाकी शय्यापर सुला और उसकी कन्याको ले शिव्रही लोट आए। यशोदा जागी तो पुत्र उत्पन्न हुआ देख अति प्रसन्न हुई।

जव वसुदेव लड़कीको अपने भवनमें लाकर देवकीकी शय्यापर स्थित हो चुपके हो रहे तव रक्षा करनेवालोंने वालके उत्पन्न होनेका हाल कंसको जान्सुनाया। कंसने शीव्रही आकर कन्याको छीन शिलापर पटक दिया। कन्या कंसके हाथसे छूट अष्टभुजा होकर कंससे वोली कि भेरे फेंकनेसे क्या हुआ ? तेरे मारनेवाला तो जन्म ले चुका है। ऐसा कह देवी आका-जों चली गई।

(७६ वां अध्याय) कंसने पृथ्वीके सम्पूर्ण वालकोंको मारनेके लिये प्रलंव आदि देत्योंको आज्ञा दी और वसुदेव देवकीको कैदसे छोड़िदया। (७० वां अध्याय) पूतना राक्षसी गोकुलमें जानेपर कृष्णद्वारा मारी गई। जब यमलार्जुन वृक्षोंके गिरनेसे कृष्ण वच गये, तव नन्द आदि सव गोप उत्पातोंसे डरकर गोकुलको छोड़ वृन्दावनमें जा वसे।

(७८ वां अध्याय) कृष्णते कालिय नागको दमन किया । (७९ वां अध्याय) वल-देवजीने धेनुक और प्रलंब अमुरको मारा । कृष्णके उपदेशसे ब्रजवासियोंने इन्द्रको छोड़कर गोवर्धन पर्वतका पूजन किया । (८० वां अध्याय) इन्द्रने कुद्ध हो संवर्तक मेघोंको भेजा। मेघ गीओंके नाशके लिये भयानक वर्षा करने छो। कृष्णने गोवर्धन पर्वतको उसाङ् एक हाथपर धारण करिलया। गोपगोपियोने गौओं सिहत पर्वतके नीचे निवास किया। मेघोंने ७ रात्रि तक गोपोंके नाश करनेवाली वर्षा की, पर जब श्रीकृष्णने पर्वत धारण करके पूर्ण गोकुलकी रक्षा की, तब इन्द्रने मेघोंको निवारण किया। इन्द्र ऐरावत हस्तीपर चढ़ कृष्णके समीप आया और बोला किं, हे भगवन्! आपने अच्छे विधानसे गोत्रजकी रक्षा की, इसिलये गौओंका प्रेराहुआ में आया हूं। में आपका अभिषेक करूंगा और आप उपेंद्र और गोविन्द नामोको प्राप्त होगे। निदान इंद्रने सुन्दर जल और ऐरावत हस्तीका घंटा लेकर पूर्ण जलकी धारासे भगवान्का अभिषेक किया और बहुत वातें करके वह स्वर्गको चला गया।

(८२ वां अध्याय) जब धेनुक प्रलंब मारेगए, कृष्णन गोवर्धन पर्वतको उठा लिया, कालिय नागको दमन किया, यमलार्जुन वृक्षको उखाड़डाला, पूतनाको मार डाला, और गाड़ा उलटिया, तब नारदने कंसके समीप जाकर संपूर्ण वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि, यशोदा और देवकीका गर्भ बदलिया गया है। कंसने विचारिकया कि वलवान होनेसे पहिले ही बलराम और कृष्णको मारहालना चाहिये।

कंसने अकूरसे कहा कि वसुदेवके पुत्र विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं और मेरे नाशके ि छिये बढ़े हैं, तुम उन्हें यहां बुलालाओ । चतुर्दशीके दिन मेरे धनुषयज्ञमें चांडूर और मुष्टिकके संग उन दोनोका महयुद्ध होगा। कुवलयापीड हस्ती वसुदेवके दोनो पुत्रोंको मारेगा।

कंसका भेजाहुआ केशी दैत्य वृन्दावनमे आया और ऋष्णके पीछे मुख फाड़कर देखा। कृष्णने अपनी वाँहको उसके मुखमे डाल दिया, जिससे वह मरगया।

(८३ वां अध्याय) अङ्गूर शीघगामी रथमें बैठ व्रजको चले और मार्गमें चिंतवन करने लगे कि में धन्य हू कि भगवानका दर्शन करूंगा। (८४ वां अध्याय) अङ्गूरने व्रजमें पहुंच केशवसे संपूर्ण वृत्तांत विस्तारपूर्वक कहा। कृष्णचन्द्र वोले कि, में ३ रात्रिके भीतर अनुचरोंसमेत कंसको मारूंगा।

प्रभात होतेही वलदेव और कृष्ण जव अऋरके संग मथुरा जानेको उद्यत हुए, तव गोपी विलाप करने लगीं। वलदेव और कृष्ण व्रज भूभागको त्याग मध्याह समय यमुनाके किनारे पहुँचे और संध्या समय अऋरके सिहत मथुरामे प्राप्त हुए।

वलदेव और कृष्णने मथुरामें प्रवेश किया। दोनों भाइयोंने एक धोबीको देख उससे मनोहर वस्त्रोको मांगा, जब वह रजक प्रमादसे निदित वचन कहने लगा, तब कृष्णने अपने हाथके प्रहारसे उसका सिर पृथ्वीमे गिरादिया। दोनों भाई वस्त्रोको पहन प्रसन्न हो मालाकार के गृह गये। मालोने प्रसन्न हो इच्छापूर्वक विचित्र विचित्र पुष्प उन्हें दिए।

(८५ वां अध्याय) कृष्णने अनुलेपन लिए हुए, राजमार्गमें नवयौवना कृत्जाको देखा और उससे पूछा कि यह अनुलेपन किसका है। वह वोली कि हे कांत! में निरुवक्ता नामने विख्यात कंसके अनुलेपन कर्म करनेमें नियुक्त हं। यह सुन्दर अनुलेपन आपर्रा प्रसन्नताके लिये है। जब कृत्जाने आदरपूर्वक कृष्णको अनुलेपन दिया, तब कृष्णने कृत्जाकी ठोटी पकड़ ऊपरको छठाकर और नीचेसे पैरोंको खींच उसको उत्तम खी बना दिया और उससे कहा कि, में फिर तेरे घर आईगा।

जैसा होगा, वैसा तुम देखोगे। इसके पीछे सांवके मूसल पेदा हुआ। राजा उपसेनने मूसलको नूर्णकर समुद्रमें फॅकवा दिया। वह चूर्ण समुद्रकी लहरोसे किनारेपर लगा और उसके शेष भाग कीलको एक मछली निगल गई। मछलीको छुन्धक पकड़ ले गया।

श्रीकृष्णने रात दिन पृथ्वी व आकाशमें उत्पात देख याद्वों से कहा कि उत्पातों की शांतिके ियं समुद्रपर चलो । सब याद्व कृष्ण और राम सिंहत प्रभास क्षेत्रमें गए, निदान जब बुकुर अंधकवंशी और याद्व प्रसन्न हो आनंद्से मद्पान करने लगे, तब नाश करनेवाली कलहरूपी आग्ने उत्पन्न हुई । वक्तभूत लकड़ीको ग्रहण कर सब परस्पर लड़ मरे । प्रशुम्न, सांव, कृतवम्मी, सात्यकी, अनिरुद्ध, अकूर आदि सब वक्ररूपी शरोसे परस्पर युद्ध करके हत हुए। कृष्णने भी कुपित हो उनको बहुत मुक्ते मारे । बलदेवजीने शेष याद्वोंको मूसलसे मारा ।

जव वलदेवजीने वृक्षके नीचे आसन प्रहण किया और उनक मुखसे एक महासर्प निकल समुद्रमे प्रवेश कर गया। तव कृष्णने दारक सारथींसे कहा कि मैं भी इस शरीरको त्यागूंगा और संपूर्ण नगर समुद्रमें इवेगा, इस लिये द्वारकामें रहना उचित नहीं है। तुम जाकर अर्जुन नसे कहो कि अपनी शक्तिभर जनोंका पालन करें। जब दारकने जाकर कृष्णका संदेशा कहा, तब द्वारिकावासियोंने अर्जुन और यादवासिहत आकर कृष्णको नमस्कार किया और जसा कृष्णने कहा, वैसाही उन्होंने किया।

श्रीकृष्ण परोंको परेंसि मोड़कर योगमे युक्त हुए, उस समय जरानामक लुव्धक मूस-लावशेष लोहेकी कीलसहित वहां आया। उसने मृगके आकारवाले परेंको देख उसको तोमरसे वेधा, पीले भगवानको देख उसने कहा कि हे प्रभो । मैंने हरिणकी शंका करके बिना जाने यह काम किया है, आप क्षमा कीजिए। जब भगवान प्रसन्न हुए, तब आकाशमार्गसे एक विमान आया, लुव्धक उसमे बैठ स्वर्गको गया। कृष्ण भगवानने मनुष्य शरीरको लाग दिया।

(९९ वां अध्याय) कृष्ण वलदेव तथा अन्योके शरीरोंको देख अर्जुन मोहको प्राप्त हुए। किमंणी आदि आठों रानियोंने हरिके शरीरके साथ अग्निमें प्रवेश किया। रेवती वलरामकी देह सिहत सती हुई। वसुदेव की स्त्री, देवकी और रोहिणी भी अग्निमे जल गई। अर्जुनने यथा विधिसे सबका प्रेतकर्म किया। जिस दिन. कृष्ण भगवान स्वर्गको गए, उसी दिन कलियुग उत्पन्न हुआ। समुद्रने उपसेनके गृहको छोड कर समस्त द्वारिकाको डुवा दिया।

अर्जुनने समुद्रके पास बहुतसे धान्य सिहत सब जनोका बास कराया। आभीरोने सलाह की कि यह धनुष बाणवाला अर्जुन ईश्वरको मारकर क्षियोंको ले जाता है, सहस्रों आभीर अर्जुनके पीछे दौड़े। अर्जुन कष्टसे धनुषपर प्रत्यंचा चढाने लगे, पर चढानेसे उनका मन शिथिल होगया। फिर अर्जुनने शरोंको छोड़ा, पर वे भेदन न करसके। निदान अर्जुनके देखते प्रमदोत्तमा (श्विये) आभीरोंके साथ चली गई। अर्जुन रोदन करने लगे। उसी समय अर्जुनके धनुष, अस्त्र, रथ, और घोड़े चले गए।

अर्जुनने इंद्रप्रस्थमें अनिरुद्ध वज्रुको राजतिलक दे, हस्तिनापुरमे जाकर युधिष्ठिर आदि पांडवोंसे सब वृत्तांत कह सुनाया । पांडव लोग हस्तिनापुरका राजतिलक परीक्षितको देकर वनके। चले गए।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण-( कृष्णजन्मखंड, ५४ वां अध्याय ) श्रीकृष्णने वसुदेवके प्रभासके यज्ञमें राधिकाका दर्शन किया। उस समय राधिकाका वियोग १०० वर्ष पूर्ण हानेपर श्रीदामा

का शाप मोचन हुआ। फिर कृष्णचन्द्र राधिका सिहत वृन्दावनमें गए और वहाँ १४वर्ष राधिका सिहत रास मंडलमे रहे। कृष्ण भगवान ११ वर्ष वाल अवस्थामे नन्दके गृह, १०० वर्ष मथुरा और द्वारिकामें और १४ वर्ष अंतके रासमंडलमें रहे। इस तरहसे १२५ वर्ष पृथ्वीमें रहकर कृष्ण भगवान गोलोकमे चले गए।

श्रीमद्भागवत-(११ वां स्कन्ध-६ वां अध्याय) कृष्णजी १२५ वर्ष मृत्युलोकमे रहे। इतिहास-मशुरा बहुत पुराना शहर है। चीनका रहेनवाला यात्री फाहियान सन ४०० ई० में मथुरा आया था। उसने कहा है कि मथुरा वौद्धोंका प्रधान स्थान है। हुएत्संग यात्री उससे२५० वर्ष बाद आया था, वह कहता है कि मथुरामें २० बौद्धमठ और ५ देवमन्दिर हैं।

सन १०१७ ई० में गजनीका महमूद मथुरामें आया । उसने यहां २० दिन रहकर शहरको जलाया और मन्दिरोके बहुत असवाब छट छ गया ।

सन १५०० में सुलतान सिकन्दर लोदीने पूरी तरहसे मथुराको छ्टा।
सन १६३६ में शाहजहांने मथुराकी देवपूजा उठा देनेके लिये एक गवर्नर नियत किया। सन
१६६९-१६७०में औरंगजेबने शहरके बहुतरे मन्दिर और स्थानोंको नष्ट किया। सन १७५६ में
अहमदशाहके अधीन २५००० अफगान घोड़सवार एक तिवहारपर मथुरामे आए, उन्होंने सव
यात्रियोंको बड़ी निर्देयतासे मारा और वहुतेरोंको कैदी वना लिया।

#### वृन्दावन ।

मथुरासे ६ मील उत्तर यमुना नदीके दिहने किनारेपर वृन्दावन एक म्युनिस्पिल कसवा और प्रख्यात तीर्थ-स्थान है मथुराके छावनी-स्टेशनसे८ मीलकी रेलवे शाखा वृन्दावको गई है, जिसपर छावनी-स्टेशनसे २ मील उत्तर मथुरा शहरका स्टेशन है, जहां वृन्दावनके जानेवाले यात्री रेलगाड़ीमे वैठते हैं।

इस सालकी जनसंख्याके समय वृत्दावनमें ३१६११ मनुष्य थे, अर्थात् १६३६९ पुरुष और १५२४२ स्त्रियां । जिनमे ३०५२१ हिन्दू, ९७६ मुसलमान, ६५ जैन, २७ सिक्ख आर २२ कृस्तान थे ।

कालीदहकी यमुनाने छोड़ दिया है। नीचे लिखेहुए मन्दिरोके अतिरिक्त वृन्दावनमें शाहजहांपुरवालेका वनवाया हुआ राधागोपालका मन्दिर, टिकारीकी रानीका वनवाया हुआ इन्द्रिकशोरका मन्दिर और दूसरे छोटे वड़े वहुत मन्दिर हैं. जो मनुष्य त्रजमें वास करना या उसीमें जन्म विताना चाहते हैं, वे वृन्दावनहीं निवास करते हैं। यहां कई सदावर्त छंग हैं बहुतेरे पत्थरके मकान बने है। वृन्दावनके पड़ोसमें महारानी अहिल्यावाईकी वनवाईनुई लाल पत्थरकी एक वावली है, जिसमें ५७ सीडियां वनी हैं।

श्रावण मासके शुक्त पहुँके आरंभसे पूर्णिमातक मिन्द्रोंमे झूलनका बड़ा उत्सव होता है, उस समय हजारो यात्री दर्शनके लिये वृन्दावनमे आते हैं। कार्त्तिक, फाल्गुन ओर चैत्रमें भी यात्रियोकी भीड़ होती है।

वृन्दावनमे जिस स्थानपर बड़े बड़े मिन्दर और मकान बने है, वहां ५०० वर्ष पहले जंगल था। सन् ईस्त्रीकी सोलहवीं और सत्रहवीं सदीके बनहुए ४ बड़े मिन्दर है। गोविंद्द-बजी, गोपीनाथ, युगलिकशोर और मदनमोहनका। नए मिन्दरोंमें रंगजीका मिन्दर, लाला वायूका बनवाया हुआ मिन्दर, ग्वालियरके महाराजवाला मिन्दर और शाह विहारील उत्त मिन्दर अत्युक्तम दर्शनीय है। गोपीश्वर महादेव बहुन पुराने समयके हैं।

### वृन्दावनमं गोविन्द्देवजीका मन्दिर.



गोविंद्देवजीका मंदिर-गृहदावन वसबेमे प्रवेश करनेपर बाई ओर लाल पत्थरसे बना हुआ गोविंद्देवजीका विचित्र मिन्द्र देख पड़ता है। यह मिन्द्र अपने ढबका एकही है, जिसकी शिल्पविद्या और बनावटको देख यूरोपियन लोग चिकत हो जातेहैं। यद्यपि यह बहुत जिसकी शिल्पविद्या और बनावटको देख यूरोपियन लोग चिकत हो जातेहैं। यद्यपि यह बहुत बड़ा नहीं है, तथापि इसका मेकदार प्रतिष्ठाके लायक है। बाहरी ओरसे ठीक नहीं जात-बड़ा नहीं है, तथापि इसको मेकदार प्रतिष्ठाके लायक है। बाहरी ओरसे ठीक नहीं जात-पड़ता कि किस तरहसे इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था। इसके ऊपर ५ टावरथे, जो पड़ता कि किस तरहसे इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था। इसके उपर ५ टावरथे, जो नष्ट हो गए है।

जगमोहनके पश्चिम बगलपर पूर्वमुखका निज मन्दिर है, जिसमें गोविंद्देवजीकी मूर्ति थी और अब बिना प्राण प्रतिष्ठाकी देव मूर्तियोंका पूजन एक बंगाली बाह्यणकी ओरसे होताहै। मन्दिरके पीछे दोनों कोनोके समीप शिखर दूटे हुए २ मन्दिर है।

जगमोहन लगभग १७५ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा तीन तरफ खुलाहुआ अपूर्व बनावटका है। इसका मध्यभाग पश्चिमसे पूर्वतक ११७ फीट और दक्षिणसे उत्तरतक १०५ फीट लम्बा है। जगमोहन ४ भागोंमें विभक्त है। मिन्दरके समीपके हिस्सेमें छतके नीचे उत्तर और दक्षिण बालाखाने हैं। इसके पूर्वका भाग बहुत ऊंचा उत्तर और दक्षिणको निकला हुआ और दक्षिण बालाखाने हैं। इससे पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोमंजिले वालाखाने हैं, जिसमें छतके नीचे बालाखाने हैं। इससे पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोमंजिले वालाखाने हैं, और इससे भी पूर्व अंतवाले भागमें पश्चिमके अतिरिक्त ३ और बालाखाने है। छतके नीचेके हैं, और इससे भी पूर्व अंतवाले भागमें पश्चिमके अतिरिक्त ३ और बालाखाने है। छतके नीचेके संपूर्ण बालाखाने इस दबसे बनेहें कि उनमे वैठकर बहुत आदमी जगमोहनके भीतरका उत्सर संपूर्ण बालाखाने इस दबसे बनेहें कि उनमे वैठकर बहुत आदमी जगमोहनके भीतरका उत्सर वा नाच ऊपरसे देख सकें। अङ्गरजी सकीरने ३८००० हपया लगा कर, जिसमें जयपुरके महाराजाने ५००० हपया दिया, हालमें इस मिन्दरको दुरुल करवाया है।

कपस्वामीनामक एक वैष्णव जब नन्दगांवमं गौओं के लिये खिड़क बनवा रहे थे, उस समय खोदने पर एक मूर्ति मिली, जिसका नाम गोविन्ददेवजी. कहा गया । वह मूर्ति पीछे चन्दावनमें लाई गई। कपस्वामी और सनातन स्वामी दोनों विष्णवों के प्रवन्धसे आंवेरके राजा मानसिंहने सन १५९० ईस्वीमें इस मन्दिरको बनवाया और इसमें गोविन्ददेवजीको मूर्तिकी स्थापना की। पीछे दुष्ट और ज्ञेबने इस मन्दिरके तोड़नेका हुक्म दिया, मन्दिरके ऊपरका हिस्सा तोड़ दिया गया। उस समय राजा मानसिंहके वंशके लोग गोविन्ददेवजीको आंवेरमें ले गए, सवाई जयसिंहने जब आंवेरको छोड़कर अपनी राजयानी जयपुर बनाई, तव जयपुरमें राजमहलेक सामने एक उत्तम मन्दिर बनाकर उसमें गोविन्ददेवजीको मूर्ति स्थापित की।।



रज्ञजीका मन्दिर—यह मन्दिर द्रविड़ियन ढाचेका मधुरा और वृन्दावनके.संपूर्ण मन्दि-रोंसे विस्तारमें वड़ा और प्रसिद्ध है। यह पूर्वसे पश्चिमको लगभग ७७५ फीट लम्बा और उत्त-रसे दक्षिण ४४० फोट चौड़ा पत्थरसे बना है। गोपुरोंमें चारोंओर मूर्तियां बनी हैं। मन्दिर से पूर्व एक बड़ा घरा है, जिसमें बरागी लोगोंके रहनेके मकान है। और पश्चिम एक दूसरा वेरा है, जिसमें भोजन बा सदावर्त्तके समय कंगले एकत्र होते हैं तथा गाड़ी और एक्के खड़े होते है। प्रतिदिन लगभग १०० आदमी मन्दिरमे खिलाए जाते हैं। अनार्य लोग और नीच जातिके हिन्दू मन्दिरके कोटके भीतर नहीं जाने पाते है।

(नं०१) रंगजीका निज मिन्द्र पत्थरकी ३ दीवारोंसे घरा हुआ है। सबसे भीतरके वेरेके आंगनमें पूर्व मुखका छतदार मिन्द्र है, जिसमें तीन देवढ़ोंके भीतर रंगजीकी मनोहर मूर्ति है। जिसके समीप धानुवियह कई एक चल मूर्तियां हें, जो उत्सवोंके समय फिराई जाती है. मिन्द्रसे आगे उत्तम जगमोहन है, जिसके स्तंभोंमें पुतलियां बनाईहुई हैं और फर्शमें मार्बुलके उजले और नीले चोके लगे है समय समय पर मिन्द्रका पट खुलता है। जगमोहन से रंगजीकी झांकी होती है। आंगनके चारों वगलोपर मिन्द्र और मकान बने हैं, जिनके आगे दालान हैं। पूर्व और पश्चिमके दालानोंमें आठ आठ और उत्तर और दक्षिणके दालानोंमें चौवीस २ खंभे लगे है। प्रत्येक खंभोंमें आठ२ पुतली बनी हैं। निज मिन्द्रकी परिक्रमा करते हुए इस कमसे देवता मिलते है। दक्षिण शिखरदार छोटे मिन्द्रमें दाऊजी, एक मकानमें नृसिंहजी और सुदर्शन चक्र है, उत्तरके मकानोंमें वेणुगोपाल, सत्यनारायण, सनकादिक, राम, लक्ष्मण और जानकी, बद्रीनारायण, शिखरदार छोटे मिन्द्रमें रामानुजस्वामी और सेठजी के गुरु रंगाचार्य्य स्वामी हैं। जगमोहनके आगे ६० फीट ऊंचा ध्वजास्तंभ है, जिसपर तांबे का पत्तर जड़कर सोनेका मुलम्मा किया हुआ है। घरेके पूर्वओर तिन मंजिला गोपुर है।

(नंवर २)-दृसरे घेरेमे चारों वगलोपर अनेक मकान और मकानोंके आगे ओसारे है। पश्चिम-दिश्चणिक कोनेके पास शिखरदार मिद्रिसे राम और लक्ष्मण और पश्चिमोत्तर के कोनेके पासवाले मिद्रिसे शयन रंगजी वा पौढ़ानाथ है। द्राविड़के श्रीरंगजीके मिद्रिस की रीतिसे इसमे मूर्तियां हैं। रंगजी शेषशायी भगवान शयन करते हैं। इनके पायतावे और मुकुट सोनहरे हैं। पासमे लक्ष्मी और ब्रह्मा हैं। आगे ३ उत्सव मूर्तियां हैं। मंदिरसे पूर्व ४८ स्तंभोंका दालान है। इस घेरेके पश्चिम बगल पर ९० फीट ऊंचा ७ खनका गोपुर और पूर्व बगल पर ८० फीट उंचा ५ खनका गोपुर है।

(३) बाहरवाछे तीसरे घरेमें चारों बगलें। एक कोठारियां और कोठिरियों के आगे। ओसारे हैं। पूर्वओर मिन्दरके बांए सरोवर, दिहेंने छोटा उद्यान, और दोनोंके मध्यमें गोपुर के सामने १६ स्तंभों पर मुख्वा मंडप है। घरेके पूर्व बगलपर एक खनका गोपुर, पश्चिम बगलके मध्यभागमें ९३ फ़ीट उंचा प्रधान फाटक और दोनों कोनोंके पास मकान है।

मथुराके मणिरामके पुत्र (पारिखजीके दत्तकपुत्र) सुप्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचन्द थे, जिनके अनुज सेठ राधाकृष्ण और सेठ गोविंददासने ४५००००० रुपयेके वर्चसे इस मन्दिरको वनवाया, जिसका काम सन् १८४५ ईसवीमें आरंभ और सन १८५१ में समाप्त हुआ। सेठोंने भोग, राग, उत्सव, मेळा, आदि मन्दिर संवंधी खर्चके लिये ५३ हजार रुपये वचतका, प्रवंध जो ३३ गांवोसे आता है, करदिया। पश्चात् इन्होंने मन्दिरकी संपत्तिको अपने गुरु रंगाचार्यन

को दानपत्रद्वारा दे दिया । स्वामी रंगाचार्य्यने एक वसीयतनारा लिखकर मन्दिरके प्रबंधके लिये एक कमीटी नियतकर दी । कमिटी द्वारा मन्दिरका प्रबंध होता है । कमिटीके प्रधान सेठ राधाकृष्णके पुत्र सेठ लक्ष्मण दास सी० आई० ई० हैं।

प्रतिवर्ष चैत्रमें मन्दिरके पास ब्रह्मोत्सवनामक मेला होता है, जिसको रथका मेला भी कहते हैं। चैत्र बदी २ से १२ तक रंगजीकी चल प्रतिमा प्रतिदिन भिन्न भिन्न सवारियोंपर



निकलती है और विश्रामवाटिकातक जाती है। सोनेका सिंह, सोनेकी सूर्व्यप्रभा, चांदीका हंस, सोनेका गरुड़, सोनेके हनुमान, चांदीका शेप, कल्पवृक्ष, पालकी, शार्दूल, रथ, घोड़ा, चंद्रप्रभा, पुष्पकिमान आदि नाना रंग, नानाभांतिकी सवारी निकलती हैं। काष्ट्रका सुन्दर रथ बुजेसा ऊंचा बना है। पीप सुदी ११ से माघ बदी ५ तक रंगजीके मन्दिरमें वैकुष्ठोत्सव की वड़ी धूमधाम रहती है।

लाला वावृका मन्दिर-रङ्गजीके मन्दिरके उत्तर वङ्गाली कायस्थ लाला वावृका बनाया हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ई० मे बना। मन्दिर और जगमोहन पत्थरके हैं। इनके शिखर उजले मार्चुलके और फर्श उजले और नील मार्चुलके हैं। मन्दिरमें कृष्ण-चन्द्रकी ज्यामल मूर्ति जामा और पगड़ी पहने हुई है, जिसके वाएं लहंगा पहने हुई राधा और दिने लिलता खड़ी हैं। मन्दिरके आगे छोटी फुलवाड़ी और चारी तरफ दीवार हैं। यहां भोग रामकी बड़ी तथ्यारी रहती है, वहुत लोग भोजन पाते हैं।

ग्वालियरके महाराजका मन्दिर-लाला वावृके मन्दिरसे थोड़ा उत्तर २२५ फीट लम्बे और १६० फीट चोड़े घरेमें ग्वालियरके महाराजका उत्तम मन्दिर है, जिसको ब्रह्मचारीजीका मन्दिर भी कहते हैं। कोई कोई राधागोपालका मन्दिर कहते है। निज मन्दिरके ३ द्वार हैं। वी-चके द्वारसे राधागोपालकी दिहनेके द्वारसे हंसगोपाल, नारद और सनकादिककी, और मन्दिरके वाएंके द्वारसे नृत्यगोपाल और राधाकृष्णकी मनोहर मूर्तियोकी झांकी होती है। मन्दिरके आगे लम्बा चौड़ा दोमंजिला उत्तम जगमोहन है, जिसमें ३६ जगह स्तंभ लगे है। किसी असी जगह दी दो और किसी किसी जगह चार चार खंभे लगे हैं। संपूर्ण खंभोंमे मेहराव

। जगमोहनका फर्श उजले और नीले मार्चुलके दुकड़ोंसे वना है, जिसपर रात्रिमे रासलीला होती है। ऊपर छतके नीचे चारों तरफ वालाखाने हैं। घेरेके चारों बगलोपर मकान और उनके आगे दालान ह

ग्वालियरके मृत महाराज जयाजी रावने सन १८६० ई० मे ४००००० रुपयेके खर्चसे ब्रह्मचारीजी द्वारा इस मिन्द्रिको बनवाकर मूर्तियोंकी प्राणप्रतिष्ठा करवाई। मिन्द्रिके आगे ब्रह्मचारीजीकी शिलामूर्ति है।

गोपेश्वर महादेव-ग्वालियरके मन्दिरसे उत्तर एक मंदिरमे लिगस्वरूप गोपेश्वर महादेव हैं, जिनकी पूजा जल, पुष्प, बेलपत्र, आदिसे यात्रीलोग करते है ।

वंशीवट-गोपेश्वरसे आगे जानेपर एक छोटा पुराना वटगृक्ष मिलता है, जिसके समीप एक कोठरीमें ऋष्णकी मूर्ति और रासलीलाके चित्र हैं।

राम-लक्ष्मणका मन्दिर-आगे जानेपर यह मन्दिर मिलता है। मन्दिरका फर्श जिल्ले और नीले मार्बुलका है, आंगनके तीनो बगलोंपर दोमंजिले मकान हैं। मशुराके सेठने रङ्गजीके मन्दिरसे पहिले इस मन्दिरको बनवाया।

गोपीनाथका मन्दिर—आगे जानेपर गोपीनाथका पुराना मंदिर मिछता है, जिसको कच्छवाले राय सीतलजीने (जो बादशाह अकवरके अधीन एक अफसर थे) सन १५८० ई० मे बनवाथा। मन्दिर सुन्दर है, परन्तु पुराना होनेसे इसके कंगूरे और जगह, जगहके पत्थर गिरते जाते हैं। गोपीनाथके दहिनी ओर राधा और वाई ओर लिखताकी मूर्ति है।

इसके समीप गोपीनाथका नया मिन्द्र है, जिसको सन् १८२१ ई० मे एक वंगाली नन्दकुमार बोसने वनवाया। मिन्द्र सुन्द्र है। पूर्वोक्त पुराने मिन्द्रके समान इसमें भी तीनों मूर्तियां हैं। दोनों मिन्द्रोंमें बङ्गाली पुजारी और अधिकारी हैं।

शाह विहारीलालका मन्दिर—चीरहरन घाटसे पूर्व लिलतिनकुंजनामक अति मनोहर राधारमणका मन्दिर है, जिसको लखनऊके शाह विहारीलालके पौत्र शाह कुन्दनलालने १०००००० रुपयेके खर्चसे बनवाया।

मिद्दिर दक्षिणसे उत्तरको १०५ फीट छम्बा पूर्वमुखको है, जिसमे ४ कमरे वने है । दिक्षणके कमरेमें भगवानका सिंहासन और वैठकी इत्यादि शीशेकी सामग्री है इससे उत्तरके कम-रेमें राधारमणकी सुन्दर मूर्ति है, जिसके उत्तर मुख्वां जगमोहन बना है । जिसके चारों ओर तीन तीन दरवाजे हैं, जिनके बीचकी दीवारों में कई एक रंगके बहुमूल्य पत्थरके टुकड़ों की 'पचीकारी करके मूर्तियां बनाई गई हैं। मिन्दरकी तरफ तीनों द्वारों के किवाड़ों में सुनहरे चित्र और सुनहरी ६ मूर्तियां और उत्तरवाले तीनो द्वारों के किवाड़ों में सुनहरे काम और सुनहरे ६ मोर बनाए गए हैं। भीतरकी दीवार और फर्ज मार्चुलके हैं। दीवारके उपर छतके नीचे १२ पुतली बनी है इससे उत्तरका चौथा कमरा तीनो कमरोसे छम्बा है, जिसको वसंत कमरा कहते हैं। उत्सवों के समय भगवानकी उत्सव मूर्तियां अर्थात् चल मूर्तियां इसमे घेठाई जाती हैं। इसमे कांच शीशेके उत्तम सामान भरे हे। बड़े बड़े २१ झाड़, २०दीवालगीर, १३ वेठकी, दीवारके पास ५ बहुत बड़े और ४ इनसे छोटे आइने हें, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवालगीर और वेठकी हैं। इसके पूर्व ५ दरवाजे है। सम्पूर्ण दरवाजे वन्द रहते हे। सर्वसाधारण इसको नहीं देख सकते।

चारों कमरोंके पूर्व बगलपर बड़ा दालान है, जिसमें श्वेत मार्बुलके बड़े और मोटे १२ गोलाकार और १२ ऐठुएं नक्काशोंके उत्तम स्तम लगे हैं। दालानकी दीवार और फर्शमी श्वेत मार्बुलसे बने है। दालानके उत्तर भागके फर्शपर श्वेत और नीले मार्बुलकी पवीकारी करके शाह विहारीलालके घरानेकी ९ मूर्तियां बनाई हुई है। (१) शाह विहारीलाल (२) इनके पुत्र गोविदलाल (३) इनकी स्त्रों (४) इस मिन्ड्रिके बनानेवाले गोविदलालके बड़े पुत्र शाह कुर्नलाल (५) कुंद्नलालकी स्त्रों (६) कुंद्नलालके छोटे भाई फुंर्नलाल (५) कुन्द्र-नलालकी स्त्रों (८) फुंर्नलालके पुत्र माधवीशरण और (९ वीं) कुन्द्नलालकी पुत्रों। शाह विहारीलालकी संतानोंमेसे अब कोई नहीं है। माधवीशरणकी पत्री वर्तमान है, जो बहुधा यहांहीके मकानमें रहा करती है। दालानके उपर १० पुतालिया और दोनो बाजुओपर मार्बुलके खेडे वडे २ सिंह है। दालानके दक्षिण भागमें ५ हाथ लम्बे और ४ हाथ चीड़ी मार्बुलकी चीकी है।

दालानसे पूर्व मार्चुलका फर्श लगा है, जिसके दोनों और अर्थान् मन्दिरके दिने और वाएं फन्वारेकी कल हैं। जिनके उत्तर और दक्षिण मार्चुलके छोटे छोटे एक एक मटप हैं, जिनके पूर्व पत्थरके वनेहुए आठपहले दोमजिले एक एक मंदप हैं। जिनके उपर आठ अठ एतली वनी है।

चारो कमरोके पश्चिम वगलपर पत्थरके उत्तम स्तंभ त्रोहुए दोहरे दात्रान हैं. जिनमें पश्चिम पत्थरकी सड़कें वान्धाहुआ छोटा उद्यान है। उद्यानने पश्चिम यमुनारे दिनार तक वड़ा मकान है।

चीरहरण घाट-शाहजीं मन्दिरके पाछे यमुनाके किनारे पत्थरसे वांघा हुआ चीरहरण घाट है, जिसपर यात्रीगण स्नान करते हैं। घाटपर पाकरके वृक्षके समीप एक दूसरी तरहके कदंबका पुराना वृक्ष है, जिसकी शाखोपर कपड़ेके कई एक दुकड़े छटकाए गए हैं।

मदनमाह्नजीका मन्दिर—यह मन्दिर एक वाटके समीप दो वृक्षोंके नीचे ६५ फीट ऊंचा है। मन्दिरपर बहुतेरे सर्पोंके सिर वने हैं। मन्दिरमें अब शालप्राम और दो चरणिवह है। मदनमोहनजीकी मूर्तिको सनातन०स्वामी लाएथ, जो अब मेवाड़ प्रदेशके कांकरीलीमें है।

युगलिकशोरका मिन्दर-केशीघाटके समीप युगलिकशोरका मिन्दर है, जिसको सन १६२७ ई० में नंदकरण चौहानने बनवाया।

सेवाकुंज—बड़े घरेके भीतर बहुत प्रकारकी छताओंका जंगछ और तमाछ आदिके बहुतरे पुराने वृक्ष हैं। घरेके भीतर एक छोटे मिन्द्रमें श्रीकृष्ण आदिकी मूर्तियां हैं। समय समयपर मिन्द्रका पट खुछता है। एक पुजारी बही छिये वैठा रहता है, जो यात्री दो चार आने देता है, उसका नाम वह अपनी बहीमें छिख छेताहै। दूसरे स्थानपर छिठताकुंडनामक बावली है, जिसमें एक ओर पानीतक सीढ़ियां हैं। इस कुंजमे सैकड़ों बन्दर रहते हैं, जिनको यात्रीगण चने वा मिठाई खिछाते है।

सेवाकुंजके दरवाजेसे वाहर एक मन्दिरमें वनविहारीजीकी मूर्ति है। आगे जानेपर एक मन्दिरमे दानविहारीजीका दर्शन होता है।

जयपुरके महाराजका मन्दिर— मधुरासे वृन्दावन जानेवाली पक्की सड़कके बाएं बगलपर वृन्दावन कसवेके बाहर यह वृहत् मन्दिर बनरहा है, जो तय्यार होनेपर भारतके उत्तम मन्दिरोमेसे एक होगा। इसका नाम जयपुरके वर्तमान महाराज सवाई माधवसिंहके नामसे माधव-विलास पड़ा है।

संक्षिप्त प्राचीनकथा-ब्रह्मवैवर्त पुराण—(कृष्णजनमखंड, ११वां अध्याय) सत्ययुगमं केदारनामक राजा था, जो जैगीषव्य ऋषिके उपदेशसे अपने पुत्रको राज्य दे वनमें गया और बहुत कालपर्थ्यत तपस्या करके गोलोकमें चला गया। केदारकी वृन्दानामक पुत्री कमलाके अंशसे थी। उसने किसीसे विवाह नहीं किया और गृहको छोड वनमें जाकर तपस्या करने लगी। सहस्र वर्ष तपस्या करनेके उपरांत कृष्ण भगवान प्रकट हुए। वृन्दान यही वर मांगा कि मेरे पति आप होइए। इस पर कृष्णने कहा अच्छा। तब वृन्दा ऐसा वर-वान ले कृष्णके सहित गोलोकमें गई। जिस स्थान पर वृन्दाने तप किया, वही स्थान वृन्दावन नामसे प्रसिद्ध हो गया।

पद्मपुराण—(पातालखंड, ६९ वां अध्याय) ब्रह्मांडकं ऊपर अत्यन्त दुर्लभ नित्य रहने-पद्मपुराण—(पातालखंड, ६९ वां अध्याय) ब्रह्मांडकं ऊपर अत्यन्त दुर्लभ नित्य रहने-वाला विष्णुभगवानका वृन्दावननामक स्थान है। वैकुंठ आदिक स्थान उसके अंशके अंश है। वहीं अपने अंशसे भूतलपर भी वृन्दावनहोंके नामसे प्रसिद्ध है। वृन्दावन यमुनाके दक्षिण ओर है। इसमें गोपेश्वरनामक शिवलिंग स्थापित है। वृन्दावन नाशरहित गोविंददेवजीका परमित्रय स्थान है।

(७० वां अध्याय) १६ प्रकृतियां कृष्णचन्द्रजीको अति प्रिय हैं। १ राधा २ लिलता ३ इयामला ४ धन्या ५ हरिषिया ६ विशाला ७ शेव्या ८ पद्मा ९ क्रमणिका १० चारुचद्रा-वती ११ चद्रावली १२ चित्ररेखा १३ चंद्रा १४ मद्नसुन्द्री १५ प्रिया और १६ वी चंद्ररेखा, इन सबोंमें वृन्दावनकी स्वामिनी राघाजी और चंद्रावली गुण, सुंदरता और रूप में समान है।

(७५ वां अध्याय) भगवानने कहा, वृत्दावनमें रहने वाले पशु पक्षी कीटादि सद देवता है। जो कोई इसमे वसते हैं, वह सब मरनेपर हमारे समीप जाते है। ५ योजन वर्गा-त्मकमें संपूर्ण वृत्दावन हमारा रूप है।

शिवपुराण-(८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरा (देश) मे गोपेश्वर शिवलिंग हैं जिसकी पूजासे गोपोको अति सुख प्राप्त हुआ।

वाराहपुराण-( १४७ वां अध्याय ) वृन्दावन विष्णुका सदा प्याराहै । जो मनुष्य वृन्दावन और गोविंद्का दुर्शन करतेहै, उनकी उत्तम गित होतीहै ।

(१५० वां अध्याय) वाराहजीने कहा, जहां हम (अर्थात् कृष्ण) ने गौओं और गौप वालकों के साथ अनेक भांतिकी कीड़ा की है, वह वृन्दावन क्षेत्र है। जो वृन्दावनमें प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोक में जाता है। वृन्दावन में जहां केशी असुर मारा गया, वहां केशीतीर्थ है, उसमे स्नान करनेसे शतवार गंगास्नान करनेका फल होता है। और वहां पिंडदान देनेसे गयाके समान पितरें की वृिप्त होती है। वृन्दावन में द्वादशादित्य तीर्थ है। वहां ही हमने कालिय सपैका दमन कियाथा और सूर्य्यको स्थापित किया।

श्रीमद्भागवन—( द्शमस्कन्ध-११ वां अध्याय ) जव गोकुलमें वड़े उत्पात होने लगे, तब गोकुलवासी वृन्दावनमे आबसे ।

(१६ वां अध्याय) वृन्दावनके कालीद्हमें कालीनागके रहनेसे उसका जल खांलता या। वहां कोई वृक्ष नहीं ठहर सकता, केवल एक कद्मका अविनाशी वृक्ष वहां था। एक समय गरुड़ अपने मुखमें अमृत' लिए हुए उस वृक्ष पर आ वैठा, उसकी चांच से अमृतका एक वृंद वृक्षपर गिर पड़ाथा, इसिलये उसपर कालीनागका विप प्रवेश नहीं करता। एक दिन कृष्ण जी कद्मके वृक्ष पर चढ़ कालीद्हमें कूद पड़े। काली नाग कोध करके दौड़ा। कृष्णने उसके शिरका मर्दन करके काली सर्पको कालीद्हसे निकाल दिया। उसी दिनसे वहांका यमुनाजल अमृतके समान हो गया (आदि ब्रह्मपुराणके ७८ वं अध्याय में भी यह कथा है)।

(२२ वां अध्याय) कृष्णजी वंशिवट जाकर ग्वाल वालाके साथ गी चराने लगे।

त्रहाँववर्त्तपुराण—(कृष्णजन्मखंड -२७ वां अध्याय) त्रजकी गोपियोंने एक मास दुर्गांके स्तव पढ़ कर त्रत किया और त्रत समाप्तिके दिन नाना विधि और नाना रंग के वस्नोंको यमुना तटमें रखकर स्नानके लिये जलमे नंगी पैठीं, और जलकीड़ा करने लगी कृष्णके सखाओंने उन वस्नोंको लेकर दूर स्थानपर रख दिया। श्रीकृष्ण कुछ यस प्रहण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ गए। गोपीगण विनयपूर्वक कृष्णसे वोली कि वन्त्र देशे! उस समय जब श्रीदामागोप वस्नोंको दिखाकर फिर भाग गया, तब राधाकी आजान गोपियां जलसे वाहर हो गोपोंके पीछे धावती हुई वस्नोंके समीप पहुची। जब गोपोंने उसकर कृष्णके हाथमे वस्नोंको दे दिया, तब कृष्णने संपूर्ण वस्नोंको करमबे युक्त ही जान्ये। रख दिया। जब राधाने कृष्णकी स्तुति की, तब गोपियोंके वस्न मिल गए। वे तब नमाप्त करके अपने अपने गृह चली गई। (श्रीमद्गागवत-१० वें स्कृषके २२ वें अध्यायमें भी चीर हरणकी कथा है)।

# नन्दगांव।

मशुरासे २४ मीले नन्दगांव एक छोटी वस्ती है । मशुरासे छातागांवतक १८ मील पक्षी सड़क ह। छाता मशुरा जिलेमें एक तहसीलोका सदर स्थान है, जिसमे सन १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय ६०१४ मनुष्य थे। इसके वाजारमें पूरी मिठाई मिलती हैं। उससे आगे खिद्रेवन होती हुई ६ मील कची सड़क है। एका सर्वत्र जाते हैं। नंदगांव एक छोटे टीलेपर वसा है। मकानोंकी छत मट्टीसे पाटी हुई हैं। यहांके मिट्टिंग कृष्ण, वलदेव और नन्द, यशोदाकी मूर्तियां हैं। टीलेके नीचे पत्थरसे वना हुआ पामरीकुण्डनामक पक्षा सरोवर है। वस्तीके आसपास करीलका जंगल लगा है।

## बरसाने।

नंदगांवसे वरसाने तक ४ मील लम्बी सड़क है। वरसाने एक अच्छी वस्ती लंबी पहाडीके छोरके नीचे वसी है, जिसके पासही उपर लाडिली (राधा) जीका वड़ा मन्दिर है, जिसमें राधा और कृष्णकी मूर्तियां है। उससे नीचे एक मन्दिरमें नन्द्जी, उससे नीचे एक मन्दिरमें वृषमानुके पिता महाभानु और महाभानुकी पत्नी, और उससे भी नीचे भूमितल पर एक मन्दिरमे राधाके पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा और कई भ्राताओं की मूर्तियां है। वरसानेमें कई पक्षे मकान हैं। वस्तीसे बाहर वृषभानुकुण्डनामक पक्का सरोवर है, जिसके समीपके मकान उजड रहे है। वरसाने और गोवर्द्धनमें देशी लोग कृष्णका नाम छाड़कर केवल राधाकी जय पुकारते है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—(ब्रह्मांडपुराण—उत्तरखंड. राधाहृदय दूसरा अध्याय ) श्रीराधा रहिए करनेकी इच्छासे साकार होकर नारीक्षपसे प्रकट हुई। पीछे उसने अपने हृदयसे सबीन त्रिंगि एक पुरुषको उत्पन्न किया, जो अंगुलके एक पोरके वराबर कोटिसूर्यके तुल्य प्रकाश-वान था। वालकने एकार्णव जलमे पीपलके एक पत्तेको वहता हुआ देख उस पर निवास किया। मार्कडेय मुनिने उस वालकके मुख़मे प्रवेश कर भीतर ब्रह्माण्डको देखा। उस पुरुषकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ, जिसमे अनंतकोटि ब्रह्मा उपजे और सब अपने अपने ब्रह्मांडके सृष्टिकत्ती हुए।

(४ था अध्याय) उस पुरुपने जद्य राधासे कहा कि हे ईश्वरी तुम हमारे साथ कुळाचार (प्रसंग) करो, तब देवी बोळी कि रे दुराचार तुमने हमारे अंगसे जन्म लेकर हमसे पुंख्रळी के समान वाक्य कहा, अतएव मनुष्यजन्म लेने पर पुंख्रळीभावसे तुम्हारा मनोर्थ सिद्ध होगा वासुदेवने भी राधाको शाप दिया कि हे अधमे ! प्राकृत मनुष्यको तुग प्राप्त होगी अर्थात प्राकृत मनुष्य तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा (५ वां अध्याय) प्रलयके अंत होने पर भगवान अपने परम धाम गोलोकको गए और सहस्रो रमणीगणों सहित रम्यमाण होकर असंख्य वत्सर विताए।

(६वां अध्याय) यमुनाके पास गोवर्द्धन पर्वतके निकट, जहां ब्रह्मा करके स्थापित राधाकी अप्टभुजी प्रतिमा थी, उसके समीप गोकुल नगरमें लिलता आदि स्त्रियोंने जन्मप्रहण किया। गोकुलका राजा गोपोंका स्वामी महाभानुनामक गोप था, जिसके वृपभानु, रत्नभानु, सुभानु प्रातिभानु ४ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र वृषभानु राजा हुआ, जिसने कीर्तिदा नाम्नी स्त्रीसे अपना विवाह

किया। जब बहुत काल बीतनेपर भी वृषभानुको कोई-पुत्र नहीं हुआ, तब उसने ऋतु मुनिसे मंत्र प्रहण कर यमुना तीर कात्यायनीके निकट जाकर जपका अनुष्ठान किया । कात्यायनी प्रगट हुई और वृषभानुके हाथमें एक डिब देकर अंतर्द्धान हो गई । राजा उस डिबको ले अपने गृहमें आया। (७ वां अध्याय) जब वृषभानुने कीर्तिदाके हाथमें उस डिबको देदिया, तब वह दो खंड हो गया; जिससे चैत्र शुक्त नौमी को अयोनिसंभवा राधा प्रकट हुई। प्रमाराध्या देवी उप्र तपस्या द्वारा राधिता होकर राध्य हुइ थी, इस कारण वृपभानुने उस कन्याका नाम राधा रक्खा।

(८ वां अध्याय) एक समय सनत्कुमार गोलोकमें कृष्णके द्वारपर गए। द्वारपालने कहा कि इस समय श्रीकृष्ण राधाके साथ गोष्य स्थानमें हैं, थोड़ा विलंब कीजिए तब दर्शन होगा, महिंवेंने शाप दिया कि तुम अपने स्वामी और पुरवासियो सिहत पृथ्वीतलमें जाकर मनुष्य जन्म श्रहण करों। कृष्णके निर्देशसे संपूर्ण गोलोक—वासियोने पृथ्वीमें जाकर कुरु, वृष्णि, यदु, अंधक, दाशाई, भोज और बाह्रीक क्षत्रिय कुलमें जन्म लिया। दूसरे सहस्र सहस्र गोप गो-पियोंने गोकुलमें जन्मश्रहण किया। गोकुलमें राधाके अंशसे वृन्दा (तुलसी) और वर्व्वरी जन्मी; स्वयं राधाने कीर्तिदाके गृह जन्म लिया। कृष्ण अपने अंशसे कोशल राज्यमें जिटलाके गर्भसे जन्म लेकर आयान नाम से प्रसिद्ध हुए। जाटलाके तिलक और दुर्मद दो पुत्र और कुटिला, प्रभाकरी तथा यशोदा ३ पुत्री हुई। यशोदा नंद के साथ व्याही गई।

(१३ वांअध्याय) राजा वृषभानुने राधाकी यौवन अवस्था देख कर उसके विनाहके निमित्त कोशल राज्यमे माल्यवान गोपके गृह दूत भेजा। उस समय राधा यमुनातीर जाकर कृष्णकी आराधना करने लगी। जब माधव प्रकट हुए, तब राधा वोली कि हे प्रभो! मेरा पिता आयान से मेरा विवाह करना चाहता है, तुम अनुग्रह करके मुझसे विवाह करो। भगवान् वोले कि हे राधे! हमारा मानुल आयान है, हम माता यशोदाके सिहत उसके गृह जायंगे। जब मानुल आयानके अंकमे बैठ वृषभानुके गृह पहुंचेगे, तब वहां हम उसको नपुंसक करदेगे। तुमको हम एक और वरदान देते हैं कि हमारे भक्त हमारे नामके पिहले तुम्हारा नाम लेगे और जो हमारे नामसे पिले तुम्हारा नाम लेगा, उसको भ्रूणहत्याका पाप लगेगा (१४ वां अध्याय) वृषभानुने अपने गृहमे राधाके विवाहका महोत्सव किया। (१५ वां अध्याय) नंद निमंत्रित होकर यशोदा, कृष्ण, बलराम, उपनंद आदि गोपोके सिहत अपने श्रुर माल्यके गृह गए। गोपराज माल्य अपने पुरसे वरातके साथ वृपभानुके नगरमे पहुंचे। आयान कृष्णको नोदमें लिए हुए रथसे उतरा। वृपभानुने आयानको कन्यादान करनेकी इच्छा की, उम समय आयानको गोदमें स्थित श्रीकृष्णने अति रोपसे उसका पुरपत्त हर लिया, अर्थान् आयानको नपसक कर दिया। विवाह कालमें कृष्णने आयानको पीछे रख अपना हाथ पसार प्रतिप्रह—मूचक वायय कहा। इसके अनन्तर वृपभानुने वहुत वस्त, भूषण, रल, सेना और अनेकसंन्याक गर्दभ, उंट और मिहप और एक शत ग्राम अपने जामाता आयानको यीनुकमे दिए। गोपराज माल्य वर और कन्याके साथ अपने ग्राममें आया।

(१६ वां अध्याय) कृष्णचंद्रने त्रेणुध्विन करके राघाको युटाया और निमृत निद्धं जने राधा सिहत रमण करने छो । आयानकी माता जटिटाने राघाको सर्वत्र ढूंढा; जन बहुन मिटी तव उसने खोजनेके लिये आयानको भेजा। ऋष्णने उस समय माया करके कालीका रूप धारण किया। जन आयानने देखा कि राधा कालिकाको पूज रही है, तन अति प्रसन्न हो अपनी भाता और गोपियोंको लाकर राधाका सुचरित्र दिखलाया।

(२४ वां अघ्याय) जब सब गोकुछवासी राधाका कृष्ण सहित सर्वदा गुप्त स्थानमें सहवास और परस्पर छीलानुराग देखकर परस्पर काना कानी करके गुप्त भावसे राधाके कलंक की घोषणा करने छो।, तब राधाने श्रीकृष्णसे कहा कि हे प्रभा । मुझसे यह कलंक सहा नहीं जाता, मैं विष खाकर प्राण त्याग करूंगी । तव कृष्ण राधाको धैर्य्य देकर अपनी माया विस्तार कर कपट रोगी वनके अचेत हो गए और दूसरे रूपसे कपटवैद्य वनकर नन्दके गृह गए। वैद्य-राज, नन्द्रसे वोले कि एकपतिवाली स्त्रीसे एकशत छिद्रवाले घड़ेमे नदीका जल मंगाओ, उस जलसे कृष्ण चैतन्य होंगे। नन्दने वहुत पतिव्रता स्त्रियोंको शत छिद्रवाले घडेको देकर यमुना जल लानेको भेजा। जत्र जल भरने पर कुंभका जल छिद्रोंद्वारा गिर गया, स्त्रियां लजायुक्त हो बालू पर घंडेको रखकर भाग गई ( २५ वां अध्याय ) तव नन्दने कोशलके अधिकारमे राधाके श्वशुरके गृह दूत भेजा। आयानकी माता जटिला राधा आदि अपनी पुत्रियों और वहुत पतित्रता स्त्रियोको साथ छ नन्दके गृह आई । समस्त पतित्रता स्नियां- क्रमानुसार एक एक यमुनाम जाकर कुंभ पूर्ण करके चलीं, परन्तु शत छिद्रवाला कुंभ जलसे शून्य हो गया। जब सब स्त्रियां लिजत हो भाग गई, तब वैद्यराजने कहा कि हे नन्द्र ! वृषभानुकी पुत्री राधा जो माल्यके पुत्रसे व्याही गई है, एक पतिकी पतिव्रता ह, वह यमुनासे जल लावेगी तभी कल्याण होगा। नन्द बोले कि हे राधे ! तुम कुम्भम जल लाकर मुझको विपात्तिसे मुक्त करो । राधाने यमुनामे जाकर कुम्भको जलसे पूर्ण किया । कुष्णने कुम्भके छिद्रोको अनेक क्षपधरके आच्छादित कर दिया । राधाने जलपूर्ण घटको नन्दके गृह लाकर वैद्यराजको देदिया । वैद्यने इस औषिसे कृष्णको सचेत करिदया। संपूर्ण लोग राधाको साधु साधु कहने लगे। ( २६ वां) श्रीकृष्ण राधा सहित निभृत निकुञ्जमे अनुदिन विहारासक्त हो कण्ल बिताने लगे।

देवी भागवत—( नववां स्कन्ध, पहिला अध्याय ) गणेशकी माता हुर्गा, राधा, लक्ष्मी-सरस्वती और सावित्री ये ५ मूल प्रकृति हैं । ये पांची प्रकृतिके पूर्णावतार हैं । इनके अंशसे ग्रांगा, काली, पृथ्वी, पष्टी, मंगला, चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा आदि स्त्रियां हैं (५० वां अध्याय ) विना राधाकी पूजा किए कृष्णकी पूजाका अधिकारी कीई नहीं हो सकता।

ब्रह्मवर्क्त पुराण-( ब्रह्मखंड,४९ वां अध्याय ) एक दिन राधानाथ गोलोक के वृंदावनमें स्थित शतशृंग पर्वतके एक देशमें विरजा गोपीक साथ कीडा करते थे। ४ दातियान इस विषय को जानकर राधिकाको खबर दी। राधा कोध करके उस स्थान पर गई। कृष्णचन्द्रका सहचर सुदामा राधाका आगमन जान कृष्णचन्द्रको सावधान करके गोपगणोंके साथ भाग गया। कृष्णजी राधिकाके भयसे विरजाको छोडकर अंतर्हित हो गए। विरजा राधाके भयसे नदी होकर गोलोकके चारों ओर बहने लगी। कृष्ण अपने आठों सखाओके साथ राधाके पास आए। राधाने सुदामाको शाप दिया कि तू शीव्र ही असुर योनि पावेगा। सुदामाने भी राधाको शाप दिया कि तू गोलोकसे भूलोकमें जाकर गोपकन्या हो १०० वर्ष कृष्णके विरहमें दिवतावेगी। सुदामा शंखचूड असुर हो शिवके हाथसे मुरकर फिर गोलोकमें गया। श्रीराधा

वाराहकरपमें गोकुलके वृषभानु गोपकी कन्या हुई । १२ वर्ष बीतने पर वृषभानुने आयान गोपके साथ राधाके विवाहका सम्बन्ध किया । राधा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुई । छा-याके साथ आयानका विवाह हुआ। आयान यशोदाका सहोदर आता और गोलोकके कृष्णका अंश था। राधा अपने कृष्णकी गोदमें बास करती और छायारूप आयानके गृह रहती थी।

( कृष्णजन्मखंड, ५० वां अध्याय ) पिता जिस प्रकारसे कन्याको प्रदान करे, विधाता-ते इसी तरह राधिकाको कृष्णके करमें समर्पण किया। राधा अपने गृहमें रहती थी किन्तु प्रतिदिन वृन्दावनके रासमंडलमे हरिके सहित क्रीडा करती थी।

## गोवर्द्धन ।

बरसानेसे १४ मील गोवर्द्धनतक और गोवर्द्धनसे १४ मील मथुरातक पक्षी सड़क है। मथुरा तहसीलमें गोवर्द्धन पहाडीके छोरके समीप गोवर्द्धन गांव हैं, जहां मानसी गंगाके आस पास बहुतेरे पक्के मकान और देवमन्दिर बनेहें, जिनमें हरिदेवका मन्दिर प्रधान है, जि-सकें। आंवेरके राजा भगवानदासने सोलहवीं सदीमें बनवाया था।

मानसी गंगा बहुत बड़ा छंवा तलाव है, जिसके चारों वगलों पर नीचेसे ऊपरतक आंबेरके राजा मानसिंहकी बनवाई हुई पत्थरकी सीढियां हैं। मथुराके यात्री कार्त्तिककी अमान्वास्याकी रात्रिमें मानसी गंगा पर दीपदान करते हैं। यहांके समान दीपोत्सव किसी तीर्थमें नहीं होता। तालाबके चारो ओरकी सीड़ियां नीचेसे ऊपर तक यात्रियों और दीपोसे परिपृणे हो जाती है। बहुत लोग मानसी गंगाकी परिक्रमा करते हैं।

गोवर्द्धन पहाड़ी ४ मीलसे अधिक लंबी है, परन्तु इसकी चौंड़ाई और उंचाई वहुत कम है। औसत उंचाई चारों ओरके मैदानसे लगभग १०० फीटसे अधिक नहीं है। कार्त्तिककी अमावास्याके दिन गोवर्द्धनकी परिक्रमाकी वड़ी भीड़ रहती है। यात्रीगण गिरिराज (गोवर्द्धन) तथा राधेकी पुकार वड़े शब्दसे करते हैं। परिक्रमाकी सड़क के किनारों पर सैक ड़ों कंगले बैठते हैं। भरतपुर राज्यके जाटगग जूथके जूथ परिक्रमा करते समय उन्मत्त होकर गाते बजाते है। मार्गमें कुसुम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई सरोवर मिलते हैं।

गोवर्द्धनके समीप भरतपुरके राजाओं की अनेक छत्तरी (समाधि मिन्दर) हे, जिनमें वल-द्वसिह (सन १८२५ में मरे), सूर्यमल और सूर्य्यमलकी पत्नीकी छत्तरी उत्तम है। इनके अतिरिक्त रणधीरसिह (१८२३ में मरे) आदिकी छत्तरियां हैं। कई छत्तरियां में नकाशीके उत्तम काम हैं। सूर्य्यमलके समाधि-मिन्द्रको उसकी मृत्युके वाद तुरतही सन १७६४ में उसके पुत्र जवाहिरसिंहने वनवाया। गोवर्द्धनसे १० मील पश्चिम दीगमें भरतपुरके महाराजका किला और मकान है। यहांसे दीगको पक्की सड़क गई है।

में मधुरासे एक्के पर गया और पहली रात्रिम वरसाने और दूसरी तथा नीसरी रात्रि-में गोवर्द्धनमें निवास कर मधुराको लीट आया।

सिक्षप्त प्राचीनकथा—वाराहपुराण—( १५८ अध्याय ) मधुराके पश्चिम भागमें २ योजन पर गोवर्द्धन क्षेत्र है। जो पुरुष मानसी गंगामे स्नान करके गोवर्द्धन पर्वनमे हरिजी-का दर्शन और अन्नकृटेश्वरका दर्शन प्रदक्षिणा करना है, वह फिर संमारमें जन्म नहीं पाना ।

श्रीमद्भागवत—( दशम स्कन्ध, २४ वां अध्याय ) त्रजके गोप परंपरा नियमके अनुमार इन्द्रके यहके निमित्त तथ्यारी करने छो। इष्णचन्द्रने कहा कि इन्द्रयो छोडुकर गायर्टन प्रयेत- की पूजा करें। सव व्रजवासियोंने उनका वचन स्त्रीकार किया। वह इन्द्रपूजाकी सामग्रीसे गोवर्द्धन पर्वतकी पूजा कर अपने गृहकों छैंट आए (२५ वां अध्याय) इन्द्रने अपनी पूजाका छोप देख व्रजवासियों पर कोप किया और प्रछय करनेवाछे मेघोंको आज्ञादी कि तुम शीव्र चोर जलधारा वरसा कर गौओं सिहत व्रजका संहार करदों। मेघसमूह व्रजमें जाकर मूसलधार जल वरसाने लगे। जब गोप गोपी सब कृष्णके शरणमें गए, तब कृष्णचन्द्रने गोवर्द्धन पर्वतको एक हाथसे उखाड़ कर अपर उठा लिया। जब व्रजके सब लोग गौओंके साथ ७ दिन पर्यत पर्वतके नीचे रहें, तब इन्द्रने कृष्णका प्रभाव देख विश्मित हो मेघोको निवारण किया। सब गोप गोपी गौओंके साथ बाहर निकले। कृष्णने गोवर्द्धन को जहांका तहां रख दिया (२७ वां अध्याय) इन्द्रने एकान्त स्थानमें आकर कृष्णकी स्तुति कर अपना अपराध क्षमा कराया। सुरभी गौने अपने दुग्धसे और ऐरावत हस्तीने आकाशगंगाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक किया। इन्द्रने देविर्पयोके सिहत कृष्णका अभिषेक कर उनका नाम गोविंद सक्ता। (यह कथा आदि व्रज्ञपुराणके ७९ वें और ८० वे अध्यायमें भी है)।

## गोकुल।

मधुरासे ६ मील दक्षिण पूर्व यमुनाके बांप या पूर्व किनारे पर मधुरा जिलेमें गोकुल एक बस्ती है। मधुरासे वहां अच्छी सड़क गई है। गोकुलके मिन्दर बहुत पुराने नहीं हैं। यमुनाका घाट पत्थरसे बधा है। ३०० वर्षके अधिकसे यह वहमाचार्य्यसंप्रदाय अर्थात् गोकुली गोस्वामियोका प्रधान स्थान हुआ है। करीब सन १५२० इस्वीमें इस मतके नियत करनेवाले वहम स्वामीने यहां और उत्तरी भारतमे उपदेश दिया कि जीवके मोक्षके लिये शरीरको छेश देनेकी आवश्यकता नहीं है। नंगे, भूंखे और एकांतमे रहनेसे ईश्वर नहीं मिलते । सुख एश्वर्यमे रहकर पूजनेसे ईश्वर मिल कसते है। वहम स्वामी कृष्णका पूजन करते थे। इस संप्रदायके लोग प्रतिदिन ८ वार कृष्णकी वालमूर्तिकी पूजा करते हैं। इनका मत है कि जहांतक हो सके, सुखसे कृष्णका पूजन करते हुए जन्म बिताना चाहिए। इस संप्रदायके हजारो यात्री खास कर पश्चिमी हिन्दुस्तानसे यहां आते है। उन्होंने बहुतेरे मिन्दर बनवाये ह।

महावन-गोकुलसे लगभग १ मील दूर महावन (पुराना गोकुल) स्थित है। यह मथुरा जिलेमें एक तहसील का सदर स्थान एक छोटा कसवा और तीर्थिस्थान है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय महावनमे ६१८२ मनुष्य थे, अर्थात् ४४७५ हिन्दूं, १७०४ मुसलमान और ३ दूसरे। पहिले यहां बड़ा जंगल था। वादशाह शाहजहांने सन १६३४ ई० में यहां शिकारमे ४ बाघोको मारा था। अंव चारो ओरका देश साफ है। पुराने समय में यह गोकुल नाम से प्रसिद्ध था। यहां पुराने गढकी जगह करीव ३० एकड मे देख पड़ती है, जिस पर गोकुलकी तबाही अर्थात् ईटे और मट्टीका एक टीला है।

महावन मे अधिक हृदयप्राही नन्द का महल है, जिसके एक भाग पर मुसलमानों ने औरंगजेवके राज्य के समय हिन्दू और बौद्ध मिन्द्रों के असवावोंसे एक मसजिद वनवाई; जिसमें १६ स्तंभोंके ५ कतार है, इससे इसका नाम अस्सीखम्भा पड़ा है। नन्दके महल् में कृष्णकी वाललीला दिखाई गई है। पायेदार मकानमें पालना है। दीवारके समीप चांदनीके नीचे द्यामलस्वरूप कृष्णचन्द्रकी वालमूर्ति है। दिधमथनके लिये पत्थरका भांडा आर

मथानी र्क्खी है। छत्त के ऊपर से यमुना देख पडती है। भादों वदी अष्टमी को कृष्णजन्म के उत्सव मे यहां हजारो यात्री आते है।

सन १०१७ ई० मे गजनी के महमूद ने महावन कसबे को छ्टा था। कहा जाता है कि उस समय यहांके राजा ने अपनी स्त्री और लडकों को मार कर अपने को भी मार डाला। (गोकुल की प्राचीन कथा मथुरा की कथा में हैं)

महावन से ६ मील बलदेवा गांव में बलदेव जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिर के निकट श्रीरसागर नामक सरोवर है। यहां वष में दो मेला होते हैं। सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय बलदेवा गांव में २८३५ मनुष्य थे। यहां एक गवन्मेंन्ट स्कूल है।

# बारहवां अध्याय।

राजपूताना, भरतपुर, करोली, वांदीक्कंई, जंकशन, अलवर, जयपुर, और टोंक ।

#### राजपूतानाः।

मथुरा की छावनी के स्टेशन से २३ मील दक्षिण, थोडा पूर्व अछनेरा में रेलवे का जंक्शन है। अछनेरा से १७ मील पश्चिम भरतपुर का रेलवे स्टेशन है। अछनेरा से थोडाही पश्चिम जाने पर पश्चिमोत्तर प्रदेश छूट कर राजपृताना मिल जाता है।

राजपूताने के पश्चिम में सिंध देश, पश्चिमीत्तर में बहावलपुर का राज्य, पूर्वीत्तर में पंजाब और पश्चिमोत्तर देश, दक्षिण- पूर्व और दक्षिण ग्वालियर और दूसरे देशी राज्य ह।

अर्वली पर्वत राजपूताने को काट कर एक लाइन में करीव करीव पूर्वोत्तर और पश्चिम दक्षिण गया है। पश्चिम दक्षिण की सरहद पर आवृ पर्वत है। देश के पश्चिमोत्तर का हिस्सा बाल्दार है, जो उपजाऊ नहीं है। उसमें पानी कम होता है। बहुत पश्चिम और पश्चिमोत्तर बीरान बाल्दार पहाडियां है, जिनके ऊपर के हिस्से वायु से उड़गए हैं। पूर्वोत्तर की ओर का हिस्सा उन्नति पर है। पूर्व दक्षिण के हिस्से में फैली हुई पहाडियों का सिलसिला, चट्टानी देश, उपजाऊ, खाडी और ऊंची भूमि है। पश्चिमोत्तर हिस्सेमें केवल एक लूनी नदी है जो अजमेरकी झीलसे निकलकर कच्छके रनमें गिरती है। दक्षिण-पूर्वके हिस्सेमें चंवल, बनारस साबमिती और मही नदी है। राजपूतानेमें स्वाभाविक मीठे पानीकी झील कोई नदी है। बनाई हुई कई झील है। सांभर इत्यादि कई लोने पानीकी झील हैं। पश्चिममें केवल १४ इंच वर्षा होती है। दक्षिण-पूर्वकी औसत वर्षा करीव ३४ इंच है। जयपुर-राज्यमें २४ इंच वर्षा वरसती है।

राजपूतानेके प्रायः मध्यमे अजमेर और मेरवाडा दो अंगरेजी जिले हैं। और उनके चारों ओर छोटे राज्योको छोडकर १८ प्रसिद्ध देशी राज्य हैं।

राजपूतानेके देशी राज्योंमे (१) डदयपुर, (२) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) वीकानेर, (५) जसलेमर, (६) सिरोही, (७) हूंगरपुर. (८) यामयाडा, (५) प्रताप-गड. (१०) कोटा, (११) झालावार, (१२) वृंदी, (१३) किमुनगट. (१४) टॉंन. (१५) करोली, (१६) घोलपुर, (१७) भरतपुर, और (१८) अलबर हैं। उदयपुर,

| नंबर. शहर वा | राज्य.  | मनुष्य-            | नंवर. शहर वा  | • राज्य. | मनुष्य- |
|--------------|---------|--------------------|---------------|----------|---------|
| कसन्ना.      |         | संख्या.            | कसवा.         |          | संख्या, |
| े १९ चूरू    | वीकानेर | १४०१४              | ३१ विलारा     | मारवाड़  | ११३८४   |
| २० माघोपुर   | जयपुर   | १३९७२              | ३२ दिदवाना    | मारवाड़  | ११३७६   |
| २१ हिन्दुरी  | जयपुर   | १२९९६              | ३३ पाटन _     | झालावार  | १०७८३   |
| २२ कचवारा    | मार्वाङ | <sup>-</sup> १२८१६ | ३४ रतनगढ      | वीकानेर  | १०५३६   |
| २३ सुजात     | मारवाड  | १२६२४              | ३५ जैसल्रमेर  | जैसलमेर  | १०५०९   |
| २४ नवलगढ     | जयपुर   | १२५६७              | ३६ फनोदी      | मारवाड़  | १०४९७   |
| २५ सांभर     | जयपुर   | १२३६२              | ३७ उदयपुर     | जयपुर    | १०३४३   |
| २६ झुंझुआ    | जयपुर   | १२२६७              | ३८ भिलवाडा    | मेवाड़   | १०३४३   |
| २७ रामगढ     | जयपुर   | १२१९७              | ३९ राजगढ़     | अलवर     | १०३०२   |
| २८ वारी      | धौलपुर  | १२०९२              | ४० चित्तौरगढ़ | मेवाड़   | १०२८६   |
| २९ शाहपुर    | शाहपुर  | ११७१८              | ४१ खंडेला     | जयपुर    | १००६७   |
| · ३० कामा    | भरतंपुर | ११४१७              | ~             |          |         |
|              | _       |                    |               |          |         |

### भरतपुर।

अछनेराके रेलवे स्टेशन से १० मील और आगरे के किले से २४ मील पश्चिम राजपूता-ने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी भरतपुर है। यह २० अंश १२ कला ५ विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश ३२ कला २० विकला पूर्व देशांतर में स्थित है। स्टेशन के पास एक लोटी सरायं है, उसी में में टिका था। महाराज का कर्मचारी मुसाफिरों का नाम और धाम रात्रि में लिख लेता है।

इस साल की जन संख्या के समय भरतपुर में ६८०३३ मनुष्य थे, अर्थात् २७६९४ पुरुष और २०३३९ स्त्रियां। इनमें ५०२१० हिन्दू, १६६६५ मुसलमान, ११५४ जैन और ४ कृस्तान थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ५१ वां और राजपृतान में दूसरा शहर है।

किले के पास दीवार के भीतर नादुरुस्त शकल का लंबा शहर है, जिसमें पत्थर की सड़क, सुन्दर बाजार, एक वडा अस्पताल, एक सेंट्रल स्कूल, एक जेल और एक वंगला है। और वर्ष में एक वडा मेला होता है।

किले से ३ मील दक्षिण सेवर में महाराज का महल और एक सेंट्रल जेल है।

किला-बाहर वाले किले के भीतर उत्तर पूर्व के आधे भाग में भीतर का किला है। बाहरी किले के चारा ओर कची परन्तु दुर्भेद्य दीवार है, जिसके वाहर छोटी साई है। बाहरी किले के आना फाटक और भीतर बाले क्लिले के चौतुर्व फाटक के बीच में सडक के समीप गंगा का मान्दिर, लक्ष्मण का मन्दिर, वाजार और नई मनजिट हैं।

भीतरवाले किले की दीवार वहें वह पत्थर के होकों भे वनी है. जिसके चारों और पानों से भरी हुई चीडी और नहरी राई है, जिस पर दोनों फाटकों के पास र पुल है। इस किले के मध्य में ३ महल हैं,-पूर्व वाला राजा का महल, दुमरा वदनाभिंद का वनवाया हुआ पुराना महल और तीसरा इससे पश्चिम कुमार महल है। इनमें राजा का प्रतापगढ, वांसवाड़ा और डूंगरपुरके राजा सीसोदिया राजपूत, जोधपुर, वीकानेर और किसनगढके राजा राठौर राजपूत, करीली और जैसलमेरके राजा यदुवंशी राजपूत, जयपुरके राजा कुशावह राजपूत, अलवरके राजा नरूका राजपूत, सिरोहीके राजा चौहान राजपूत, कोटा और वृंदोके राजा हारा राजपूत, झालावाडके राजा झाला राजपूत, भरतपुर और धौलपुरके राजा जाट और टोकके नवाव मुसलमान हैं।

राजपृतानेके देशी राज्योंका क्षेत्रफल १३०२६८ वर्ग मील है मनुष्य संख्या इस सालग्री मनुष्य-गणनाके समय १२०१६१०२थी। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी राज्योंमें ९ लाख ६ हजार बाह्मण, ६ लाख ३४ हजार महाजन, ५ लाख ६७ हजार चमार, ४ लाख ८० हजार राजपृत, ४ लाख २८ हजार मीना; ४ लाख २६ हजार जाट, ४ लाखं ३ हजार गूजर, और १ लाख ३१ हजार अहीर थे। (भारत-भ्रमणके आरंभमे देखों)

अधिक लोग खेतिहर हैं। शहरोमे कोठीवाल और तिजारती महाजन हैं। पुरुपोमें पगडी और खियोंमें घांघरे पहनेकी वडी रिवाज है। गूजर और जाटोंमें विशेष लोग रोती करते हैं। भील जंगली और पहाड़ी देशोमें बसते हैं, अपनेही में से प्रधान बनाकर प्रायः स्वतंत्र रहते हैं, और गैर मामूली खिराज देते हैं। मनुष्य—गणनाक समय व अपनेकी गिनने नहीं देते, इसलिये केवल उनके घर गिन लिए गए थे। सन १८८१ में वे कुल फरीब २७०००० थे। मीना लोगों में जो खेतिहर हैं, वे साधारण तरहसे अच्छे हैं, और जो चीकीदार है, ये छुटें करके प्रसिद्ध है। दक्षिण—पश्चिममें अवली पहाडके नोकदार हिस्सोमें रहनेवाले गीना जातिके लोग खेती कम और खटका काम अधिक करते हैं।

पश्चिमोत्तर हिम्सेमे वर्ष भरमें केवल एकही फिसल, और अवलीके दक्षिण और पृष्टि सालमें दो फिसल होती हैं। मिलेट, गेहूं, जौ, हिन्दुस्तानी ग़ल्ले, पोस्ता, तेल उत्पन्न फर्न वाली चीज, ऊख, कपास, राजपूतानकी प्रधान फिसल हैं। पश्चिमके वीरान देशेंम उंट, मेवेसी और भेड बहुत होते हैं। निमक, गल्ले, अफियुन, हुई, ऊन, मेबेसी और भेड़ राजपूतान नेसे दूसरे प्रदेशोंमें जाते हैं।

राजपूतानेके शहर और कसवे, जिनकी जन-मंग्या इस वर्षकी मनुष्यगणना के समय १००० से अधिक थी।

|                                 |               | •                     | 5-weekstrap  |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| नंवर. शहर वा राज्य.             | मनुष्य-       | नंबर, शहर वा राज्य    | भगुण-        |
| कसवा.                           | संस्याः       | कसना                  | मा"गा,       |
| १ जयपुर जयपुर                   | १५८९०५        | १० वरीही वरीही        | 23157        |
| २ भरतपुर भरतपुर                 | ६८०३३         | ११ वृदी वृदी          | 무무개성성        |
| ३ जोधपुर मारपाड                 | 54685         | १२ दिस्तारपुर त्ययुर  | \$5,5% 4     |
| २ वीकांतर मीवानेर               | ५६०५०         | १३ नागीत माम्बाह      | 80319        |
| ५ अडबर अरबर                     | <b>५</b> =३५८ | १४ पार्छ। मारवाट      | § ១៦ ៦ ១     |
| ६ उद्देषुर मेत्राङ्             | <b>७इ</b> ६९३ | १५ स्टाइपर उत्पूर     | 15520        |
| ५ देवनुर स्वाद्ध<br>७ टोंक टोंक | १६८६९         | १६ किस्ताह विद्युत्तह | है क्षेट्र ह |
| ८ गेरा कोटा                     | 32527         | १० होग का स्म         | 2-252        |
| ६ स्टानी <b>स</b> ापना          | =3347         | इंद्र समामाह प्रमायाम | 2325         |
| լ Հուտ են նրան արկան            | ***           |                       |              |

|                |         |         | -             |          |         |
|----------------|---------|---------|---------------|----------|---------|
| नंबर. शहर वा 🗋 | राज्य.  | मनुष्य- | नंवर. शहर वा  | • राज्य. | सनुष्य- |
| कसवा.          |         | संख्या. | कसवा.         | -        | संख्या. |
| े १९ चूरू      | वीकानेर | १४०१४   | ३१ विलारा     | मारवाड़  | ११३८४   |
| २० माघोपुर     | जयपुर   | १३९७२   | ३२ दिदवाना    | मारवाड़  | ११३७६   |
| २१ हिन्दुरी    | जयपुर   | १२९९६   | ३३ पाटन       | झालावार  | १०७८३   |
| २२ कचवारा      | मारवाड  | े १२८१६ | ३४ रतनगढ      | वीकानेर  | १०५३६   |
| २३ सुजात       | मारवाड  | १२६२४   | ३५ जैसलमेर    | जैसलमेर  | १०५०९   |
| २४ नवलगढ       | जयपुर   | १२५६७   | ३६ फनोदी      | मारवाड़  | १०४९७   |
| २५ सांभर       | जयपुर   | १२३६२   | ३७ उद्यपुर    | जयपुर    | १०३४३   |
| २६ झुंझुआ      | जयपुर   | १२२६७   | ३८ भिलवाडा    | मेवाड़   | १०३४३   |
| २७ रामगढ       | जयपुर   | १२१९७   | ३९ राजगढ़     | अलवर     | १०३०२   |
| २८ वारी        | धौलपुर  | १२०९२   | ४० चित्तौरगढ़ | मेवाड़   | १०२८६   |
| २९ शाहपुर      | शाहपुर  | ११७१८   | ४१ खंडेला     | जयपुर    | १००६७   |
| ३० कामा        | भरतपुर  | ११४१७   |               |          |         |
|                |         |         |               |          |         |

### भरतपुर ।

अछनेराके रेलवे स्टेशन से १० मील और आगरे के किले से ३४ मील पश्चिम राजपूता-ने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी भरतपुर है। यह २० अंग १३ कला ५ विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश ३२ कला २० विकला पूर्व देशांतर में स्थित है। स्टेशन के पास एक लोटी सरायं है, उसी में में टिका था। महाराज का कर्मचारी मुसाफिरों का नाम और धाम रात्रि में लिख लेता है।

इस साल की जन संख्या के समय भरतपुर से ६८०३३ मनुष्य थे, अर्थात् २७६९४ पुरुष और २०३३९ स्त्रियां। इनमें ५०२१० हिन्दू, १६६६५ मुसलमान, ११५४ जैन और ४ कृस्तान थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ५१ वां और राजपृतान में दूसरा शहर है।

किले के पास दीवार के भीतर नादुरस्त जकल का लंगा जहर है, जिसमें पत्थर की सड़क, सुन्दर वाजार, एक वडा अस्पताल, एक सेंट्रल स्कूल, एक जेल और एक वंगला है। और वर्ष में एक वडा मेला होता है।

किले से ३ मील दक्षिण सेवर में महाराज का महल और एक सेट्रल जेल है।

किला-बाहर वाले किले के भीतर उत्तर पूर्व के आधे भाग में भीतर का किला है। बाहरी किले के चारो ओर कची परन्तु हुभेंद्य दीवार है, जिसके वाहर छोटी गाई है। बाहरी किले के आना फाटक और भीतर बाले क्लिले के चावुर्ज फाटक के यीच में सड़क के समीप गंगा का मान्टिर, लक्ष्मण का मन्दिर, वाजार और नई मन्यजिट हैं।

भीतरवाले किले की दीवार बड़े बड़े पत्थर के टोरों से वर्ना है, जिसके चारों और पानों से भरी हुई चीड़ी और गहरी खाई है, जिस पर दोनों फाटकों के पास २ पुल है। इस किले के मध्य में ३ महल हैं, -पृवे वाला राजा का महल. दूसरा वदनासंह का वनवाया हुआ पुराना महल और तीसरा इससे पश्चिम सुमार महल हैं। इनमें राजा का

महल चीमंजिला द्र्शनीय है। ऊपर की मंजिल राजसी सामान से सजी है। टोपी उतार कर उस महल मे जाना होता है। किले के पश्चिमोत्तर कें कोन के पास जवाहिर बुर्ज हैं, जिस पर चढ़ने से सुन्दर हृदय हृष्टिगोचर होता है। कुमार महल के पश्चिम इंसाफ की कचहरी जवाहिर आफिस और जेलखाना है।

दीग-भरतपुर से लगभग १५ मील दीगनामक कसवे मे एक किला और भरतपुर के राजा सूर्य्यमल का वनवाया हुआ उत्तम राजमहल है।

इस साल की जन संख्या के समय दींग में १५१६६ मनुष्य थे, अर्थात् १२२८८हिन्दू, २६१४ मुसलेमान और २६४ जन।

कच्छ तालाव के पूर्व गोपालभवन खड़ा है, जिसकी छत से सुन्दर दृश्य देख पड़ता है। इसके पूर्वोत्तर २० फीट ऊंचा नन्दभवन एक सुन्दर कमरा, दक्षिण ८८ फीट लंग सूर्यन्भवन, पश्चिम हदीभवन और दक्षिण पूर्व कृष्ण भवन है। इसके वीच में और चारा तरफ उत्तम वाग है। वाद दूसरे वागों से लगी हुई रूपसागरनामक वड़ी झील है।

गोपालभवन से कि मील दूर दोगेंक किलेका पश्चिमी फाटक है। किलेकी कैची दीवार में कुल ७२ चुर्ज हैं। पश्चिमोत्तरका चुर्ज ८० फीट ऊंचा है, जिस पर एक चहुत लम्बी तांप रक्खी हुई है। प्रथम ५० फीट चौड़ी खाई मिलती है, इसके चाट करीब ७० फीट ऊंना एक स्वाभाविक टीला, इसके पश्चात् एक इमारत है, जो जैल्खानेंक काममें आती है।

सन १८०४ की तारीख १३ नवम्बरको अंगरेजी जनरल फेजरने यशबतराव हुटकरकी सेनाको परास्त किया । हुलकरकी सेनाके बचे हुए खोगोंने दीगके किलेमें पनाह ली । तारीख १ दिसम्बरको अंगरेजी अफसर लाई लेक सेनामे आ मिले । अगरेजोने बहुत लड़ाई और बड़ी हानि उठानेके उपरांत तारीख २४ दिसम्बरको दोग और उसके किलेको हुउमनोसे छ लिया। वे सब भरतपुर भाग गए।

भरतपुर राज्य-भरतपुर राजपृतानेके पूर्व भागमे एक वेशी राज्य, पीलिटिकल एउँ एके पोलिटिकल सुपरिटेटेटके अधीन है। राज्यके उत्तर गुरगाव जिला, पूर्व गुरा और जागरा जिले, विक्षण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम घौलपुर करीली और जयपुर राज्य और पश्चिम अलवर राज्य हैं। भरतपर राज्यकी लग्वाई उत्तरमे विश्वण तक लगभग ७० मील और भीलाई ६३ मील है। इसका क्षेत्रकल १९०४ वर्गमील है। राज्यकी रागनोंभिमे मकान जनाने योग्य पत्थर निकलना है। नाव चलाने योग्य पाई नदी नहीं है। प्रवान नदी याणगणा है। एक लक्सालक, जहां चांती और नावे हे मिर्क लाले जाते है। राज्यमे रागभग २००००० सपय मालपुजारी जाती है। अगरेजी मरदारदी हुए जिस्सा नहीं दिया जाता। मीनिक तथ्यक्षक सवार, ८५०० पदल और पहिसा, २५० आरटिल्य और ३८ रममेंने लिये होने हैं। देव बात, ८५०० पदल और पहिसा, २५० आरटिल्य और ३८ रममेंने लिये होने हैं। देव बात कहलाता है और यहाकी भाषा जवनापा है। राज्यके ३ क्सपेंग दम वर्ष है। बात कहलाता है और यहाकी भाषा जवनापा है। राज्यके ३ क्सपेंग दम वर्ष है। बात वानाभिक समय १००० में जिसक मालपेंथ थे। भरतपुर्भे ८८०३३, दीकी १००० के की बातन दें। में दान स्वास स्वास स्वास से एक हम स्वास है। स्वास दें। में स्वास मालपेंथ हो। स्वास स्वास से एक हम हो है। स्वास दें। से स्वास से साम से एक सिल हो। से साम से साम से एक सिल हो। से साम हो। सा

दूसरे । हिंदू और जैनोर्मे ८८५८४ चमार, ७०९७३ ब्राह्मण, ५३९६७ जाट, ४३८६५ गूजर, ३९३•१बिनयां,१२१३९मीना,६१०७ राजपृत,५७०८धाकर,५४०९अहीर और शेष इनसे कम संख्याकी जातियां थीं । ( चमारकी संख्या सबसे अधिक होनेके कारण वह प्रथम लिखी गंयी)

इतिहास—चूड़ामणिनामक जाटसे भरतपुरका राजवंश नियत हुआ, जिसने दक्षिण (डेकान) को जाती दुई बादशाह औरंगजेवकी सेनाको छेश दिया । उसके पीछे जयपुरके राजा सवाई जयसिंहने मुगल राज्यकी घटतीके समय चूड़ामणिके माई वदनसिंहको दीगों जाटोंका सर्दार बनाया। सन १७३३ ई० में वदनसिंहने भरतपुरके किलेको वनवाया। वदन-सिंहके मरनेपर उसका पुत्र सूर्य्यमल, राजा हुआ, जिसने भरतपुरको अपनी राजधानी वनाई। सन १७६० ईस्वीमें उसने आगरेसे गवर्नरको निकाल दिया और आगरेको अपने खास रहनेका स्थान बनाया। सन १७६३ मे-सूर्य्यमल मारा गया, उसके ५ पुत्रोमेसे ३ ने हुकूमतकी। सन १७६५ मे जाट लोग आगरेसे निकाले गए।

सन १७८२ में सिंघियाने १४ जिलोको छोड़कर भरतपुर और राज्यको लेलिया। जब लालकोटमें सिंधियापर कठिनता पहुंची, तब उसने राजा सूर्य्यमलके पुत्र राजा रणजीत सिंहसे मेल किया। सन १७८८ में जाट लोग फतहपुर सिकरीमे गुलामकादिर द्वारा शिकडत हुए और भरतपुर भाग आए।

सन १८०३ ई० में अंगरेजोंके साथ राजा रणजीतिसहकी संधि हुई, परन्तु जब रणजी-तिसहने यशवंत राव हुळकरके साथ साजिशकी, तब सन १८०५ ई० मे अंगरेज सेनापित लाई लेकने भरतपुर पर महासरा किया, जो ४ हमलोमे ३०० सैनिकोके मारे जानेपर बहुत नुकसानीके साथ शिकस्त हुआ। परन्तु रणजीतिसहने सुलहका पैगाम भेजा, जो तारीख चौथी मईको मंजूर हुआ!

राजा रणजीतासिंहके निःसंतान मरने पर जब उसका भाई वलदेवसिंह सन १८२३ ई० में राजसिंहासन पर वैठा, तव उसके भतीजे दुर्जनसालने इस झूँठी वात पर कि राजा रणजी-तसिहने मुझे गोद लियाथा, गडीका दावा किया। वलदेवसिहके कहनेसे राजपूतानेके रेजीडेंट सर डेविड अक्टरलोनीने वलदेवसिहके लड़के वलवंतसिंहको सरकारकी ओरसे गदी पर वठा दिया । सन १८२५ गे वलदेवसिंह मर गया । दुर्जनसालने वलवतसिंहके मामाको माग डाला और वलवंत(सहको केंद्र कर राजगद्दी पर आप वैठा । रेजीडेटने लडाईका सामान किया-परन्तु सरकारने उसकी यह तजवीज पसन्द नहीकी । इसी समय दुर्जनसालका भाई माघा-सिंह उससे विगड़ कर दीगमें सिपाह भरती करने लगा। सरकारने फसाद देख कर दुर्जनमाल को बहुत समुझाया, पर जब उसने कुछ नहीं माना, तब उन्होंने २०००० सेनाके साथ कमांडर इनचीफको दुर्जनसालको निकालनेके लिये भेजा । तारीख १० दिसम्बरको अंगरेजी सेना भरतपुर पहुंची । सन १८२६ ई० की नारीख १८ जनवरीको ६ सप्राहके घरेके उपरात अंगरेजाने सुरगसे किलेको तोड़ कर भरतपुरको लेलिया। अंगरेजोंके १०३ मैनिक मारे नए और ४७७ घायल हुए। दुर्जनसाल पकड़ा गया। सरकारने फिर बलवंतिमहका भरतपर्की राजगदी पर बेठाया। सन १८५३ में बलवन्तसिंहके देहान्त होने पर उनके शिशु पुत्र वर्त्तमा-न महाराज सवाई सर यशवंतिसह वहादुर उत्तराधिकारी हुए. जिनका जन्म सन १८०२ हैं। में हुआ था। राज्यका काम पोलिटिकल एजेट और ७ सरदारों के कैंगिसलसे होने लगा।

सन १८५२ में वर्तमान महाराजने राज्यका भार अपने हाथमें लिया। भरतपुरके महाराज जाट है। इनको अंगरेजी सरकारसे १७ तोपोंकी सलामी मिलती है।

## करौली।

भरतपुरसे लगभग ५० मील दक्षिण राजपृतानेके पूर्व भागमे देशी राज्यकी राजधानी करौली एक कसवा है। यह २६ अंश ३० कला उत्तर अक्षांश और ७० अंश ४ कला पूर्व देशांतरमें स्थित है। करौलीको रेल नहींगई है। वहांसे लगभग ७५ मील वरावर दूर पर नीचे लिखे हुए शहर और कसवे हैं। उत्तर कुल पूर्व मथुरा, पूर्वोत्तर आगरा, उत्तर कुल पश्चिम अलवर, पश्चिमोत्तर जयपुर, पश्चिम-दक्षिण टोक और पूर्व कुल दक्षिण ग्वालियर।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय करीलीमें २३१२४ मनुष्यथे,अर्थात १७४२२ हिन्हू, ५३५२ मुसल्मान, ३३६ जैन और १४ क्रस्तान ।

लगभग १३४८ ई ० मे अर्जुनदेवने करोलीको वसाया, जिसने कल्यानजीका मिन्दर बनवाया। कसबेके चारो ओर २ है मील लंबी पत्थरकी दीवार है, जिसके वाहर उत्तर और पूर्व नाला और दक्षिण और पश्चिम खाई है। दीवारमे ६ फाटक और ११ खिडिकियां वनी है। प्रसिद्ध निवासी ब्राह्मण और महाजन हैं। सड़क तंग और नादुरुस्त है। मृत महाराज जयसिह पालने मुसाफिरोके लिये वड़ी सराय वनवाई। नीचे दरजेके मकानोकी ढालुबां छत्त पत्थरके दुकड़ोंसे बनी हैं। प्रधान बाजार पश्चिमके फाटकसे पूर्व महलकी ओर दे मील लंबा फैला हुआ है। बहुतेरे सुन्दर मिन्दर हैं। शहरकी पूर्व दीवारसे २०० गज दूर उंची दीवारसे घेरा हुआ राजमहल है, जिसमें २ फाटक लगे हैं। महलके भीतर सुन्दर रंगमहल और दीवान आम है। मदनमोहनजी का मिन्दर प्रसिद्ध है, पर बहुत सुन्दर नहीं है। शिरोन्मिनजीका मिन्दर लाल पत्थरसे बना हुआ बहुत सुन्दर है। बागोमें शिकारगंज, शिकारमहल और खवासमहलके वाग प्रधान है। यूरोपियन मुसाफिर खवासमहलकी इमारत में टिकते हैं।

चैत्रकी नवरात्रमें केलासिनी देवीका बड़ा मेला होता है। उस समय काली शिला पर यात्रियोंका अच्छा समागम होता है। सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय करोली राज्यके १ कसने और ८६१ गांनोमें १४८६७० मनुष्य थे, अर्थात् १३९२३७ हिन्दू, ८८३६ मुसलमान, ५८० जैन और १७ कुस्तान। हिन्दुओमे २७८१९ मीना, २२१७४ ब्राह्मण, १८२७८ चमार, १५११२ गूजर, ९६२० बनियाँ और ८१८२ राजपूत थे। ब्राह्मण साधारण रीतिसे जाननरोको लाइते है।

इतिहास-राजकुल यदुवंशी राजपूत है। सन १८५२ ई० मे महाराज नरिसह पाल मरगए। उनका सीधा वारिस न होनेके कारण महाराज मदनपाल उत्तराधिकारी हुए, जिनको बलवेकी खेरखाहोंमें जी. सी. एस. आई की पदवी मिली और १५ तोपोकी सलामीके स्थान पर १७-तोपे नियत हुई। सन १८६९ में महाराज मदनपालके मर जाने पर ३ प्रधान उत्तरा-धिकारी बनाए गए। सन १८८३ में रिजेसी के कौसिलने राज्यको ३ भागोंमे बांट दिया।

# बांदीकुई जंक्शन।

भरतपुरसे ६१ मील ( आगरेसे ९५ मील ) पश्चिम वांदीकुई रेलवेका जक्शन है, जहांसे 'बंबे बड़ोदा और सेट्ल इंडिया रेलवे,' जिसकी शाखा राजपूताना मालत्रा रेलवे' है, ३ और गई है। जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मीलका २ पाई लगता है।

(१) बांदीकुईसे पश्चिम फलेरा जंक्-ज्ञत है, उससे आगे यह लाइन दक्षिण-पश्चिम गई है--मील-प्रसिद्ध स्टेशन-५६ जयपुर। ९१ फलेरा जंकुशन। ६७ निराना। १२२ किसुनगढ़। १४० अजमेर जंक्शन । फलेरा जंक्शनसे अधिक पश्चिम, कम दक्षिण-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-४ सांभर। १९ कुचामन रोड, जिससे आगे 'जोधपुर वीका-नेर रेलवे' है-९२ मत्ती रोड़ जंक्शन। १२७ पीपरा रोड। १५५ जोभपुर महल स्टेशन। २५६ जोधपुर स्टेशन।

१७६ ऌनीजंक्शन। मर्ता रोड जंक्शन से १०३ मील उत्तर, कुछ पश्चिम, वीकानेर और ख्नी जंक्शनसे ४४ मील पूर्व-दक्षिण मार-वाड़ जेक्शनका स्टेशन, और ६० मील पश्चिम पञ्चभद्राका स्टेशन है। (२) वांदीकुई से उत्तरकी ओर मील-प्रसिद्ध स्टेशन-३७ अलवर । ८३ रिवाड़ी जक्शन। ११८ चर्खी दादरी। १३५ भिवानी। १५७ हांसी। १७२ हिसार। २७० भतिंडा जर्गन। ३२४ फिरोजपुर। ३४१ कसूर। ३५९ रायवंद लंक्शन । रिवाड़ी जक्शनमें। पूर्वोत्तर १५ मोल फरेन

नगर, ३२ मील गुरगांवा और ५२ मील दिली जंक्-शन है। और रायवंद जंक्-शनसे २४ मील उत्तर् लाहीर है।

(३) बांदीकुईसे पूर्व— मील-प्रसिद्ध स्टेशन— ६१ भरतपुर।

. ७८ अछनेरा जंक्शन ।

९३ आगरा छावनी।

- ९५ आगरा किला। अछनेरासे २३ मील

उत्तर थोड़ा पश्चिम.मशुरा **ः** 

छावनीका स्टेशन है।

भरतपुर से ६१ मील पश्चिम वांदाकुई जक्शन, और वांदीकुई जंक्शन से ३० मील उत्तर अलवर का स्टेशन है, जिससे १ मील दूर शहर के प्रधान फाटक तक उत्तम सडक गई है। अलवर राजपूताने मे देशी राज्य की राजधानी एक छोटा शहर है, जिसमें कई उत्तम बाग, कई सराय, ५ जैनमिन्दर और कई देवमिन्दर हैं। एके और ठेलागाडी सवारी के लिये बहुत मिलती है।

इस साल की जन संख्या के समय अलवर में ५२३९८ मनुष्य थे, (२८४६४ पुरुष और २३९३४ स्त्रियां ) जिनमे ३७१२० हिन्दू १३९२६ मुसलमान ११८६ जैन, १५७ कृस्तान, ७ सिक्ख और २ पारसी थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष मे ७५ वां और राजपूताने मे ५ वां शहर है।

शहर ऊंची भूमि पर पहाडी किले के पाद्मूल के पास बसा है, जिसमें ५ प्रधान इमारतें है-१ महाराज का महल, २ महाराज वर्ष्तावरसिंह का समाधि मिन्दर, ३ जगन्नाथ जी का मिन्दर, ४ कचहरी का मकान और मालगुजारी का आफिस, और ५ तरंग मुलतान का पुराना मकवरा। स्टेशन से शहर मे प्रवेश करने पर दिहेंने अर्थात् पूर्व को जाती हुई १४० गज लम्बी एक चौडी सडक मिलती है, जिसके दोनो बगलो पर प्रायः एकही तरह की दुकाने हैं। इनके आगे के ओसारे टीन से छाए गए है। सडक के पूर्व छोर पर करीब, २०० गज लम्बा और इतनाही चौंडा एक चौक है, जिसके चारो बगलो पर मकानो के आगे ओसारे और चारों ओर ४ फाटक हैं। यहां चावल इत्यादि अनेक प्रकार के गहे बिकते हैं। चौकसे पूर्व महाराजकी बनवाई हुई पक्की मुहेरेदार बड़ी सरायँ है जिसके चारों बगलोंपर करीब १०० कोठरी हैं, जिनके आगे महराबदार ओसारे लगे हैं। ठीकेदारले किराये पर एक कोठरी लेकर उसमें टिका था। महाराजकी बहरकी अधशालामें मैंने विविध प्रकार के २०० चोंडे देखे।

प्रधान फाटकसे सीधे उत्तर एक सडक गई है, उसमे आंग जाकर थाएं घृमने पर प्रधान चौकका फाटक मिलता है, जिसके पास पीतलकी ३ तीन तोपे रक्षी है। उससे आंग चौककी ४ सड़कोका मेल है, जहां एक बहुत छोटा बंगला है। पूर्व और दक्षिणकी मड़क करीब चार चार सा गज, और पश्चिम और उत्तरकी सड़कें करीब दो दो सा गज लम्बी हैं। संपूर्ण सड़क पत्थरके तखतोंसे पाटी हुई है। इनके बगला पर हर तरहकी बस्तुओंकी दुकांन और प्रत्येक छोरोपर एक एक फाटक हैं।

राजमहल-पश्चिमकी सडकके पश्चिमी छोरके पास जगहाथजीका सुन्दर मिन्दर है, जिसमें आगे जाने पर चौं मजिला पंच मंजिला राजमहल मिन्ट जाता है, जिसके हार्वम आकरावीनामक एक सुन्दर इमारत है। द्वीर कमरा ७० कीट लम्बा है, जिसमें मार्वुलके सुन्दर स्तम्भ लगे हैं। सागर तालाबकी ओर उत्तम शीशमहल बना है। मलहमें एक मेहरावदार पुस्तकालय है, जिसमें हाथकी लिखी हुई वहुत पुस्तकें और किताबे रक्खी हुई हैं। तोशाखानेमें बहुमूल्य जवाहिरात रक्खे हुए हैं। महलका मुख्य फाटक पूर्व और जनाना फाटक पश्चिम अर्थात् तालावकी ओर है। महलके उत्तर और दक्षिण सुन्दर वाटिका लगी है। हथियारखानेमें उत्तम उत्तम रत्न जड़े हुए तलवारें और दूसरे हथियार एक है। ५० तलवारों में सोनेकी मूठ लगी है। बानीसिहके हथियारोंको बड़े कदके आदमी बांध सकते है। उसके बख्तर, वरलीके नोक, और तलवारमें वड़े बड़े हीरे जड़े हैं। पारसका बनाहुआ सोलहवीं सदीका एक बख्तर और एक टोप है, जिसको ७ फीट ऊंचा आदमी पहन सकता है।

सागर नामक तालाब-पहाड़के पूर्व बगलके नीचे राजमहलके पश्चिम करीव १५० गज लम्बा और १०० गज चौड़ा पत्थरसे बना हुआ सागर तालाव है। चारो तरफ़ नीचेसे ऊपरतक सीढ़ियां बनी हैं। पूर्व और पश्चिम चार चार और उत्तर और दक्षिण दो दो खड़े पुत्रते हैं जिनके नीचे ओसारे बने हैं। पहाड़ीके बगल पर तालाबके पश्चिम कई कोठरिया और कई एक देवमिदर हैं।

बखतावरसिहकी छत्तरी—सागर तालाबके फर्श पर वहुत सुन्दर दो मंजिली छत्तरी अर्थात् समाधि-मिन्दर है। इसके नीचे चारों ओर ओसारे और ऊपरकी मंजिलमे उत्तम मार्बु-लके ९६ स्तंम लगा हुआ मनोहर मिन्दर है। इसके भीतर वारहदरी मकान है, जिसके चारों कोनों पर चार चार, और चारों बगलों पर दो दो जगह जोड़े खंभे लगे है। वारहदरीके बाहरी चारों कोनोंके निकट तीन तीन जगह चार चार और चारों वगलों पर दो दो जगह जोड़े खंभे हैं। वारहदरीमें अलवरके महाराज वखतावरसिंहका सुन्दर समाधि-स्थान थना है।

किला-१२०० फीट ऊंचे गावदुमी चट्टानके सिरे पर किला है। वेडील पत्थरकी सीढ़ियोंकी खड़ी चढ़ाई है। १५० फीटकी ऊंचाई पर एक झोपड़ी है, जहांसे खड़ी चढ़ाई आरंग होती है। इससे आगे गाजीमईनामक स्थानमें दूसरा झोपड़ा है, जहांसे चलने पर ४० मिनटमें किलेफा फाटक मिलता है। किलेमें १२ फिट लंबी तोप पड़ी है और छोटे छोटे दो तीन कमरे है। किलेमें देखने योग्य कोई वस्तु नहीं है, परन्तु ऊपरसे घाटी और पहाड़ियोंका उत्तम दृश्य देखनेमें आता है। ऊपर जानेके लिये झपान मिल सकता है। कहा जाता है कि निकुम्भ राजपूतोंने इस किलेको बनवायाथा।

हाथी गाडी--शहरके एक मकानमे वानीसिहकी वनवाई हुई दो मजिली हाथी-गार्टी रक्खी है, जो दशहरेके दिन काममे लाई जाती है। इस पर ५० मनुष्य वेठ सकते हैं। ४ हाथी इसको खींचते हैं।

कंपनीवाग—रेलवे स्टेशन और शहरके वीचमें महाराजका कंपनीवागनामक उत्तम उद्यान है, जिसमे जगह जगह सडकें वनवाई गई हैं । कई नक्टी पहाड़ पर फ्राउ लगाए गए हैं।

वागमें जिमला नामक मनोहर और विचित्र बगला है. जिसमें पैषे और फुलोबी विल लगी हैं। क्रीब १५० गज लम्बी और १०० गज चौडी सरोवरके समान गरनी सृमि है। निचे उत्तरनेको चारो बगलों पर मध्येन सीढिया हैं। चारों और पानीका एक एक प्रकार नर है। इस गर्तके मध्यमें लोहेका जाल तथा जालीदार टीनसे छाया हुआ फूल पौधेका एक सुन्दर बंगला है, जिसके मध्यसे चारों ओर ४ सड़क निकली हैं, जिनके छोरो पर ४ फाटक हैं। शेष जगहों पर गमलोंमे और पृथ्वी पर पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे हैं, और गमलों में पौधे जमा कर छतकी कड़ियोंमे लटकाए गए हैं। बंगलेमें जगह जगह पुतलियोंके शरीर से जलके फन्बारे गिरते हैं और जहां तहां ऊपरसे जल टपकता है। बंगलेके बाहर चारो ओर बाटिका और जगह जगह सड़के है। गहरी भूमिके ऊपर चारो ओर सड़क और उत्तर एक सूखा होज है।

साधारण वृत्तान्त-अलवरसे २ मील दक्षिण एक टीले पर इंगरमहलनामक तीन महला मकान है, जिसमें समय समय पर महाराज रहते हैं। शहरसे १ कील दूर रेजीडे-सी है। एक अंगरेजी अफसरके अधीन महाराजकी ८०० फीज रहती है। शहरसे एक मील उत्तर जेलखाना और २ मील दक्षिण तोप्रखाना है। वहांसे फिरने पर एक मीलके अंतरपर प्रतापसिंहकी छत्तरी, पानीका झरना, सीताराम, शिव और कर्णके मिन्दर और प्रतापसिंहकी रानीकी (जो सती होगई थी) एक छोटी छत्तरी मिलती है। शहरसे ९ मील दक्षिण-पश्चिम एक झील है, जिससे शहरमे और इसके आस पास पानी आता है।

शहरसे १४ मील तालवृक्षका कुण्ड है । भूमिसे जल निकल कर ३ कुण्डोमे गिरनेके उपरांत बाहर निकला करता है । वहां स्नानके लिये बहुत यात्री जाते हैं ।

अलवर राज्य-अलवर राज्य राजपूताना एजेंसी और हिन्दुस्तानकी गवर्नमेंटके पोलिटि-कल सुपरिटेडेंसके अधीन है। इसके उत्तर गुरगांव जिला, नाभा राज्यका वावल परगना और जयपुर राज्यका कोट कासिम परगना, पूर्व भरतपुर राज्य और मुरगांव जिला और दक्षिण और पश्चिम जयपुर राज्य है । राज्यका क्षेत्रफल ३०२४ वर्गमील है। चट्टानी पहाड़ियोंके समानांतर सिलिसिले उत्तर और दक्षिण को गए हैं। पहाडियोमे स्लेट, काला उनला और पिक मार्नुल, लालगेरू, लोहा तांबा सीसा, सजी वहुत होती हैं। आधे से अधिक देश में खेती होती है। मुसलमानों में मेओ जाति अधिक है जो कहते हैं कि हम लोग राजपूत थे। इनके प्रामदेवैता वहीं हैं, जो हिन्दुओं के हैं। वे लोग मुसलमानों के तिह्वारों के अतिरिक्त हिन्दुओं के कई तिहवार मानते हैं। लोहा, कागज, मध्यम दरजे का शीशा यहांकी प्रधान दस्तकारी है। राज्य मे ३ अस्पताल और कई एक स्कूल है, जिनमें लड़िकयों के ४ हैं । इस वर्ष की मनुष्य-गणना के समय राज्य मे ७६९०८० मनुष्य थे । अलवर राज्य मे राजगढ़ वही वस्ती है, जिसमें इस साल की जन संख्या के समय १०३०२ मनुष्य थे। मन १८८१ की मनुष्य गणना के समय राज्य में ६८२९२६ मनुष्य थे, अर्थान् ५२६११५ हिन्दू, १५१७२७ मुसलमान, ४९९४ जैन और ९० कृस्तान । हिन्दू और जैनों में ७५९६५ ब्राह्मण, ६९२०१ चमार, ५६९४२ अहीर, ४२२१२ वनिया, ३९८२६ गूजर, ३८१६४ मीना, २७७२५ जाट, २६८८९ राजपृत थे। राज्य से लगभग २६ लाख रुपया मालगुजारी आती है।

इतिहास-पहले यहां जयपुर और भरतपुर के अवीन छोटे छोटे हुरूमन करनेपाले ये। सन १७७५ ईस्त्री के लगभग प्रतापसिंह वर्तमान राज्य के दक्षिणी भाग के (जो गाउप का आधा हिस्सा है) स्वतंत्र राजा बनगए। सन १७७६ ई॰ में उन्होंने भरनपुरवालों ने अलवर और इसके निले को लेलिया। प्रतापसिंह के प्रधान उनके गोद लिये हुए लउके यार तावरसिंह अलवर के राजा-हुए, जिन्होंने सन १८०३-१८०६ ई० में महाराष्ट्रों की लडाई के समय अंगरेजों से परस्पर सहायता क्रने की संधि की। अङ्गरेजों की सहायता से उन्होंने वर्तमान राज्य के उत्तरी भाग को पाया, जिससे राज्य की मालगुजारी ७ लाख से १० लाख होगई। बखतावरसिंह के पश्चात् बानीसिंह और वानीसिंह के पीछे सहदवनसिंह राजा हुए। जिनके पीछे सन १८७४ ई० में वर्तमान महाराज सर्वाई सर मङ्गलसिंह बहादुर जी०सी० एस० आई० अलवर नरेश हुए। महाराज ३२ वर्ष अवस्था के नरूका राजपूत है। राजकुमार जम्रसिंह ९ वर्ष के बालक हैं। अङ्गरेजी सर्कार की ओर से अलवर के राजाओं को १५ तोपी की सलामी मिलती है अलवर का सैनिक वल १८०० सवार, ४७५० पेदल, १० मैदान की और २९० दुसरी तोपें और ३६९ गोलन्दाज हैं।

### जयपुर ।

वांदीकुई जंक्शन से ५६ मील पश्चिम (आगरा से १५१.मील) जयपुर का स्टेशन है। जयपुर राजपूताने में एक प्रख्यात देशी राज्य की राजधानी भारत के अत्युत्तम शहरों में से एक और राजपूताने के संपूर्ण शहरों से उत्तम शहर है। यह २६ अंग ५० कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५२ कला पूर्व देशांतर में स्थित है। स्टेशन से थोडी दूर एक धर्मशा-ला है। उसकी कोठरियों में जंजीर न थी इसिलये में उसके निकट किराये के मकान में टिका था।

इस साल की मनुष्य गणना के समय जयपुर मे १५८९०५ मनुष्य थे, अर्थात् ८४०९५ पुरुष और ७४८१० स्त्रियां । जिनमे १•९८६१ हिन्दू, ३८९५३ मुसलमान, ९७८० जैन, २४४ क्रस्तान, ६४ सिक्ख, २ पारसी, और १ अन्य थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में सत्रहवां और राजपूताने मे पहला शहर है।

दक्षिण के अतिरिक्त शहर के ३ ओर पहाडियां है जिन पर किले वने है। शहरके सभीप ही पश्चिमोत्तर पहाडी के सिलसिले के अंत मे नाहरगढ पहाडी किला है। सिलसिले का चेहरा दक्षिण अर्थात्ं शहर की ओर दुर्गम और उत्तर आभ्वेर की तरफ ढालुवां है।

शहर के चारों ओर औसत २० फीट ऊंचा और ९ फीट मोटा सुन्दर शहरपनाह है; जिस पर बैठ कर गोली चलाने के लिये भंबारिया बनी है। शहरपनाह में ७ फाटक हैं। पूर्व सूर्य्यपोल, पश्चिम चांदपोल, उत्तर आंबेर दर्बाजा और गंगापोल और दक्षिण किमुनपोल, संगानेर दर्बाजा और घाट दर्बाजे है। इनके अतिरिक्त ७ खिडिकियां भी हैं। शहर की लम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक २ मील से कुछ अधिक और चौडाई लगभग १। मील है।

यहांकी सड़के चौडाई और दुरुस्तगीके लिये प्रसिद्ध हैं शहरके मध्यम पिश्चमस पृवका एक सड़क गई है, जिसको काटती हुई मध्यके समानान्तरमें हो जगह हो सड़क दक्षिणसे उत्तर चली गई हैं। इस प्रकारसे शहरके चौकोंने ६ हिस्से वन गए हैं। प्रधान मड़क दोनों बगलोंके फुटपायके सिहत पत्थरसे पाटी हुई १११ फीट चौड़ी है, दूसरे द्रजेकी सड़क ५५ फीट और तीसरे द्रजेवाली सड़क २७॥ फीट चौड़ी है। शहरके मध्यम प्रधान सड़क पर मानिक चौक है, जिसके दक्षिण जौहरी बाजार सड़क, उत्तर ह्वामहल वाजार सड़क, प्रमान चाजारकी सड़क और पिश्चम क्रियोक्सिया बाजार और चौद्रोल बाजारकी सड़क और पिश्चम क्रियोक्सिया बाजार और चौद्रपोल बाजारकी सड़क और पिश्चम क्रियोक्सिया बाजार और चौद्रपोल बाजारकी सड़क

सड़कों के दोनों बगलोके संपूर्ण मकान एक रूप और एकही कदके बने है । उन पर एकही प्रकारका चित्र रंग है। जयपुरकों गवर्नमेटके आज्ञानुसार मकानोके मालिकोंको इसी नियमके मकान बनाने पड़ते हैं। मकान ऐसे सुन्दर वर्न हैं, जिससे जयपुरके सींदर्यका अनुभव होता है। भारतवर्षमे यह एकही शहर है, जिसमे एकही नकशे, और एकही प्रकार के मकान बने हैं।

जयपुर प्रसिद्ध सौदागरी शहर है। देशी दस्तकारियोंका खास करके वहुत प्रकारके जवाहिरातोंका और छापे हुए रंगदार कपड़ोंका यह प्रधान स्थान है। इसमें ७ बड़ी कोठिय जेल और टकशाल है। टकशाल में सोनेकी मुहर; रूपए और तांबेके पैसे बनते हैं। सड़कों पर गैसकी रोशनी होती है। शहरपनाहसे बाहर पोष्ट आफिस, टेलीग्रा क आफिस, और रेजी डेंसी है। शहरसे ४ मील पश्चिम एक धारा है, जो चम्बल नदींमें जाकर गिरती है। उससे नलद्वारा शहरमें जल पहुँचाया जाता है। पंपोग स्टेशन और हीजें चांदपोल फाटकके करीब सामने हैं।

चैत्रमें रामनौमीके उत्सवका बड़ा मेला जयपुरमें होता है। उस समय जयपुरके राज-सामान देखनेमें आते हैं। मेलेमे दूर दूरसे सीदागर और देखनेवाले पहुंचते हैं।

राजमहल-शहरके क्षेत्रफलके सातंव भागमें महाराजके महल, सुन्दर बाग और सुख बिलासकी जमीने शहरके भीतर फेली है। बड़े महलका मध्यभाग अर्थात् चन्द्रमहल ७ मंजिला है। दीवानखास श्वेत मार्बुलका बना है, जो उत्तम सादेपनके लिये हिन्दुस्तानमें खयालके लायक है। बाई ओर हालके मकान हैं, जिनमे महाराजके, उनके मुसाहिबोंके और जनाने कमरे है। बिना महाराजका आज्ञाके महलके अंदर कोई जाने नहीं पाता।

अवजर वेटरी ( प्रहादिद्शेन स्थान ) चन्द्रमहलके पूर्व है। सवाई ( दूसरे ) जयसिंहने वनारस, मथुरा, दिल्ली, उर्जेन और जयपुरमे अवजरवेटरियोंको बनवाया। उन सबसे यह बडी है। खुला हुआ आंगन आश्चर्य यंत्रोंसे पूर्ण है। यंत्रोंका सुधार नहीं होता इनमें बहुतेरे बेकाम है।

शाही अस्तवल अवजरवेटरीसे लगा हुआ है, उसके वाद शहरके प्रधान सड़कोमे स रएक के किनारे पर हवामहलनामक प्रसिद्ध इमारत है।

महलके एक आंगनमें राज्यके छापेखानेका आफिस, घड़ीका वुर्ज और लड़ाईके सामान हैं। दीवान आमके पूर्व परेडकी भूमि है, उसके पीछे कानूनकी कचहरियां है। प्रधान दर्वाजेके पास राजा ईश्वरीसिंहका बनवाया हुआ ईश्वरी मीनार स्वर्गशूल है।

मेवमिन्दर-जयपुरमे गोविन्द्देवजी, मद्नमोहनजी, गोपीनाथजी, गोकुलनाथजी, राधादामोदर्जी, रामचन्द्रजी, विश्वश्वर शिव आदि देवताओं के सुन्दर मिन्दर हैं। महाराज मानसिहने वृन्दावनमे गोविन्द्देवजीका मिन्दर सन १५९० ईस्वीमे वनवाया। जब औरंगजेव ने उसके तोड़नेका हुक्म दिया, तब मानसिहके वंशवालोंने गोविन्द्देवजीकी मूर्तिको आंवरमें लाकर रक्खा। सवाई जयसिंहके समय जयपुरके राजमहलके सम्मुख उत्तम मिन्दर वनाकर यह मूर्ति स्थापितकी गई। गोकुलनाथकी मूर्तिको वहभाचार्यने यमुना तीर पाया था, जिसकी स्थापना गोकुलमें की गई थी। यह मूर्ति जयपुरमें कव आई, सो जान नहीं पडता है। विश्वश्वर शिवके उत्तम मिन्दरमें मार्बुलका बहुत काम है, आगेकी मार्बुलकी दीवारमें सुनहरा काम और उसके ४ वड़े ताकों से सुन्दर ४ देवमूर्तियां हैं। जगमोहनके दहिने गणेशजी,

बाएं कालभैरव और आगे नन्दीकी, मूर्ति है। तीना विशाल मूर्तियां वहुत छोटे मन्दिरोंमें स्थापित है।

रामिनवास बाग-जयपुरके महाराज रामिसहके नामसे इसका नाम रामिनवास बाग है। यह भारतके सबसे उत्तम वागोंमे से एक है। बागका विस्तार ७० एकड़मे है। यह ४ लाख रुपयेके खर्चसे बना है। इसमे प्रति वर्ष महाराजके ३०००० रुपये खर्च पड़ते है।

वागमे सावन भादों नामक मनोहर विचित्र बंगला है, जिसके भीतर सड़कोंके वगलोम पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे हैं। छोटे वगलोंमें पौधे जमा कर जगह जगह लटकाए गए है, और स्तंभों पर जमाए गए है, जिन पर कलका पानी ऊपरसे टपकता है। वंगलेंमे जगह जगह पत्थरके दुकड़े रखकर नकली पर्वत बने है, जिनमेसे झरनांके समान कलका पीनी निकलता है।

बागके पूर्व भागमे चिड़ियाखाना है, जिसमे विविध प्रकारके पक्षी और वाघ, भारु, हरिन, बंदर आदि बहुतेरे वनजंतु पाछे गए है। 🖫

वागंक पश्चिमोत्तर अर्छमेयोकी उत्तम प्रतिमा है। यह सन १८६९ से १८७२ तक हिन्दु-स्तानके गवर्नर जनरल और वाइसरायथे, जो १८७२ की फरवरीमे एंडेमन टापूके एक खुनीके हाथसे मारे गए।

अजायवखाना—रामिनवास वागके एक भागमे एलवर्ट हाल नामक दो मंजिली इमारत है, जिसकी नीव प्रिंस आफ वेल्सने सन १८७६ ई० में दी और वह सन १८८० में खुली। इसमें एक वड़ा द्वीर हाल और एक सुन्दर मिडिजियम (अजायवखाना) है। द्वीर हालकी दीवारों पर भीतरी चारों ओर जयपुरके राजाओकी कमसे तस्वीरे खींचीं हुई है। तस्वीरोंके पास उनका नाम लिखा है। अजायवखाना भारतवर्षके प्रत्येक विभागोंके हालकी मनोहर दस्तकारी और परिश्रमके कामों और पुराने समयकी प्रतिमा आदि नाना प्रकारकी चीजोंकी रिमेसों (बचत) से भरा हुआ है। इसमें २२०० वर्षसे अधिककी एक स्त्रीकी लाग, जो ऐखभीमें मिली, रक्खी हुई है।

अन्य इमारते-रामितवास वागमें मेयो अस्पताल पत्थरसे वना हुआ है, जिसमे १५० रोगी रह सकते हैं। यहां घड़ीका एक वुर्ज है। रेलवे स्टेशनके मार्गमें सड़कसे थोडा पश्चिम एक गिर्जा है। एक नई सुन्दर इमारतमें कारीगरीका स्कृत्र है, जिसमें धातु, मीना, करचो-वी आदिके कामोकी शिक्षा दी जाती है। दूसरे स्थान पर संस्कृत कालिज और एक स्थान पर वालिका-विद्यालय है। महाराजका कालिज कलकत्ता-विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया है। जयपुरकी जिक्षा दूसरे राज्योंकी जिक्षाकी अपेक्षा अधिक उन्नति पर है। मन १८४४ ई० में कालिज खुलनेके समय केवल ४० विद्यार्थीये, परन्तु सन १८८५-१८९० में प्रति दिन १००० विद्यार्थियोंकी हाजिरी होतीथी।

शहरपनाहके वाहर पूर्वोत्तर एक वागमे राजाओकी छत्तरी हैं। वहा जाने पर पहले छत्तम मार्चुलसे बनी हुई सवाई जयसिहकी छत्तरी देख पड़ती है, जो वहाकी सब छनिर्या से सुन्दर है। यह चाख़टे चयूतरे पर नकाशीदार २० म्तंभोंके ऊपर गुंबजवार धनि है। जयसिहकी छत्तरीसे दक्षिण-पूर्व उनके पुत्र माथविंस्त्री छत्तरी है, जिसमे पश्चिम मायजिंस-हके पुत्र प्रतापिसहकी छत्तरी है, जिसको मृत महाराज रामिस्हने अलबरके उजले मार्चुलसे बनवाया। गलीता गद्दी—जयपुरसे १ - मील पूर्व आसपासके मैदानसे ३५० फीट उपर एक पहाड़ी पर सूर्यका मन्दिर है और चब्रुतरेके नीचे एक पवित्र झरनेका पानी गिरता है। इसी स्थान पर रामानुजसंप्रदायका प्रसिद्ध स्थान गलिता गद्दी है।

आम्बेर-जयपुरसे लगभग.५ मील पूर्वोत्तर पहाड़ी झीलके किनारे पर आम्बेर एक कसवा है, जो सन १७२८ ई० तक जयपुरकी राजधानीथा और उत्तम इमारतोंके लिये प्रसिद्ध हैं।

सन १८८२ की मनुष्य-गणनाके समय आम्बेरमें ५०३६ मनुष्य थे। अब तक आम्बेरके किलेमें केदखाना है। और राष्यका खजाना रहता है। बिना महाराजकी आझाके आम्बेरके पुराने महल देखनेका अधिकार किसी को नहीं है। पुराना महल एक बड़ी इमारत है, जिसका काम लगभग सन १६०० ई० में राजा मानसिहने आरम्भ किया था। पुराने महलसे ४०० फीट ऊपर पहाड़ी पर बड़ा किला है पहाड़ीके छोरके पास आम्बेर कसबेमे एक सुन्दर झील है।

एक बड़े आंगनसे सीढियो द्वारा प्रवेश करने पर सुंदर दीवानआम मिलता है । इसमें खंभोंकी दोहरी कत्तार हैं। दीवानआमके दिहें कालीजीका एक छोटा मिदरहै। एक ऊंचे स्थान पर सवाई जयसिंहका खास कमराहे। एक सुन्दर फाटकसे वहां जाना होताहे। उपर जालीदार खिड़िकियोंके साथ सुहागमिन्दरनामक छोटा मकान है। इसके वाद महलोसे वेरा हुआ एक सक्ज और शीतल बाग है। यहां, मार्चुलका बहुत काम है। वागमें फक्वारे लगे हैं। बाएं जयमिन्दर (विजयका मिन्दर) हैं, जिसमें श्वेत पत्थरके चौख़ंटे तखते जड़े हुए हैं सानका कमरा मार्चुलका है। उपर यशमिन्दर हैं, जिसमें चमकीले पत्थर जड़े हुए हैं। यशमिन्दर के खंभों और मेहरावोमे नकाशीका सुन्दर काम है। पूर्वोत्तरके कोनेके समीप बालकानी हैं, जहांसे आमबेर और मेदानका सुन्दर हुत्य देखपड़ता है। दीवारके बाहर दूसरे जयसिंहसे प्रथमके राजाओंकी कई एक छत्तरी हैं। जयमिन्दरके सामने सुखनिवास है। चन्दनकी लकड़िके दरवाजेमें हाथी—दांत जड़ा है। खीरी फाटकके रास्तेके निकट विष्णुका सुन्दर मिन्दर है, जिसके जगमोहनमें नकाशीसे कृष्ण और गोपियोंकी मूर्तियां बनी हैं। आम्बेरमे पहले बहुतेरे सुन्दर दिवमिन्दर थे, परन्तु अब डनमेंसे बहुतेरे उजड़े जाते हैं।

संगानेर-जयपुरसे करीब ७ मील दक्षिण-पूर्व और संगानेर रेलवे स्टेशनसे ३ मील दूर संगानेर एक प्रसिद्ध वस्ती है। जयपुरसे रेजीडेंसी और मोती इंगरी होकर संगानेर तक गाड़ीकी सड़क हैं। ६६ फीट ऊंचे ऊजड़ेहुए फाटकसे होकर संगानेरमें जाना होता है। दहिने कल्यानजीका छोटा मन्दिर मिलता है। इसके पास ६ फीट ऊंचा मार्चुलका स्तम है। यहां जिह्मा, विष्णु, शिव और गणेशकी मूर्त्तियां हैं। बाएं ओर पुराने महलकी तवाहियां हैं। इससे उत्तर कुछ पूर्व ३ आंगनोंके सहित वड़ा मन्दिर है।

जयपुर राज्य-यह राज्य राजपूतांनेक उत्तर भागमें है। इसके उत्तर वीकानेर, लोहारू, इंझर और पिट्याला, पूर्व अलवर, भरत्पुर और कराेली, दक्षिण ग्वालियर, दूंदी, टोंक और मेवाड़, और पिश्चम किसुनगढ़, जोधपुर और वीकांनेर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४४६५ वर्गमिल है। महाराजको लगभग ६१ लाख रुपया मालगुजारी आती है। पहाड़ी, देश होने पर भी इसका अधिकांश भाग समतल है। राज्यमें सब निद्योंसे वड़ी बनास नदी है। बान-गंगा जयपुर राज्यमें पूर्वको वहती हुई, यमुनामें जा मिली है। सावी नदी उत्तर ओर बहती है, जो जयपुर शहरसे २४ मील उत्तरसे निकली है। निमककी सांभर झील प्रख्यात है।

खेतड़ीके पढ़ोसमें तांबाकी खान है। अलवरकी सीमाके पास रैबालामें मोटे किसिमका भूरा मार्बुल और कोट पुतलीमें नीला मार्बुल निकलता है। राज्यमें नाहरगढ, रणथंभोर, आंबेर, अंबागढ आदि बहुतरे पहाड़ी किले हैं। यह राज्य ११ जिलोंमें विभक्त है। जयपुर, देवास, रिकावती, तारावती, सांभर, हिडउन, गंगापुर, माया; मालपुर, माधवपुर और कोटे कासिम।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनांक समय जयपुर राज्यक जयपुर शहरमें १५८९०५, शिकार में १९८९७, फतहपुरमें १६५८०, माधवपुरमें१३९७२, हिंडउनमे१२९९६, नवलगढमें १२५६७ सांभर में १२३६२, झुंझुनूमें १२२६७, रामगढ़में १२१९७, उदयपुरमें १०३६३, खंडेलामें १००६७ मनुष्य थे। दूसरे १०००० से कम मनुष्योंके २३ कसवे है। पाटन, लालसोत, लक्ष्मणगढ़, मालपुर, कोट पुतली, दोसा, तोडाभीम, श्रीमाधवपुर, विसाऊ, चाकिन, वाभनियावास, जिल्ह, गंगापुर, वासवा, वरथ, मंडरा, तोड़ा, चिरवा, खेतड़ी, सिंहाना, सूर्यगढ, गिजगढ, और आंवेर।

इस वर्ष की मनुष्य गणना के समय जयपुर राज्य मे २८२४४८० मनुष्य थे, सन १८८१ मे २५३४३५७ मनुष्य थे, अर्थात् २३१५२१९ हिंदू, १७०९०७ मुसलमान,४७६७२ जैन, ५५२ कृस्तान, और ७पारसी। हिंदू और जैनों में ३५१००४ ब्राह्मण, २४२४७४ महाजन और विनया, २२७३३१ जाट, २२१५६५ मीना, २०९०९४ चमार, १७१६३२ गूजर,१२४३ ४५ राजपृत, ५४६६५ अहीर थे।

राज्य की प्रधान फीसल अन्न, ऊख, कपास, पोस्ता, तेल के वीज और तंबाकू है। और प्रधान दस्तकारी सार्वुल की मृितयां, और पत्थर की दूसरी चीजें, सोने पर मीनाकारी का काम, ऊनी कपड़े इत्यादि हैं। राज्य में वहुतेरे स्कूल हैं, जिनमे लड़िकयों के पढ़ने के लिये १२स्कूलेंहें।

सैनिक वल ३५७८ सवार, ९५९९ पैदल, २१६ तोपों के साथ २९ किले ६५ तोपें और ७१६ गोलंदाज है।

जयपुर राजधानी से २४ मील दक्षिण पूर्व चतसू वस्ती मे वर्ष भर मे ८ मेले होते हैंजिनमें से षहुतेरों मे बहुत लोग आते है। राजधानी से लगभग ४२ मील दक्षिण मट्टी की
दीवार से घेरी हुई दींगी नामक बस्ती है, जिसमें करयाण जी का प्रसिद्ध मेला वर्ष में एक
बार होता है, जिसमें लगभग १५००० यात्री आते हैं! हिडडन रोड रेलवे स्टेशन से सडक
द्वारा ३५ मील और करौली राजधानी से १४ मील उत्तर जयपुर राज्य में हिडवन कसशा है,
जहां वर्ष मे एक मेला होता है, जिसमें लगभग १ लाख मनुष्य आते हैं। जयपुर शहर से
लगभग ४३ मील उत्तर माधवपुर कसवा है, जहां ज्येष्ठ और आधिन मास में मेला होता है।
प्रति मेलो में लगभग १२००० मनुष्य आते हैं।

इतिहास—जयपुर राजकुल कुशावह राजपूत है। (वाल्मीकि-रामायण-उत्तर कांड— १२१ वें सर्ग में लिखा है कि रामचन्द्र के पुत्र कुश के लिये विध्यपर्वत के तट पर कुशावती और लब के लिये श्रावस्ती नगरी वसाई गई)

ृक्तशावह वंश के सौरदेव ने ई• सन के दशवं शतक में नरवर राज्य से आकर राजपूता-ने के मीना लोगों को जीत धुंधर राज्य की (जो अब जयपुर का राज्य है) प्रतिष्ठा की । उस समय माडी (रामगढ़) उनकी राज धानी थी। सौरदेव के पुत्र दूला राज ने सन ९६७ ई० में वर्तमान जयपुर से ३ मील पूर्व खो (गांव) के मीना राजा को परास्त कर वहां राजधानी नियत की। दूला राव के बाद छठवी पुरत में विजुली जी राजा था, जिसके राज्य के समय आम्बेर राजधानी हुआ। ऑबेर को मीना लोगों ने कायम किया था। सन ९६० ई० तक वह शहर उन्नित पर था। सन १०३० में राजपृतों ने उसको ले लिया। राजा पृथ्वीराज के परास्त होने पर विजुलीजी के पिता मुसलमानों के अधीन एक सेनापित थे। विजुली जी के पीछे ११ वीं पुरत में भगवानदास हुए जिन्हों ने अपने भाई के पुत्र मानसिंह को गोदलिया था। मानसिंह अकवर वादशाह की सेना के सूबेदार बनाए गए। राजा मानसिंह के समय में राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी और तब से आम्बेर के राजाओं ने राव की पदवी छोड़कर राजा कीं पदवी पाई। राजामानसिंह के पुत्र कुमार जगतसिंह की अकाल मृत्यु होनेपर जगत्सिंह के पुत्र भवसिंह आंबेर के राजसिंहासन पर बैठे। राजा भवसिह के पुत्र राजा (पिहला) जयसिंह ने औरंगजेब के अधीन दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया। बादशाह ने उनको मिर जा राजा की पदवी दी। राजा जयसिंह अंत में दक्षिण के संप्राम में मारे गए।

जयसिंह के पोता सवाई (दूसरा ) जयसिंह सन १६९९ में राजा हुए, जिन्हों ने सन १७२८ ई० मे जयपुर शहर को नियत कर इसका नाम जयपुर रक्खा बादशाह फर्रुखशेर ने जयपुर राज्य को छीन लिया था, तब सवाई जयसिंह ने मारवाड की राज कन्या से विवाह कर उसके पिता की सहायता से अपने राज्य से मुसळमानों को भगा दिया और सांभर पर अधिकार करके मारवाड के राजा सिंहत उसको बांट लिया । फईखशेर के पश्चात् मुगले। की द्शा अधिक हीन हुई । भरतपुर के जाट स्वाधीन हो गए। उस समय सवाई जयसिंह ने उनके सर्दार को कैद करके वद्नसिंहनामक एक जाट को भरतपुर का राजतिलक दे दिया। दिल्ली के बादशाह ने इस कार्य से प्रसन्न हो जयसिह को सारमादाई राजाहाई हिन्दुस्थानकी पदवीसे सुशोभित किया । सन १७४३ में सवाई जयसिंहकी मत्यु हुई । सर्वाई जयसिंहके राज्यके पश्चात् क्रमसे ४ राजाओंने स्वतंत्र शासन किया । सर्वाई प्रतापसिंहके राज्यके समय मांचेरी (अलवर) स्वाधीन राज्य होगया और पिडारी सरदार अमीरखांने टोक राज्य नियत करके जयपुर राज्यका कुछ अंग अपने राज्यमें मिला लिया। सवाई जगतसिहक राज्यके समय सन १८०३ ईस्वीमे अंगरेजोके साथ संधि होनेपर जयपुर करद और भित्र राज्य हुआ। सवाई रामसिंहके राजसिंहासन होनेके १ 🕏 वर्ष पीछे राज्यमें अशांति फैली । एसिस्टेट गवर्नर जनरल मिष्टर वेल्फ साहव जयपुरमे आए, जो अन्या-यसे मारे गए । इस अपराधसे दीवान रामचन्द्रको फांसी हुई । और सिगी युथाराम चुनारके किलेमे केद हुआ । सवाई रामसिंहके राज्यके समय जयपुरके सौंदर्यकी गृद्धि हुई। सन १८५७ के बलवेके समय सवाई रामसिंहने अंगरेजी सर्कारकी सहायताकी, इसलिये उनकी सलामी २१ तोपोकी होगई।

सवाई रामसिंह सन १८८० में निस्संतान मरगए, उसके उपरांत उनके वसीयतनामेक अनुसार वर्तमान जयपुर नरेश हिजहाईनेस सवाई सर माधवसिंह वहादुर जी० सी० एस० आई जयपुरके राज सिंहासनपर वेठे, जिनका जन्म सन १८६१ ई० में हुआ था। जयपुरकी क्रीमक वंशावली नीचे है.—

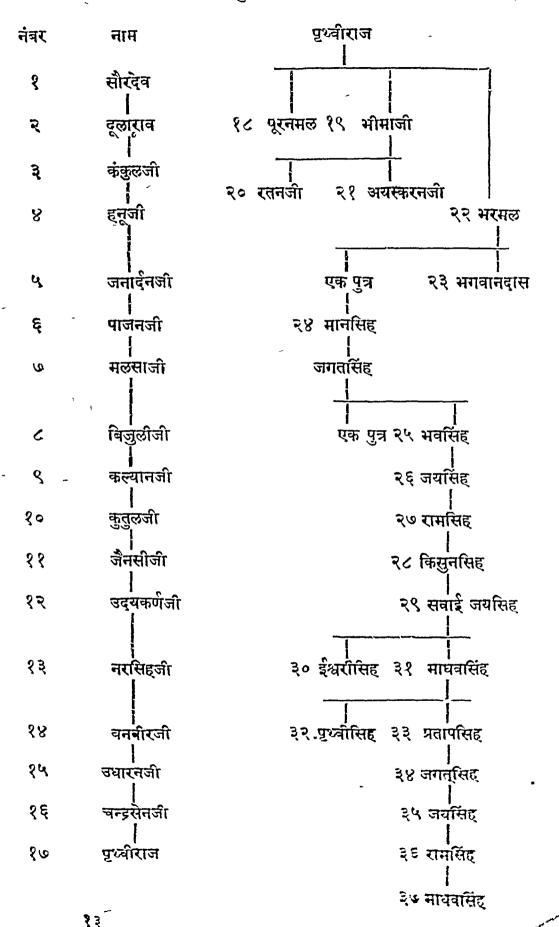

#### टोंक।

जयप्रसे करीव ६५ मील दक्षिण जयपुरसे बूंदी जानेवाली सड़क पर प्रायः दोनोंके वीचमे बनास नदीके दिहने किनारेसे १ मील दक्षिण राजपृतानेमे देशी राज्यकी राजधानी टोंक एक छोटा शहर है। यह २६ अंश १० कला ४२ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५० कला ६ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। वहां रेलकी सड़क नहीं गई है। शहर दीवार से घरा हुआ है। घरके भीतर मट्टीका किला है। शहरमें नवावका महल, इनकी कचहरियां और कई एक उद्यान देखने योग्य वस्तु है।

इस सालकी जन-संख्याके समय टोंकमें ४६०६९ मनुष्यथे, अर्थात् २३२८९ पुरुष और २२७८० स्त्रियां । जिनमे २२५७९ हिन्दू, २१९२१ मुसलमान, १५५६ जैन और १३ क्रस्तानथे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ८६ वां और राजपूतानेम् ७ वां शहर है।

टोंक राज्य टोक, हारावती और टोक एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेंट के अधान राजपूतानेमें यह देशी राज्य है। राजपूतानेमें केवल यही मुसलमानी राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल २५०९ वर्गमील है और इसकी मालगुजारी लगभग १२ लाख रुपया आती है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय टॉक राज्यमे ३७९३३० मनुष्य और सन १८८१ में ३३८०२९ मनुष्यथे, अर्थात् २९३७५७ हिन्दू, ३८५६१ मुसलमान, ५६९३ जैन और १८ कृस्तान। हिन्दू और जैनोमें ३४०२९ चमार, २०१६८ ब्राह्मण, १९५०१ महाजन, १६८२५ राजपूत, १६५६८ गूजर, १५७९८ मीना, १४५५३ जाट, १०५०१ अहीरथे। मुसलमानोमें १५५८३ पठान, १०५४९ सेख, २६९६ सैयद, ९१० मुगल और ८८२३ दूसरेथे। राज्यका सौनिक बल ५३६ सवार, २८८६ पेदल, ८ मैदानकी और ४५ दूसरी तोपें और १७५ गोलंदाज हैं।

इतिहास-बादशाह मुह्म्मद गाजीके समय तालाखां बोनर देशसे आकर रहेलखंडमें नैकिश करने लगा। उसके पुत्र ह्यातखांने कुछ जमीनको अपने कटजेमें किया। ह्यातखांका पुत्र अमीरखां सन १७९८ ईट में जब ३० वर्षका था, तब हुलकरके अधीन एक बड़ी सेनाका कमांडर हुआ। हुलकरने सन १८०६ में टोकका राज्य उसको देदिया। अमीरखांने सन १८०९ में ४०००० घोड़सवार लेकर नागपुरके राजा पर चढाईकी. फिरने समय उसकी सेनाने देशको छुटा।

अंगरेजोंने सन १८१७ में पिडारियोंको द्वानेके लिये अमीरखांको टोकका राज्य देकर सुलह कर लिया। अमीरखां सन १८३४ में मरगया। उसका पुत्र वजीर महम्मद्खां उत्तरा-धिकारी हुआ। सन १८६४ में उसके मरनेके उपरांत उसका पुत्र महम्मद अलीखां टोककी गद्दीपर वैठा, जो लावाके ठाकुरकी सहायता करनेके अपरावमें सन १८६७ में तखतसे उतार दिया गया और उसका लड़का राजगद्दीपर वैठाया गया जो टोंकका वर्तमान मवाव सर मुहम्मद इन्नाहिम अलीखां वहादुर सैलात जंग जी० सी० एस० आई॰ ४२ वर्षकी अवस्थाका वोनर पठान है। टोंकके नव्वावोंको अंगरेजी सरकारकी तरफसे१७ तोपोकी सलामी मिलती है।

## तेरहवाँ अध्याय।

🔶 ( राजपूतानामें ) साँभर, देवयानी, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 📭

#### साँभर।

जयपुरसे ३५ मील ( बांदीकुंई जंक्शनसे ९१ मील ) पश्चिम कुलेरा जंक्शन है, जिससे ४ मील पश्चिमोत्तर सांभर स्टेशन है। <u>सांभर झीलके पास जयपुरके राज्यमें</u> सांभर एक कसूत्रा है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय सांभरमे ८२८० हिन्दू, ३९११ मुसलमान, १५८... जैन और १३ कृस्तान कुछ १२३६२ मनुष्य थे।

स्टेशनसे १ मील झील तक पक्की सड़क है। चारो तरफ का देश सूखा है, क्यों कि यह निमकदार चहानोसे बना है। जब वर्षा चहानोकी धोती है, तब निमक झीलमें चला जाता है वर्षाकालके पश्चान यह झील पूर्वसे पश्चिम तक २१ मील लम्बी और उत्तरसे दक्षिण तक औसत ५ मील चौड़ी रहती है। किनारे भेशील भीतर तक इसकी गहराई केवल २ के फीट है। झीलके पूर्व और उत्तर किनारे। पर निमकका काम होता है। प्रतिवर्ष झीलसे औसत ३०००० से ४०००० दन तक निमक निकलता है। करीव एक मन निमक इकट्टा करने और निकालने में के आना खर्च पड़ता है। सत्रहवीं सदीसे सन् १८७० ई० तक निमकका काम जयपुर और जोधपुरके अख़ितयारमे था, पश्चान् अंगरेजी गवर्नमेटने इसका ठीका लेलिया जो दोनो राजावोको प्रतिवर्ष सत्रह अठारह लाख रुपया देती है।

सांभरके निकट बरहनामें दाद्यन्थी सम्प्रदायका मुख्य स्थान है, जहां दादजीका देहान्त हुआ था। इस सम्प्रदायका वृत्तांत निरानाम देखो।

### देवयानी।

सांभर वस्तीसे २ मीछ देवयानी नामक स्थान है । जुकाचार्यको पुत्री और राजा ययातिकी स्त्री देवयानीके नामसे इस स्थानका यह नाम पडा है। यहां एक मरोवरके समीप कई छोटे मन्दिर है, जिनमे जुकाचार्य, देवयानी आदिकी मूर्तिया म्थापित हैं।

इसी स्थानपर वृपपर्वा देत्यकी कन्या शर्मिष्ठाने देवयानीको कृपमें डालदिया था । राजा ययातिने उसको कूपसे निकाला, इसल्यि राजाका विवाह देवयानीसे हुआ ।

यहां वेशाखकी पूर्णिमाको एक मेला होता है, जिसमे राजप्रतानके अनेक स्थानीसे वहुत यात्री आते है।

संक्षित प्राचीन कथा-महाभारत-(आदि पर्व ७८ वां अध्याय ) गुक्राचार्यकी कन्या देवयानी और देत्यराज यूपपर्वाकी पुत्री शिमेष्टा अन्य कन्याओं सिहत एक वनमे जलकीटा फर रही थीं। इन्द्रने वायु रूप होकर उनके वस्त्रोकों एक दूसरेने मिला दिया। शिक्षणाने बन्त्रोकों मिलावट न जानकर देवयानीका वन्त्र लेलिया। देवयानी बोली कि हे अमुरप्त्री । तुम िष्या होकर क्यो मेरा बस्त्र ले रही हो, तुममे शिष्टाचार नहीं है। शिमेष्टाने देवयानीकों वस्त्रके लिये वही आसक्त देख उसको बहुन दुवचन कहा और उमको एक वृपमें दाल वह अपने गृहको चली गई।

राजा नहुषके पुत्र राजा ययाति मृगयाके छिये उस वनमें आए थे, उन्होंने घोडोंके बहुत थक जानेपर जल हूँ इते हुए एक सूखा कूप पाया और जब देखा कि कूपमे एक कन्या रो रही है, तब उसको कूपसे निकाला। राजा ययातिने उसी क्षण अपने नगरको प्रस्थान किया देवयानीने अपने पिता के पास यह संदेसा भेजा। शुक्राचार्य वहां आए।

(८० वां अध्याय) शुक्राचार्यने वृषपर्वाके समीप जाकर उससे कहा कि मै तुमको अव त्याग दूंगा। दैत्यराजने कहा कि आप मुझपर प्रसन्न होइए। आपके विना मेरी कोई दूसरी गित नहीं है। शुक्रने कहा कि देवयानीको प्रसन्न करो। वृषपर्वाने देवयानीसे कहा कि जो तुम्हारी कामना हो, सो कहो उसे मै पूर्ण करूंगा। देवयानी बोळी कि मैं चाहती हूं कि सहस्र कन्या-ओंके साथ शिंमष्टा मेरी दासी बने। शिंमष्टा अपनी दासियों सहित देवयानीकी दासी बनी।

(८१ वां अध्याय) बहुत दिनोंके पश्चात् देवयानी पूर्व कथित वनमें खेलने गई और सहस्र दासी और शिमिष्टाके सिहत घूमने लगी। इसी समय राजा ययाति मृगयाके लिये फिर वहां आ पहुंचे और बोले कि तुम कीन हो। परस्पर बात होने पर देवयानी पूर्व वृत्तांतको जानकर राजासे बोलो कि आपहीने पिहले मेरा पाणियहण किया है, इससे मे आपको अपना पित बनाऊंगी। ऐसा कह उसने शुक्राचार्यसे अपना मनोरथ कह सुनाया। शुक्रकी आज्ञासे राजा ययातिने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार देवयानीसे विवाह किया और शुक्रसे २००० दासी और शिमिष्टा सिहत देवयानीको प्राप्त कर वह निज राजधानीको चले गए इत्यादि।

(देवयानी और ययाति की यह कथा मत्स्यपुराण के २४ वे अध्याय और श्रीमद्भागवत नवम स्कन्ध के १८ वें अध्याय में भी हैं )

बीकानेर। 🏏 😁

्फूलेरा जंक्शन से १९ मील पश्चिमोत्तर राजपृताना- मालवा बेच का खतमी स्टेशन कुचामन रोड है, जिससे ७३ मील पश्चिम थोडा दक्षिण जोधपुर बीकानेर रेलवे पर मर्ता रोड जंक्शनहै। भर्तारोड से १०३ मील उत्तर कुछ पश्चिम बीकानेर का रेलवे स्टेशन है।

बीकानेर राजपृताने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी ऊंची पथरीली भूमि पर कंगूरेदार पत्थर की शहरपनाह के भीतर एक छोटा शहर है। यह २८ अंश उत्तर अक्षांश और ७३ अंश २२ कला पूर्व देशांतर में स्थित है शहर टीवारकी ३ ई मील लम्बी, ६ फीट मोटी और १५ से ३० फीट तक ऊंची है। इस में ५ फाटक बने है और इसके ३ वगलें पर खाई है। शहरमें बहुतेरे सुन्दर मकान है, जिनके आगे नकाशीटार लाल बालदार पत्थर के काम है। मकान तंग और मेली गुलियों महें। नीचे दरजे के मकान लाल मट्टों से रंगे हुएहै।

इस वर्षकी मनुष्य गणना के समय वीकानेर शहर मे५६२५२मनुष्य थे। (२७८९६ पुरुष और २८३५६ स्त्रियां) इनमे ४१००८ हिन्दू, १०४९० मुसलमान, ४६८६ जैन,४२ सिक्ख, १७ कृस्तान, और ९ पारसी थे। मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ६७ वां और राजपुताने मे ४ था शहर है।

बीकानेर का किला, जिसमें महाराज का महल है शहर के कोट फाटक से ३०० गाज दर है। किले के चारों ओर की खाई सिरें के पास ३० फीट चीडी और २० या २५ फीट गहरी हैं। राजा रायसिंह ने सम्बन् १६४५ (सन १५८८ ई०) में इस किले को बनवाया। बीकाराव का बनवाया हुआ छोटा किला शहर की दीवार के वाहर दक्षिण और उंची चट्टानी भूमि पर है, जिसके भीतर बांकाराव और उनके उत्तराधिकारियों के अनेक समाधि मिन्ड्रि हैं। महाराज के महल का घरा १०७८ गज है, जिसमें २ फाटक लगे हैं। महाराज का महल पुरानी चाल का बहुत सुन्द्र है। बांकानेर में ४९ कूप हैं। गहर के वाहर का अर्क सागर नामक कूप राज्य के सब कूपों से उत्तम है। बांकानेर के कूपों में ३०० या ४०० फीट नीचे पानीहै। शहर में-१३ मिन्द्र, १४ मसजिद और ७ जैनोके मठहें। "इंगरसिंह कालेज" में अंगरेजी पढ़ाई जाती है।

शहर से ३ मीळ पूर्व बीकानेर का तालाब है, जिसके चारो ओर कल्यान सिंहसे स्तनासिह तक १२ राजाओं के गुंवजदार समाधि मन्दिर हैं, जिनमें से कई एक उत्तम इमारत हैं। सबी में स्तम्भ लगे है। तालाब से थोडी दूर एक महल है। कभी कभी राजा और उनकी सियां देवी छंड में पूजा करने के लिये आकर इसमें टिकती है। देवी छंडपर बीकानेर के राजकुमारों का मुंडन होता है।

वीकानेर राज्य-बीकानेर राजपूताने के पोलिटिकल एजेट और गर्वर्नर जनरल के एजेंटके पोलिटिकल सुपर्रिटेंडेटके अधीन राजपूतानेमें देशी राज्य है इसके पश्चिमोत्तर वहावलपुर राज्य; पूर्वोत्तर पंजाबमें सिरसा और हिसार अंगरेजी जिले, पूर्व जयपुर राज्य और दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जोधपुर और जैसलमेर राज्य हैं।

राज्यका आनुमानिक क्षेत्रफल २२३४४ वर्गमील है। मनुष्य—संख्या इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय ८३१२१० और सन ११८१ में ५०९०८१ थीं, जिनमे ४३६१९० हिन्दू-५०८७४ मुसलमान, ३१९४३ जेन, और १४ इस्तान ६ कसवे और १७३३ गांवोमे वसे थे। हिन्दू और जैनों में ५५८१६ ब्राह्मण, ४९९०७ विनयां और ४१६९६ राजपृत थे। यह राज्य राजपृतानेके देशी राज्यों में क्षेत्रमुलके अनुसार दूसरा और मनुष्य—संख्या अनुमार नीथा है। इस राज्यमे चुक (जनसंख्या १४०१४) और रतनाद (जनसंख्या १०५३६) वहे कसवे और मुजमात सटनेर इत्यादि छोटे कसवे हैं। राज्यकी मालगुजारी लगभग१८००००० रपया है राज्यके दक्षिण और पूर्वोत्तरके अधिक भाग मारवाड और जयपुरके उत्तर भागको शामिल करते हुए वागर नामक वहे वालद्वार देशका हिस्सा वनते हूँ। पश्चिमात्तर और उत्तरका भाग भारतवर्षके वहे महस्थलके भीतर है। राज्यके अधिक ऊंची नहीं है। वीकानेर शहरसे दक्षिण—पश्चिम जैसलमेरकी सीमातक सख्त और पत्थरीला देश है लेकिन देशके बहे भागोंमे २० फीटसे १०० फीट तक ऊची वाल्की पदाड़ियां हैं। वस्ती दरदरपर हैं। यशिष घास और जगली झाडियां जगह जगह वहुत हैं, परन्तु देशका आकार उदाम और उत्तर है। चंद कसवोंके निकट वृक्ष वेरके लगाए गएहें। वर्षकालमे देश वासोमे हरा भरा हो जाता है। चंद कसवोंके निकट वृक्ष वेरके लगाए गएहें। वर्षकालमे देश वासोमे हरा भरा हो जाता है।

बीकानेर राज्यमे कोई नदी या धारा नहीं है। त्रपीके समय कभी उभी शेखातारी में राज्यकी पूर्वी सीमा पर एक नाला वहता है, जो तुरंतही बाल्मे गुनहों जाना है। वीकानेर राजधानीसे लगभग २० मील दक्षिण-पश्चिम मीठ पानीकी गुजनर नामक सील है, जहां मैदानमे मनोहर महल और बाग बने हैं। झीलके चारा और जगल है। उममें १२ मील आगे जैसलमेरकी और एक पवित्र स्थान पर मीठे पानीकी झील है. जिसरे किनार पर कई बाट बने हैं। सुजनगढ जिल्में ६ मील लंबी २ मील चौटी और वहन उम गहरी जो

गर्मीके पहिलेही सूख जाती है, निमककी झील है। निमककी दूसरी झील बीकानेरसे करीव ४० मील पूर्वोत्तर है। इन झीलोका निमक अच्छा नहीं होता। सांभर निमकसे इसका मूल्य आधा है। शहरके प्रायः सब कूप ३०० फीटसे अधिक गहरे है, परंतु १० वा १२ मील उत्तर या पूर्वोत्तर सतहसे २० फीटके भीतर पानी मिलता है। देशके लोग वर्षाके पानी पर अधिक भरोसा रखते हैं। पोखरो और कुण्डोंमें वे वर्पाका पानी रखते है। वीकानेर और नागौड़के रास्तेमे नोखाके पास ४०० फीट गहरा ३ 🥞 फीट व्यासका एक कृप है। गर्म ऋतुओमें पानीकी बड़ी तंगी हो जाती है। सर्दीके दिनोमें अधिक सर्दी होती है। ग्रसीसे बड़ी गरमी पड़ती है । वृहुधा बालूका भारी तूफान हुआ करता है । राज्यके बहुतेरे भागोंमें, खासकर बीकानेर शहर और सुजनगढ़ कसबेके पड़ोसमे चूना बहुत होता है। ३० मील पूर्वोत्तर खारीमें और वीकानेरके पश्चिम खानसे लाल बालुदार पत्थर निकलता है। ३० मील दक्षिण-पश्चिम बहुत सज्जी निकाली जाती है, जो सांबुन और कपड़े रंगनेके काममें आती है। शहरस ७० मील पूर्व सुजनगढ़ जिलेमे विडासरके निकट पहले एक पहाड़ीसे तांबा निकाला जाताथा, परंतु बहुतेरे वर्षेंसे खानमे काम नही होता है। राज्यका मुख्य फिसल <u>बाजड़ा और मोठ</u> है। तर्वूजा और क्कड़ीभी होती है। यहांके पालतु पशु भारतवर्षके दूसरे भागोंके पशुओसे अधिक अच्छे होते हैं, मवेसी और भैंसे प्रसिद्ध हैं और घोड़े मज़बूत होते हैं। निवासियोका प्रधान धन जानवरोके झुंड हैं। प्रधान दस्तकारी **ऊनी बनावट और कंबल है** । 'ऊन, सोडा, सज्जी, गला, चमड़ेकी मसक हाथीदांतकी चूड़ी आदि चीजे दूसरे देशों में भेजी जाती है और राजपूतानेमें अधिक खर्च होती है ।

इतिहास—वीकानरका राजकुल राठीर राजपूत है । जोधपुरके वसानेवाल जोधरावका छठवें पुत्र बीकारावने, जिसका जन्म सन् १४३९ ई० में था, वीकानरको बसाकर अपनी राजधानी बनाई । सन १८०८ ई० में बीकानरके महाराज सूरतिसहसे अंगरेजी गवर्नमेटका प्रथम संबंध हुआ । सन १८१८ में जब पिंडारी देशको छटतेथे, तब अंगरेजी फीजोने राज-विद्रोहियोको हटाया । अगरेजोने ११ किलोको छीनकर महाराजको देिदया । महाराज सूरतिसह सन् १८१८ में मर गए और रतनिसह उत्तराधिकारी हुए । सन् १८४५ और १८४८ की सिक्सोकी दोनों लड़ाइयोंमें महाराजने अंगरेजोकी सहायताकी और सन् १८५७ के बलवेके समय महाराज सरदारिसहने फीज द्वारा अंगरेजी गवर्नमेटकी सहायताकी, इसके बदलेमे महाराजको ४१ गांव मिले । वीकानरके वर्तमान महाराज गंगासिह बहादुर ११ वर्ष अवस्थाके दत्तक पुत्र है । यहांके राजाओको अंगरेजीगवर्नमेटकी ओरसे १७ तोपोकी सलामी मिलती है । राज्यका फीजी बल ९६० सवार, १७०० पेदल, २४ मेदानकी और ५६ दूसरी तोपे और १८० गोलंदाज है ।

जोधपुर।

भर्ता रोड जंक्शनसे पश्चिम दक्षिण ६२ मील जोधपुर महलका स्टेशन और ६४ मील जोधपुर का स्टेशन है।

जोधपुर राजपूतानेके मारवाड़ प्रदेशके देशी राज्यकी प्रसिद्ध राजधानी (२३ अंश १७ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४ कला पूर्व देशांतर में) एक छोटा शहर है। यहां चीफ और पोलिटिकल एजेट रहते है।

इस सालकी जन-संख्याके समय जोधपुरमें ६१८४९ मनुष्यथे, अर्थात् ३१७०६ पुरुष और ३•१४३ स्त्रियां । जिनमें ४३००८ हिन्दू, १३६७६ मुसलमान, ५०४० जैन, ११३ कृस्तान, ९ यहूदी और ३ बौद्धथे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ५८ वां और राजपृतानेमें तीसरा शहर है ।

बाल्ह्दार पत्थरकी पहाडियोका सिलसिला पूर्व और पश्चिमको गया है, जिसके दक्षिण लोरके नीचे <u>६ मीलकी दढ़ दीवारसे घरा हुआ</u> जोधपुर शहर है, जिसमे ७ फाटक है। शहरमें अनेक उत्तम मकान, मन्दिर और तालाब पत्थरसे बने है। एक पुराने महलमे अब दबीरसिह का स्कूल है। धानमंडी मे एक मन्दिर है। जोधपुरमें २ स्कूल है। एकमे ठाकुरोके लड़के और दूसरेंमे अन्य लडके पढते है। नया बना हुआ १ बड़ा जेल है, जिसमे ३ महीनेसे अधिक मैयाद वाले संपूर्ण कैदी भेजे जाते है।

किलेके चारो तरफ शहर है। शहर ओर मैदानसे ३०० फोट ऊपर पहाडी पूर किला है। इड दीवार प्रहाडीके सिरको घरती है, जिसमें बहुतरे गोलाकार मुख्वा पुरतेहैं। पहाडीके उत्तर किनारेके निकट १२० फीट खडी उचाई पर किलेके भीतर महाराजका उत्तम महल है। पहाडीके सिरके पास पुराने महल हैं, जहां आंगनोंके भीतर आंगन है, जिनके वगलों से सुन्दर संगतरासी की खिडकियां हैं।

जोधपुरमे प्रधान तालाव ये है,—(१) शहरके पश्चिमोत्तर भागमे चट्टान काटकर प्रासागर नामक छोटा तालाव बना है।(२) उसी ओर पश्चिम दरवाजेके कदमके पास किलेमे रानीसागर तालाव है।(३) पूर्व ओर पत्थरका सुन्दर गुलावसागर है।(४) शहरके दक्षिण बाईजीका तालाव फैला है. परंतु इसमे सर्वदा जल नहीं रहता।(५) पूर्वीत्तर हालका बना हुआ सरदार सागर है (६) एक मील पश्चिम एक झीलहै. जो अखेरा जीका तालाव कहलाताहै।(७) शहरसे ३ मील उत्तर एक सुन्दर तालाव है, जिसके बांध पर एक महल और नीचे एक बाग है, जहां गर्मीके दिनोमे महाराज टिकते है। वहांसे शहर नक नहर गई है। पहले जोधपुरमें पानी वहुत कम था, खियों को पानीके लिये मांडोर जाना पड़ ताथा, परंतु अव नल द्वारा पानी पहुंचाया जाता है।

शहरके दक्षिण पूर्व रायका वाग महल है, जहां चीफ रहताहै। उसके समीप कचहरी का बहुत वडा मकान है। जोधपुर में चैत्रमें एक वडा मजहवी मेला होता है। शहरके पूर्वी- तर कोनके बाहर करीव के मीलके अंतर पर पत्थर की दीवारके भीतर ८०० मकानी की शहरतली है।

मांडोर-जोधपुरसे करीब ३ मील उत्तर मांडोर है, जो जोधपुरके वसनेसे पहले मारबाड की राजधानी था। वहा पहलेके राजाओं की छत्तरी (समाधि-मन्दिर) है, जिनमें कई एक सुन्दर है। अजितासहकी छत्तरी सन १७२४ की बनी हुई सब छत्तरियों से बढ़ी और उत्तम है। वहां से थोड़ी दूर सर्व देवालय है, जिसको लोग ३० कोटि देवताओं का मन्दिर फहनेहें। उसके पास अजितसिहके बादके राजा अभयभिहका (जो सन १७२४ में राजा हुए थे) महल होन दशामें पड़ा है। उसमें बहुत चमगादुर रहते हैं।

जोधपुर राज्य-यह पश्चिमी राजपूतानेके राज्योकी एजेमीके अधीन राजपूतानेमें प्रीसद्ध देशी राज्य है। इसके उत्तर बीकानेर राज्य और जयपुरका शिखाबाटी जिला, पृत्र जयपुर और किसुनगढ राज्य, पूर्वीत्तर अजमेर और मेरवाडा अंगरेजी जिले, दक्षिण पूर्व मेवाड; दक्षिण सिरोही राज्य और पालनपुर, पश्चिम कच्छ कारन और सिध प्रदेशमे थर और पारकर जिला और पश्चिमोत्तर जैसलमेर देशी राज्य है। इसकी सबसे अधिक लंबाई पूर्वीत्तरसे दक्षिण पश्चिम तक लगभग २९० मील और सबसे अधिक चौडाई १३० मील है। इसका क्षेत्रफल राजपूतानेक राज्योंसे सबसे बडा अर्थात् ३७००० वर्गमील है। राज्यसे ४१ लाख ५० हजार रुपया मालगुजारी आती है।

सागरमती नदी अजमेरमे झीलसे निकलती है। सरस्वता नदी पुष्कर झीलसे निकलती है। गोविदगढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका लुनी नाम पड़ता है, जो गोविदगढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका लुनी नाम पड़ता है, जो गोविदगढ़िसे मारवाड़ राज्यके दक्षिण-पश्चिम भागमे होकर वहती है और अंतमे कच्छके रनके सिरके पास दलदल भूमिमें गुप्त होजाती है। इसकी वहुत सहायक निदया है, जो खासकर अविली पहाड़ियोसे निकली हैं। मारवाड़के जिलोमें नदीके विस्तरमें कूएं खने जाते हैं, जिनसे वहुतेरे गेहूं और जवकी भूमि पटाई जाती हैं। सुखी ऋतुओमें नदीके विस्तरमें खरवूने और सिग्रहाड़े बहुत उत्पन्न होते है।

ज्यपुर और जोधपुरकी सीमाओं पर प्रसिद्ध सांभर झील है। इसके वाद एक जोधपुर के उत्तर डिडवानामें और दूसरी पंचभद्रामें झील है, जिनसे सन १८७७ ई० मे १४५०००० मन निमक निकला था। साकोर जिलेंमें एक वडी झील है, जो वर्षाकालमें ४० या ५० मील क्षेत्रफलको छिपाती है। झील सूखनेपर उसके विस्तरमें गेहूं और चनेकी अच्छी फिसल होती है राज्यके लगभग ७० गांवोमें निमक पैदा होता है।

राज्यका बड़ा हिस्सा बीरान है। बहुत रेगिस्तान और स्थान स्थान पर पहाड़ियां है। दक्षिण-पूर्व सीमाओं के भीतरका हिस्सा अवेली पहाडियां हैं। जोधपुर शहरके उत्तर थल नामक बाल्का बड़ा मैदान है, जिसमें पानी बहुत कम है। मूमिके सतहसे २०० से २०० फीट तक निचे पानी है। जोधपुरमें बहुधा वार्षिक औसत १४ ईचसे अधिक वर्षा नहीं होती है। सन १८८१में बहुत अधिक वर्षा थी,तब शहरमे२२ ईच वर्षा हुई थी। उत्तर मकरानाम खानसे मार्चुल बहुत निकलताहै और दक्षिण-पूर्वकी सीमापर धनीराओं के निकट उससे कम। कपूरीमें सज्जी बहुत होती है, जिसको मुलतानी मट्टी भी कहते हैं। इससे देशी लोग वाल साफ करते हैं। वर्षाकालकी प्रधान फिसल बाजड़ा, ज्वार, मोठ इत्यादि हैं। राज्यके उपजाऊ हिस्सेमें गेहूं और जब अधिक उत्पन्न होते हैं।

इस वर्षकी मनुष्य--गणनांक समय जोधपुर राज्यमें २५२४०३० मनुष्य थे, और सन १८८१ में ३७८५ कसवे और गांवों में १७५०४०३ (प्रति वर्गमीलमें औसत ४७) मनुष्य थे। अर्थात् १४२१८९१ हिन्दृ, १७२४०४ जैन, १६५८०२ मुसलमान, २०७ कृस्तान और ९९ दूसरे।

जोधपुरके वालूदार हिस्सेमें और मलानीमें ठाकुराके मकानोंको छोड़कर अधिक मकान गोलाकार झोपड़ी हैं। जंगली जानवरों और चोरोंके भयमे बहुतेरी वस्ती मजवृत घेरेसे घरी हुई हैं। जोधपुर राज्यको मारवाड़ अर्थात् मौतका स्थान कहते हैं। यहांके मारवाडी व्योहार और व्यापार करने में प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागोंमें पाए जाते हैं। इनकी पनडीं अजब तरहकी होती है। इस देशमें पगड़ी, रेशमी सूत, चमड़ेके वक्म और पीनलके वरतन

चनते है, निमक, मवेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रँगाहुआ कपड़ा, चमडा और अनार यहांसे दूसरे देशोमे जाते है। मकरानासे मार्चुछ और मार्चुछकी दस्तकारियां और बहुतेरी खानोसे पत्थर अन्यदेशोमे भेजे जाते है। गुड़, चावछ, अफाम, मसाछा, गोंद, सोहागा, नारियछ, रेशम, चंदनकी छकडी और गहे दूसेर देशोसे आते है।

ज्ञाधपुर राज्यम् नागोड सबसे बड़ा कसबा है, जिसमे इस वर्ष की मनुष्य-गणनाके समय १०३४० हिन्दू, ५१०२ मुसलमान और १७४९ जैन कुल १०१९१ मनुष्य थे। इसके अति-रिक्त पालीमें १७१५०, कचवारामें १२८१६, सुजातमे १२६२४, बिलारामे ११३८४, डिड-वानामे ११३७६ और फतोदीमे १०४९७ मनुष्य थे।

तिलवाडामें चैत्र मासमें मेला होता है और १५ दिन तक रहता है। मुंडवामे पीष मास में मेला होता है, जिसमें ३०००० से ४०००० तक मनुष्य इकट्ठे होते है। जोधपुर शहरसे ६२ मील दक्षिण पश्चिम लूनीके दहीने किनोरेपर <u>वालोत्रा</u> (जन-संख्या सन १८८१ में ७२७५) एक कसवा है, जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र मासमें मेला होता हे और १५ दिन रहता है। मेलेमे ३०००० से अधिक मनुष्य आते हैं। पुर्वस्तुर्में भादीमें मेला होता है, जिसमें वैलकी सीदागरीके निमित्त खासकर जाट लोग आते हैं। विलारा और वरपनामेभी मेला होता है।

जोधपुरके स्टेशनसे २० मील दक्षिण छूनी नदीके पास छूनी जंक्शन है, और छूनीसे६० मील पश्चिम पंचभुद्राके पास निमकका कारखाना है जहां छूनीसे रेलवेकी जाखा गई है।

इतिहास-जोधपुरका राजकुल राठौर राजपृत है। यहांके राजा अपनेको सूर्यवंशी राम-चन्द्रके वंशधर कहते हैं। सुन १९९४ ईम्बीमे कन्नीजके पिछले राठौर राजाके पोता शिवाज़ी मारवाड़में आए। शिवाजीसे १० वीं पुस्तक रावचन्द्राके समय तक राठौर लोग मारवाड़की राजधानी मांडोरको दखल नहीं करसके। लगभग सन १३८२ के रावचन्द्राके समयसे मार-वाड़पर राठौरोंका सबा अधिकार कहा जा सकता है। रावचन्द्राके उत्तराधिकारी प्रसिद्ध बीर राव रीडमल हुए, जिनके पश्चात् उनके पुत्र जोधराबने सन १४५९ ई० मे जोधपुर शहरको वसाया और उसको अपनी राजधानी वनाया। सन १५४४ ई०मे अफगानी शरशाह ८०००० आद्मियोंकी एक सेना मारवाड़में लाया, परन्तु उसकी छोटी जीत हुई।

सन १५६१ मे वादशाह अकबरने मारवाड़पर आक्रमण किया। संप्रामके अंतमे राजाने अधीनता म्बीकार करली राजाके देहांत होनेपर उनके पुत्र उदयसिंह उत्तराधिकारी हुए। उदयसिंहके पुत्र राजा सूरिसह और सूरिसहके पुत्र यज्ञवंतिस् हुए। जब जाहजहांके चारो पुत्रोमे झगडा हुआ, तब यज्ञवंतिसह औरंगजेबके विरुद्ध फीजके कमाडर बनाए गए और परास्त हुए। पीछे यज्ञवंतिसहने औरंगजेबने मुलह करली। उसके पीछे वह अजितिसह दत्तक पुत्रको छोड़कर सिध नदीके उसपार मरगए। औरंगजेबने मारवाडपर आक्रमण करके जोधपुर और दूसरे बडे कसबोको लृटा। अजितिसहको उनके पुत्र बल्तिसहने मारटाला।

सिधियांने मारवाडपर ६०००० रूपया राज्यकर नियत किया और अजमेर कहर और किलेको ले लिया । सन १८०२ ई० की महाराष्ट्रोकी लडाईके आरम्भमें शरीफोने जोधपुरके प्रधान होनेके लिये मानसिहको चुना । मानसिहने हुलकरकी महाप्रताकी इमिल्ये मन १८०१में संधि तोडवी गई। सन १८१७ ई०मे राजा मानसिहने एक लीता लड़के छतरसिंह राजप्रतिनिधि चुए। पिडारियोंकी लड़ाई आरम्भ होनपर अंगरेनी गवर्नमेण्डके साथ जोधपुरका प्रप्रथ आरम्भ

हुआ । सन १८१८ ई० की संधिसे अंगरेजी गर्निमेण्टकी रक्षामें जोधपुर हुआ। जोधपुर से जो खिराज सिधियाको दिया जाता था, वह अंगरेजी गर्निमेण्टको दिया जाने लगा । सिधके पश्चात् छत्तरसिंह मरगए, जिसके पीछे उनके पिता मानसिंह जो पिहले उन्मत्तामें थे, राजा हुए । मानसिंहके कुशाशनके कारण अंगरेजी गर्निमेण्टने सन १८३९ ई०में जोधपुरमें ५ महीनेतक एक फौज रक्खी थी। मानसिंहने अपनी चाल सुधारनेका एकरार किया। ४ वर्ष पश्चात् जब वह निस्संतान मरगए, तब राज्यके सरदारों और विधवाओंने अजितसिंहकी संतान अहमदनगरके प्रधान तख्तसिंहको राजा पसंद किया और तख्तसिंह और उनके पुत्र यश्चंतिसिंहको जोधपुरमें बुलाया। तख्तसिंह जोधपुरके राजसिंहासनपर बैठाए गए। सन१८७३ई०में महाराज तख्तसिंहका देहान्त हुआ और उनके पुत्र जोधपुरके वर्तमान नरेश महाराज सर यश्चंतिसिंह बहादुर जी० सी० एस आई० जिनका जन्म सन १८३७ ई० में हुआ था, राजसिंहासनपर बैठे, जिनके सुयोग्य भ्राता कर्नल सर प्रतापसिंह और पुत्र युवराज सरदारसिंह है। जोधपुरके राजाओंको अंगरेजी गवर्नमेण्टकी ओरसे १९ तोपोंकी सलामी मिलती है।

### जैसलमेर।

जोवपुरसे १४० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर राजपृतानेके पश्चिम विभागमे समुद्रके ज<u>लसे लगभग ८०० फीट ऊपर</u> सख्त चट्टान पर देशी राज्यकी राजधानी जैसलमेर एक कसबा है। यह २६ अंग ५५ कला उत्तर अक्षांश और ७० अंश५७ कला पूर्व देशान्तर में स्थितहै।

इस वर्षको मनुष्य-गणनाके समय इसमे १०५०९ मनुष्य थे, अर्थात् ८२१८ हिन्दू, १८४१ मुसलमान और <u>४५० जैन</u> ।

कृसबेके मकान खास करके पीछे पत्थरके है। कई धनी सौदागरोके मकान सुन्दर है। कसबेके पास लगभग १०५० फीट लंबी और २५० फीट ऊंची पहाड़ी पर किला है, जिसकी हढ़ दीवार २५ फीट ऊंची है। महारावलका महल किलेके प्रधान द्वींजे पर पीछे पत्थरका बना हुआ है। किलेमे कई एक सुन्दर जैन मन्दिर है। सबसे पुराना मन्दिर जो है, वह सन १३७१ में बना था।

राजधानीसे १० मील दूर वर्षमे एक बार एक वड़ा मेला होता है।

जैसलमेर राज्य-राज्यकी स<u>बसे अधिक लंबाई पूर्वसे पश्चिम तक १७२ मील</u> और स्वसे अधिक चौड़ाई उत्तरसे <u>दक्षिण तक १३६ मील</u> है इसके उत्तर बहावलपुर राज्य, पूर्व बीकानेर और जोधपुर राज्य, दक्षिण जोधपुर राज्य और सिंध प्रदेश, और पश्चिम खेरपुर और सिंध हैं। राज्यका क्षेत्रफल १६४४७ वर्गमील है।

राज्य शायः वाल्ह्वार उजाड है। राजधानीके पडोसमे लगभग ४० मीलके घरेके भीतर पथरीली भूमि है और चौड़े सिरवाले बाल्ह्वार पत्थरेक चट्टान है। राजधानीसे ३२ मील दक्षिण-पूर्व चोरियामें ४९० फीट गहरा एक कूप है। लोग वर्षाका पानी पीत हैं। कम वर्षा होने पर गांवोंके पानीके कुण्ड सूख जाते हैं। इस राज्यमे सर्वदा वहनेवाली कोई धारा नहीं है। केवल ककनी नामक एक छोटी नदी है। कभी कभी वर्षा बहुत कम होती है। सन १८७५ ई० में केवल दो दिन वर्षा हुई। जेसलमेरका पानी पवन सूखा है। राज्यमे केवल वर्साती फिसल वाजरा, ज्वार, तिल इत्यादि होती है। गहुं जब आदि बहुत कम होते हैं। वर्सातके आरममे वाल्की पहाडियां उद्योगे जोती जाती है और जमीनमें अधिक नीचे बीज वोए जातहें।

सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमे एक कसबे और ४१३ गांवोमें १०८१४३ मनुष्य (प्रति वर्गमीलमे औसत ६ दे ) थे। इनमे ५७४८४ हिन्दू, और २८०३२ मुसंलमान, १६७१ जैन, २०९५५ दूसरे और १ कृस्तान थे । हिन्दू और जैनोंमे २६६२३ राजपूत, ७९८१ महाजन, ६०५५ ब्राह्मण, और ४०३ जाट थे।

राज्यकी मालगुजारी लगभग १५८००० रुपया है। बस्ती दूर दूर पर है, जिनमें गोले छप्पर वाले अधिकांश मकान हैं। बहुत जगहोंमें खारा जल है। कुंओकी औसत गहराई २५० फीट है। ऊंट, मबेसी, भेड और बकरोंके झुंड पाले जाते है। ऊन, घी, ऊट मबेसी और भेंडकी तिजारत होती है। राज्यमें बनाई हुई सड़क नहीं है। स्थानांतर गमनकी प्रधान सवारी ऊंट है। महारावलको ४०० पेदलकी एक सेना है, जिनमेंसे बहुतेरे ऊंटके सवार हैं और जागीरदारोंके सवारोंके साथ कुल ५०० घोड़ सवार हैं। इनके अतिरिक्त इनको १२ तोंपें और २० गोलदाज है।

इतिहास-जैसलमेरका राजकुल यदुवंशी राजपृत है, जिसके नियत करनेवाले देवराजका जन्म सन् ८३६ ई० में हुआ था। देवराजसे पीछके छठवे राजा रावल जैसलने सन ११५६ ई० में जैसलमेरको वसाया और वहां किला बनाया। सने १२९४ में अलाउद्दीनने राजधानी और किलेको छीन लिया था। १७ वीं सदीमें सवलिंसहने शाहजहांकी अधीनता स्वीकार करली। सन १७६२ में रावल मूलराज जैसलमेरके राजा हुए। उस समय राज्यका साभाग्य बहुत जल्दी घट गया था। वाहरवाले देशोंमसे बहुतेरे जो उत्तर सतलजतक और पश्चिम सिंध तक फैले थे, छीन लिए गए थे। सन १८१८ में अंगरेजोंसे मूलराजके साथ सींध हुई। सन् १८२० ईसवीमें मूलराजके मरनेके पश्चात उनके पोते गजसिहके उत्तराधिकारी हुए, जिनका देहांत सन १८४६ में हुआ। उनकी विध्वाने गजसिहके मतीजे रणजीतसिहको गोद लिया। सन १८६४ इसवीमे महारावल रणजीतिसहके मरनेपर उनके छोटे भाई महारावल वैरीशालिसह राजसिहासन पर वेठे। मृत महारावल वैरीशालिसह वहादुरके शिशुपुत्र महारावल शालिबाहन बहादुर जैसलमेरके वर्तमान नरेश हैं। यहांके महारावलोको अंगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोंकी सलामी मिलतीहै।

## चौदहवाँ अध्याय।

(राजपृतानेम) निराना, किसुनगढ, अजमेर और वियावर ।

#### ानराना ।

पुलेरा जंक्शनसे ६ मील पश्चिम ( बांदीकुई जक्शनसे ९७ मील ) निराना का म्टेशन है, जिसके समीप निराना वस्तीमें एक वडा तालाव और दादृपंथी संप्रदायका स्थान है।

दादूजी और उनके चेलाने अपने मत और शिक्षाको बहुत करके पद्यभाषामे लिया है। इस संप्रदायके बहुत लोग जयपुर आदि राज्योकी कीलों में काम करते हैं। करीब ३५० वर्ष हुए, गुजरातके अहमदाबादमें नागर ब्राह्मण विनोदीरामक गृह दादृजीया जन्म हुआ। १२ वर्षकी अवस्थामें वह संन्यास बहुण कर राजपुतानमें आपर आम्बेर, सिप्ररी; निगना आदि नगरों में विराजे। उनका वहा प्रताप केला। सांभरके निकट बरहनामें उनका देहांत हुए।

दादूजीके शिष्योमें सुन्दर स्वामी वहुत प्रसिद्ध है। उनका बनाया हुआ शाक्य प्रंथ, ज्ञानसमुद्र और सुन्दरविलास प्रचलित है। सुन्दरदासके शिष्य नारायणदास, उनके शिष्य रामदास नामदासके द्याराम, द्यारामके संतोषदास, संतोपदास के लालहास लालदास के बालहा पणजी बालहाजा के लक्षीराम और लक्षीरामके शिष्य क्षेमदासथे। क्षेमदासके शिष्य महंत गंगाराम मारवाडके फतहपुर रामगढमें हैं। इस पंथ वाले लोग सिरको मुंडवातेहैं और अपने धर्मका उपदेश करते हैं।

किसुनगढ।

निरानासे २५ मील (फलेरा जंक्शन से ३१ मील ) पश्चिम-दक्षिण किसुनगढ का स्टेशन है। स्टेशनसे थोडी दूर राजपूतानेम देशी राज्यकी राजधानी किसुनगढ एक कसवा है। यह २६ अंश ३५कला उत्तर अक्षांश और ७४अंश ५५ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी मनुष्य गणनाके समय किसुनगढमें १५४५० मनुष्यथे, अर्थात् १०५०४ हिन्दू ६३६८ मुसलमान, <u>१५६३ जै</u>न्, १८ कृस्तान और ५ पारसी ।

किसुनगढका कसवा और किला एक छोटी झीलके किनारों पर है, जिसके मध्यमं महाराजका श्रीप्स—भवन वना है। राजमहलके नीचे झीलके पास फूलमहल नामक महाराजके वाग़का मकान है, जिसमें यूरोपियन मोसाफिर टिकते है। कसवेमें व्रजराजजी, मोहनलालजी मदनमोहनजी, नरसिंहजी और चिन्तामणिजीके सुन्दर मिन्दर, कोठी वालोंके मकान, एक पोष्ट आफिस और एक धमेशाला है।

किसुनगढ़से लगभग १२ मील दूर सलीमाबादमे एक मन्दिर है, जहां चारों ओरके जिलोसे यात्री जाते ह !

किसुनगढ राज्य-राजपूतानेके पूर्वी राज्योके एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेंडेंसके अधीन यह देशी राज्य है। राज्यके उत्तरी भाग होकर रेल गई है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनांके समय राज्यका क्षेत्रफळ ८११ वर्गमीळ, मनुष्य-संख्या १२५५१६ और मालगुजारी३५७००० रुपया थी-। सन १८८१ ई०में इस राज्यमें ११२६६३ मनुष्य थे. अर्थान् ९७८४६ हिन्दू, ८४९२ मुसलमान, और ६२९५ जेन । हिन्दू और जैनोंमें १४१५४ त्राह्मण, १०५९९ महाजन, १०४५८ जाट, ८०५४ राजपूत, ७२०१ गूजर और ७१८७ वलाई थे।

राज्यका सैनिक वल ६५० सवार, ३५०० पेदल, ३६ तोप और १०० गोलंदाज हैं।

इतिहास-राजकुल राठीर राजपृत हैं। जोधपुरके राजा उदयसिहके दूसरे पुत्र किसुन-सिंहने इस देशको जीता । सन १५९४ में अकवरके अधीन वह इस देश पर हुकमत करने बाले हुए। सन १६१३ में किसुनसिंह मटी वशके गोविन्द्रदासको मार कर किसुनगढके राजा वन गण। किसुनसिंहके सहस्रमल, जगमल, और भरमल ३ पुत्रथे।

सन १८१८ ई० मे अंगरेजी गर्नामेटसे किसुनगढ़के साथ सन्वि हुई। महाराज कल्या--निसह, जो उन्मत्त ख्याल किए जातेथे, अपने पुत्र मखदूम निहको राज्य देकर आप राज्यसे अलगहो गए। मखदूमसिहने महाराजाधिराज पृथ्वीसिहको गोव्लिया, जो सन १८४० मे उनके उत्तराधिकारी हुए। महाराजाधिराज पृथ्वीसिंह सन १८७९ में ३ पुत्रोको छोट् कर मरगण। उनके बड़े पुत्र किसुनगढ़के वर्तमान नरेश महाराजाधिराज बाईलासिंह बहादुर, जिनका जन्म सन १८५४ में हुआथा, उत्तराधिकारी हुए। इनके पुत्र राजकुमार मदनसिंह ७ वर्षके है। यहाँके राजाओको अंगरेजी गवर्नमेंटकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### अजमेर ।

किसुनगढ़से १८ मील (फलेरा जंक्शनसे ४९ मील दक्षिण-पश्चिम ) अजमेर जंक्शन स्टेशन है। राजपूतानेके मध्य भागमें (२६ अंश २० कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ४३ कला ५८ विकला पूर्व देशान्तरमे ) अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंगरेजी राज्यमें है।

अजमेर शहरके प्रायः चारो तरफ पहााड़ियां है । तारागढ़ पहाड़ीके पांचके पास समुद्रके जलसे ३००० फीट ऊपर अजमेर शहर है । शहरके चारो ओर पत्थरकी पुरानी दीवार है, जिसमे दिल्ली दर्बाजा, आगरा दर्बाजा, मदार दर्बाजा, उसी दर्वाजा और त्रिपली दर्बाजा नामक ५ फाटक है ।

इस सालकी जन-संख्याके समय अजमेरमें ६८८४३ मनुष्यथे, अर्थात् १७९८५ पुरुष और ३०८५८ स्त्रियां। जिनमे ३७८२६ हिन्दू, २६४३३ मुमलमान, २७७० जैन, १४९७ क्रस्तान, १५९ सिख, १४७ पारसी और ११ यहूदीथे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत-वर्षमे ५० वां शहर है।

स्टेशनसे थोड़ी दूर एक धर्मशाला है। टिकनेके लिये किराए पर मकान मिलते है। शहरमे बहुतेरे पत्थरके सुन्दर मकान और सेठोंकी कई एक प्रसिद्ध कोठियां हैं। जलकल सर्वत्र लगी है। नई झीलसे और दो पक्के नाला द्वारा आनासागरसे पानी आता है, जो जमीनमें बने हैं और जगह जगह खुले हुए है। एक नालेसे शहरमें और दूसरेसे वाहर पानी जाता है। झालरा और दीगी नामक दो स्वाभाविक झरनेसे भी पानी आता है। शहरपनाहके भीतर कोई अच्छे कूप नहीं है।

आनांसागर—शहरके उत्तर आनासागर झोल है, जिसको सन ईस्वीकी ग्यारहिवाँ सदीमें विशालदेवके पोते राजा आनाने बनवाया। झीलसे सागरमती, जो सरस्वतीसे मिलनेके पश्चात् लूनी नदी कहलाती है, निकलो है। झील उत्तर अधिक फैली है। दक्षिण वांधके नीचे बाग है। झीलके निकट वादशाह जहांगीरका बनवाया हुआ दौलतवाग नामक एक वड़ा बाग सुन्दर वृक्षोंसे भरा है और झीलके किनारे पर मार्चुलके मकानोका सिलसिला है; जो बहुत दिनों तक अजमेरमे आम आफिसथा, परन्तु अब इसका प्रधान मकान किम अरकी कोठी है। सबसे सुन्दर मकान, जिसमे बादशाह बहुधा आराम करताथा, बहुन खर्चसे सुधारा गया है।

अकबरका महल-अकबरने शहरपनाहके वाहर एक किलावन्दी महल बनवाया, जिसमें जहांगीर और शाहजरां आकर रहतेथे। वह रेलवे स्टेशनसे थोडीदूर है। जो पहले अंगरेजी शस्त्राग्रार्था, अब तहसीली है।

एवाजाकी दरगाह-शहरके पश्चिम वगलमे स्वाज मुक्किन चिद्यतिकी प्रमिद्ध हरगाह है, जिसको वहांके हिन्दू और मुसलमान दोनो मानते है। दरगाहके एक मुसलमानन भवेरे धर्मशालेमे जाकर मुसको स्वाजा साहवका प्रसाद पुष्प दिया, में दरगाहमे गया। उन्ने काटकके रास्तेसे आंगनमें जाना होता है, जहां लोहेका एक बड़ा और एक छोटा है। एकचा है। वने

यात्री सालाना मेलेके समय जो ६ दिन रहताहै, डेगका तवाजा करतेहैं। भोजनकी सामग्रीसे साधारण तरहसे बडा डेग भरनेमें लगभग २०० कपये और छोटा डेग भरनेमें १०० रुपये सर्च पडतेहैं। तिहवारके समय २०००के लगभग यात्री आते हैं। धेत मार्चुलसे वना हुआ मुख्वा और गुम्वजदार चिठतीका मकवरा है, जिसमे २ द्वींजे हैं। सद्र द्वींजे पर चांदीकी मेहराबी लगीहें। आंगकी दीवारमें सुनहरा काम है। मकबरेमें ख्वांजे मुईनउद्दीन चिठती, उसकी २ स्त्री और कन्या, हाफिज जमाल और चिमनी बेगम, तथा वादशाह शाहजहांकी एक पुत्रीकी कवर है। हिन्दू और मुसलमान जूता वाहर निकाल कर मकबरेमें जाते है। कुश्चियन लोग मकबरेसे २० गजके भीतर नहीं जाने पाते है। दरगाहके घेरके दक्षिण एक गहरा तालाव है।

चित्रतीकी द्रगाहके पश्चिम बाद्शाह शाहजहांकी बनवाई हुई खूबसूरत मसजिद है। यह उनेत मार्चुछसे बनी हुई छाभग १०० फीट छम्बी है। इसमे ११ मेहराबी हैं। तमाम छम्बाईमे खोदा हुआ पारसी छेख है। घेरेमे प्रवेश करनेके समय दहिने अकबरकी बनवाई हुई एक मसजिद मिछती है।

मुईन उद्दोन चिक्रतीका जन्म मध्य एशियाके साजिहां नामक स्थानमे एक द्रिद्र मुसलमान फिकारके घर सन ५३७ हिजरी (सन ११४२ ई०) में हुआ। जन्न वह १५ वर्षका था, तब उसका पिता एक छोटा बाग और पनचकी यही जायदाद छोड़ कर मर्गया। मुईन उद्दीनकी एक सिद्ध फिकारसे मेंट हुई। इसके उपरांत उसने फिकार होकर समरकंद, बोखारा, खोरासान, इस्तराबाद, इंपहान, बोगदाद इत्यादि मध्य एशियाके प्रसिद्ध स्थानोमें २० वर्ष पर्यन्त अमण किया। जन्न उन जगहों के फिकीरों और दरवेशों के संगसे उसको बहुत ज्ञान छाभ हुआ, तब चह ख्वाजा (पिवत्र) करके विख्यात होगया। मुईन उद्दोन कुछ दिन बोगदादमें रहकर अपने गुरु सहित मक्का गया, वहां कुछ दिन रहकर उसने मदीनाकी यात्राकी और उसके उपरांत अनेक देशोमें पर्यटन करना हुआ कुछ काल हिरातमे निवास किया।

ख्वाजा साहवने ५२ वर्षकी अवस्थामे अजमेर आकर, जिस स्थानममे द्रगाहकी स्थांगारा मसजिद है, विश्राम लिया। वहांसे आनासागरके किनारेकी पहाडी पर जाकर वह रहने लगा। पीछे लोगोकी प्रार्थनासे ख्वाजाने उस स्थान पर, जहां वर्त्तमान द्रगाह है, अपना निवास स्थान वनाया। उसने दो विवाह किएथे। प्रथम स्नीके वश वाले अव तक ख्वाजे साहवकी द्रगाहके अधिकारी हैं। ख्वाजा मुईनउद्दीन सन ६३३ हिजरी (१२३५ ई०) मे ९६ वर्ष की अवस्थामे अजमेरमें मर गया। उसकी कवर इसी जगह दी गई।

स्वाजा सोहवकी द्राह भारतवर्षके मुसलमानी धर्म स्थानोमे प्रवान है। अकवरने मन्नत किया कि अगर एक पुत्र पैदा होगा तो मैं पांवच्यादे मकवरेमे आऊगा। सन१५७० में उसका वडा पुत्र पैदा हुआ, वादशाह अजमेरको पैदल आया। वादशाह अकवर सालमे एक वार इस स्थान पर आता था। उसने फतहपुर सिकरीसे अजमेर तक सडकके प्रत्येक कोस पर एक खंभा वनवाया था, जिनमेसे कई एक रेलवेसे अब तक देख पडते हैं।

ढाई दिनका झोपडा—यह गहरके फाटकके ठीक वाहर है। ढाई दिनका झोपडा ऐसे नाम पडनेका कारण अनेक लोग अनेक तरहसे कहते है, जिनमे एक यह है कि सन ईस्वीफी तरहवी सदीके आरंभमे अल्तमसने यहांके जैनमन्दिरोको ढाई दिनमें तोडवा कर उसके असवावोसे यह मसजिद बनवाई। दूसरे ऐसा कहते है कि प्रधम जैनमन्दिर बना, परंतु जुतुबुदीनने ढाई दिनमे उसको मुमलमानी पृजाका स्थान बना लिया, इसलिये इमका नाम ढाई दिनका झोपडा पडा। यह मसजिद तीन ओरसे खुली हुई है। इसमे १८ खंभोंके ४ कतार है। खंभोंकी दुरस्तगी पूरी है। प्रीत खंभोंकी नकाशी भिन्न भिन्न तरहकी है। मसजिदके पास पुरानी जैनमूर्तियां बहुत पड़ी हैं।

चौहान राजा वीसलदेव अर्थात् विम्रहराजके वनाए हुए( विक्रमी संवत् १२१०का) हरकेलि नामक नाटकका कुछ हिस्सा शिलेके तख्तोपर खोदा हुआ, इस मसजिदमे रिक्षत है। लेख वर्त्तमान देवनगारीसे बहुत मिलता है।

सीसेकी खान-उसी दर्वाजेके वाहर तारागढ़के नीचे सीसा (धातु) की खान है, जिसमेसे पहले सीसा निकलता था। इस अंधेरी खानमे रोशनी लेकर जाना होता है।

पुराना अजमेर—तारागढके पश्चिमकी घाटीमे पुराना अजमेर है, जो पहले चीहान राजाओंकी राजधानी था। दो एक दूटे हुए मकानोके अतिरिक्त यहां अत्र कुछ पुराना चित नहीं है। वर्तमान अजमेर शहर मुगलोके राज्यके मध्यभागका वना है।

तारागढ़—यह पहाड़ी यहांकी सब पहाड़ियोसे ऊंची अर्थात् अपने पासकी घाटीसे १३०० फीटसे अधिक ऊंची है । दो मील ऊपर चढनेके उपरांत आदमी तारागढके शिरेपर पहुँचते है । घोड़े वा झंपानकी सबारी जाती है । चौहान राजाओंके समय तारागढ उनका पहाड़ी किला था। ऊपरके भागमे एक फाटकके अतिरिक्त पुराने किलेका कुछ पुराना चिह नहीं है । पहाड़ी अत्यंत स्वास्थ्यकर है, इसलिये रोगयस्त अंगरेजोंके रहनेके लिये ऊपर मकान बने है । तारागढके ऊपरके भागमें मीरनहुसेनकी द्रगाह है, जिसके खर्चके निमित्त ४००० रुपये वार्षिक आयकी भूमि है ।

राजकुमार कालेज-राजकुमारोंके पढ़तेके लिये मेयो कालेज है, जिसमे ८ वर्षसे १८ वर्षके बीचकी अवस्थाके लड़के पढते हैं। मध्यकी इमारतमें श्वेत मार्नुटका सुन्दर काम है। दूसरी इमारतोमे राजकुमार और उनके नीकर रहते है, इस कालेज के अलावे अजमेरमें अजमेर कालेज है।

आर्य्यसमाज-अजमेरमे आर्य्यसमाजकी एक सभा है स्वामी द्यानन्द सरस्वतीका देहांत सन १८८३ की तारीख ३० अकटूबरको अजमेरहीमे हुआ। इन्हींसे आर्य्यसमाजकी सिष्ट हुई है।

अजमेर प्रदेश-यह देश राजपृतानेके मध्यमें देशी राज्योसे घरा हुआ चीफ कमिन्नरके अधीन अंगरेजी राज्य है, जिसमें अजमेर और मेरवाडा दो भाग हैं। अजमेर प्रदेशके उत्तर किसुनगढ़ और जोधपुर राज्य, दक्षिण उद्यपुर राज्य और पूर्व किसुनगढ़ और जयपुर राज्य है। इसका क्षेत्रफल २७११ वर्गमील है।

अजमेर प्रदेशमे प्रधान नदी वनास है, जो उदयपुरसे ४० मील पश्चिमीनर अर्यटा पहाडियोसे निकली है, और टेक्टी छावनीके पास इस जिल्में प्रवेश करती है। दमरी सारी, दाई, सागरमती और सरम्वती ४ छोटी निद्यों हैं। ४ छोटे म्वाभाविक जलागय पहाडियोके द्वावमें हैं जिनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध पुष्करकी पवित्र झील है। तारागढ पहाटीमें सीसे, ताबे और लोहे होते हैं। जिलेमें पत्थर बहुत निकलता है। शिनगर और मिलोगमें पत्थरशि उत्तम खान हैं। अतीतमद, खेताखेरा और देवगढ़में भी पत्थर निकलता है।

यहां चीनी कपड़ा दूसरे देशोंसे आते हैं । र्र्स्ड और यहांमे गटा, टाना. दूमरे देशोंमें जाते हैं । रेल वननेके पहले ऊट और वलांसे सीदागरी होनी थी । रेलवे—' बँबे बड़ोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे 'का सदर मुकाम अजुमेर है। रेलवे स्टेशनके समीप बहुत फैला हुआ रेलवेका काम है, जिसमे थोड़े यूरोपियनों के मातहत हजारहों देशी लोग काम कर रहे है। रेलवे लाइनों के दूसरे पार सिविल स्टशन फैला है, जिसमें प्रायः सब रेलवे अफनर रहते हैं। अजमेरसे रेलवे लाइन ३ ओर 'गई है। तीसरे दर्जेका महसूल प्रितृ मील २ पाई लगता है।

- अजमेरसे चित्तौरगढ़ तक दक्षिण, उससे आगे दक्षिण-पूर्वको लाइन गई है मील-प्रसिद्ध स्टेशन १५ नसीराबाद् छावनी ११६ चित्तौरगढ़ १५० नीमच छावनी १८१मंदसोरवा मंडेशर २१२ जावरा २३३ रतलाम जंक्शन, २८२ फतेहाबाद जंक्शन जिससे १४ मील पूर्वोत्तर उज्जैन है ३०७ इंदौर ३२० मऊ छावनी ३५६ मोरतका (ऑकार-नाथके निकट ) ३९३ खंडवा जंक्शन रतलाम जंक्शन से पश्चिम कुछ दक्षिण मील-प्रसिद्ध स्टेशन ७१ दोहद ११६ गोधड़ा १५०डांकौर तीर्थ १६९ आनंद जंक्शन
- (२) अजमेरसे पालनपुरं तक पश्चिम-दक्षिण, उससे आगे दक्षिणको छाइन गई है। मील-प्रसिद्ध स्टेशन ३३ वियावर ५४ हरिपुर ८७ मारवाड जंक्शन, १९० आवू रोड २२२ पालनपुर '२४१ सिद्धपुर २६२\_महसाता, जक्शन ३०५ अहमदाबाद जंक्शन मारवाड़ जंक्शन से उत्तर कुछ पश्चिम मील-प्रसिद्ध स्टेशन ४४ लूनी\_जक्शन ६४ जोधपुर ६५ जोधपुर महल
- (३) अजमेरसे (फुलेरा तक पूर्वोत्तर उससे आगे पूर्वको लाइन गई है मील-प्रामिद्ध स्टेशन

१८ किसुनगढ

४९ फलेरा जंक्शन
८४ जयपुर
१४० वाँदीकुई जंक्शन
२०१ भरतपुर
२१८अछनेरा जंक्शन
२३३ आगरा छावनी
२३५ आगरा किला

#### वियावर।

अजमेरसे ३३ मील दक्षिण-पश्चिम वियावर स्टेशन हैं। वियावर अजमेरके मेरवाड़ा विभागमें पत्थरकी शहरपनाहके भीतर व्यापारका कसना और एसिस्टेंट किमशनरका सदर स्थान है। कसवेमें कई मील (कल कारखाने,) चौंडी सड़क, पोष्ट आफ़िस और अस्पताल हैं यहां लोहेके कामकी दस्तकारी और पोस्तकी सौदागरी होती है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय इसमें २०९७८ मनुष्य थे अर्थान् १४५७२ हिंदू ३६४१ मुसलमान, २४८४ जैन, २४६ कृस्तान, २४ सिक्ख, १० पारसी, और १ अन्य ।

स्न १८३५ में मेरवाड़ाके कमिन्नर कर्नल डिक्सनने इसको वसाया। इसकी उन्नति बहुत जल्दी हुई है।

# पंदरहवां अध्याय।

#### ( राजपूतानेमें ) पुष्कर ।

#### युष्कर।

अजमर शहरसे ७ मील दूर २६ अंश ३० कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंग ३६ कला पूर्व देशांतरमें लोटी पहाड़ियों के बीचमे भारतवर्षमें ब्रह्माका एक मात्र तीर्थ और सपूर्ण तीर्थांका गुरु पुष्करराज है। अजमेरके आनासागरके पश्चिम किनारे होकर सड़क गई है। सरकारने सम्वत् १९२३–२४ के अकालमें आनासागरके दक्षिणकी पहाडी होकर पुष्कर तक एक्के और वैलगाड़ी जाने योग्य पहाड़ी सडक निकलवा दी। आनासागर और पुष्करेक वीचमें अजमेरसे ३ मील पर नासिर गांव है।

पुष्कर करीव ४००० मनुष्योंकी सुन्द्र वस्ती है, जिसके सीमाके भीतर कोई मनुष्य जीवहिंसा नहीं कर सकता। इसके निकट भारतके संपूर्ण तालावों से अधिक पित्र व्येष्ट पुष्करन्नामक तालाव है। पुष्करके बहुतेरे पुराने मिन्द्ररोको औरंग जेवने विनाश करित्या। पुष्करन्तालावके किनारों पर बहुतेरे उत्तम घाट, राजपूतानेके पहुत राजाओं वे वनवाण हुण अनेक मकान, धमेशालाएं और मिन्द्रर वने हैं। पूर्व समय में असंख्य यात्री यहां आते थे। अवतक भी कार्तिक अंतमे लगभग १०००० यात्री पुष्करमें एकत्र होते हैं। मेलेम बहुत थेटि, उंट और बेल विकते है। और अनेक भांतिकी वस्तुआंका व्यापार होता है कार्तिक शुद्ध ११ से पूर्णिमा तक ५ दिन पुष्कर स्नानका वडा माहात्म्य है।

ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमाके अतिरिक्त पुष्कर तीर्थकी कई परिक्रमा है। परली ३ कोस-की, दूसरी ५ कोसकी, तीसरी १२ कोसकी और चौथी २४ कोसकी, जिनम बहुनेरे देव, ऋषियोंके पुराने स्थान भिलते है।

पुष्कर तालाय-पुष्कर वस्तीके निकट १ को सके घेरेमें कमल आदि नाना जल उदि जसे पूर्ण ज्येष्ठ पुष्कर है जिससे सरम्बती नदी निकली है, जो सागरमनीमें निक्तिके पश्चात् छनी नदी कहलाती है और कच्छके रनमें जाकर बाद्यमें गुप्त हो जाती है। पुष्करके किनारे पर गीधाट, ब्रह्माचाट, कपालमोचनपाट, चह्नपाट, पद्दीपाट, गम्याट और दें। टिवी-

र्थघाट पत्थरके वने हैं। तालाबके किनारों पर और इसके आसे पास बहुत पके मकान और देवसिन्दर बने हैं। बहुत काल हुए परिहार राजपूत मांदरका राजा नहरराय मृगया करता हुआ पुष्कर झीलके किनारे पहुंचा उसने पानी पीनेके लिये इसमें हाथ डाला पुष्करके जल-स्पर्शसे जब उसका चर्म रोग छूट गया, तब उसने इसका घाट बनवा दिया। यात्रीगण ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमा करते हैं।

ज्येष्ठ पुष्करसे करीब २ मील दूर मध्यम पुष्कर और किनिष्ठ पुष्कर है। उसीके समीप शुद्ध वापी नामसे प्रसिद्ध गयाकुंड है और उससे ५ कोस दूर प्राची सरस्वती और नंदा दोने। निद्योका संगम है।

देवमान्द्र-पुष्करमे५ मन्द्र प्रधान है ब्रह्मा, बद्रीनारायण, वाराहजी आतमेश्वर महादेव और सावीत्रीके। (१) ब्रह्माका मन्द्रि — यह मन्द्रि पुष्करके सब मन्द्रिमें प्रधान और सबसे विडा है। महाराज सिंधियाके दीवान गोकुछपर्कने वर्तमान मन्द्रिको बनवाया। इसमें ब्रह्मा-की चतुर्मुख मूर्तिके वाएं गायत्री देवी और दिने सावित्री प्रतिष्ठित है। जगमोहनमे सनका-दिक चारों भाताओं की मूर्तियां और एक छोटे मन्द्रिमे नारदकी मूर्ति है। एक दूसरे छोटे मन्द्रिमे मार्चुछके हाथियों पर इन्द्र और कुबरे बेठे है (२) बर्री नारायणका मन्द्रिम (३) बाराहजोका मन्द्रिम — पुराने मन्द्रिको जहांगीरने तोड दियाथा, वर्तमान मन्द्रिर जोधपुरके मक्तासिहका बनवाया हुआ है। (४) आत्मेश्वर वा कपाछेश्वर महादेवका मंदिर इसको महाराष्ट्र सूचेदार गोमारावने बनवाया। गुकाके समान थोडे रास्ते होकर मन्द्रिमे जाना होता है। इनके अतिरिक्त पुष्करके किनारे पर विशाछदेव, अमरराज, मानसिंह, अहिल्याबाई, भरतपुरके राजा जवाहरमछ और मारवाडके राजा विजयसिंहके बनवाए हुए अनेक मन्दिर और मकान है।

"ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमामें एक पहाडीके नीचे नीगकुण्ड, चक्रकुण्ड और गंगाकुण्ड नामक छोटे छोटे जलके कुण्ड मिलते है और एक ऊंची पहाडी पर सावित्री का मन्दिर है।

सक्षित्र प्रोचिन कथा-व्यास स्मृति—(चौथा अध्याय) कार्तिककी पूर्णिमाको व्येष्ठ
पुष्करमे स्नान करनेसे वडा फल प्राप्त होता है। मनुष्य पुष्कर तीर्थ को करके सब पापोसे
छट जाते है।

शंख स्मृति-(१४ वां अध्याय) पुष्करमे पितरोके निमित्त जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है।

महाभारत- (वन पर्व-८२ वां अध्याय) तीना छोकों मे विख्यात गृत्युलोक में देवताओं का तीर्थ पुष्कर है, जिसमे तीनों संध्याओं के समय १० करोड तीर्थ एक व होते हैं। वहां सूर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गंवर्व इत्यादि सदाही निवास करते हैं। उस तीर्थमें सव छोकों के पितामह परम प्रीतिके सिहत सदा वसते हैं। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र कोई हो, उस छोकों के पितामह परम प्रीतिके सिहत सदा वसते हैं। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र कोई हो, उस तोर्थमें स्नान करके फिर गर्भमें नहीं आता। विशेष करके जो कार्तिककी पूर्णमासीको पुष्कर में स्नान करता है, उसको अक्षय ब्रह्मछों के प्राप्त होता है। जैसे सब देवताओं में पहले विष्यु हैं, स्नान करता है, उसको अक्षय ब्रह्मछों के प्राप्त होता है। जैसे सब देवताओं में पहले विष्यु हैं, वैसेही सब तीर्थों में आदि पुष्कर है। जो पवित्र और जितेद्रिय होकर १२ वर्ष पुष्करमें निवास करताहै, वह सायुज्य मोक्ष पाता है। कार्तिककी पूर्णमासीमें पुष्कर स्नान करनेसे १०० वर्ष पर्यन्त अग्निहोत्र करनेके तुल्य फल प्राप्त होता है। पुष्करमें ३ शिखर और पुष्करादि ३ पर्यन्त अग्निहोत्र करनेके तुल्य फल प्राप्त होता है। पुष्करमें ३ शिखर और पुष्करादि ३

झरने सिद्ध हैं इत्यादि । (८९ वां अध्याय) जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्कर जानेकी इच्छा करता है, उसके सब पाप नाश हो जाते हैं और उसको स्वर्गका आनंद मिछता है।

(शस्य पर्ट्य-३८ वां अध्याय) ब्रह्माने जब पुष्कर क्षेत्रमे महायज्ञ किया, तब उसको देख कर देवता लोग भी घबड़ा गए थे और आश्चर्य करते थे। उस समय जब ऋषियोने कहाकि यह यज्ञ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सरस्वती नदी तो यहां है नहीं, तब ब्रह्माने सुप्रभा नामक सरस्वतीको बुलाया।

जगतमें ७ सरस्वती हैं, पुष्करमे सुत्रमा १, नैंमिषारण्यमे कांचनाक्षी २, गयाम विज्ञाला २, अयोध्यामें मनोरमा ४, कुरुक्षेत्रमे ओघवती ५, गंगाद्वारमे सुरेणु ६ और हिमालयमें विमलोदका ७।

शांति पर्व्य-२९८ वां अध्याय, ) पिवत्र पुष्कर क्षेत्रमें तपस्या आदि कमें कि शरीरकों शोधन करना उचित है। (अनुशासन पर्व्य-१२५ वां अध्याय) कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर (पंचतीर्थी) के मनहीं मन ध्यान करके जलसे स्नान करने पर पुरुप सब पापा से छूट जाता है। (१३० वां अध्याय ज्येष्ठ पुष्करमें गोदानका वडा माहात्म्य है। पुष्कर तीर्थमें वेद जानने वाले बाह्यणकों किपला गों दान करना मनुष्यकों उचित है। जो लोग पुष्करमें किपला गों दान करते हैं, उन्हें बृषभके सिहत १०० गोदान करनेका फल मिलता है और ब्रह्महत्याके समान भी पाप छूटजाता है, इसिलये वहां जाकर शुक्क पक्षमें किपला गों अवद्य दान करना चाहिए।

वामनपुराण—(२२ वां अध्याय) ब्रह्माजी की ५ वेदी हैं, जिनमे उन्होने यज्ञ किया है,—मध्य-वेदी प्रयाग, पूर्व-वेदी गया दक्षिण-वेदी विरुजा, पश्चिम-वेदी पुष्कर और उत्तर वेदी स्थमंतपंचक (कुरुक्षेत्र)। (६५ वां अध्याय) कार्तिकी पूर्णिमा पुष्करजीमें बहुत पुण्य देनेवाली है।

ब्रह्मवैवर्तपुराण--( प्रकृतिखंड-५६ वां अध्याय ) पुष्करके समान तीर्थ नहीं है (गणेशखंड-तीसरा अध्याय ) नीर्थींमे पुष्कर श्रेष्ट है।

गरुडपुराण--( पूर्वार्द्ध ६६ वां अध्याय ) पुष्कर तीर्थ सम्पूर्ण पापोका नाग करने वाला और मुक्ति देने वाला है।

वाराहपुराण-(१५७ वां अध्याय) ज्येष्टंम पुष्करके स्नानसे वडा फळ शप्त होता है। सिवण्यपुराण-पूर्वार्द्ध-१६ वां अध्याय) संपूर्ण जगत ब्रह्ममय और ब्र्णामं स्थित है, इसिछिये ब्रह्माजी सबके पूज्य है। जो ब्रह्माजीको भक्तिसे नहीं पूजता, वह राज्य, न्वर्ग और मोक्ष कभी नहीं पाता; इस कारण ब्रह्माजीकी सदा पृजा करनी चाहिए। ब्रह्माजीके दर्जनने उनका स्पर्श करना उत्तम है।

( उत्तराई-८९ वां अध्याय ) वैशाख, कार्तिक और माघकी पृणिमा म्नान दानके छिये अति श्रेष्ट हैं । वेशाखीको गंगाम, कार्तिकीको पुष्करमें और माघीयो कार्शामें स्नान करना चाहिए ।

पद्मपुराण-( स्षिष्ट यंट-१५ वा अध्याय ) ह्याजीन विचार रिपारि एस मबसे आदि देव है। इससे जहांकि एम प्रथम विष्णुकी नाभिमें उरते हुए बमल पर उपल हुए। वहां आने यत करनेके लिये एक अपूर्व सीर्थ बनावे। सीर्वनाना भी निर्वार, ज्योहि पर स्थानतो हई है। इसके उपरांत ब्रह्माजी पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थमे आए और सहस्र वर्ष पर्यत वहां रहे। उसके पीछे ब्रह्माजीने अपने हाथका कमल वहीं फेंक दिया, उस पुष्पकी धमकसे सब पृथ्वी कांप उठी, समुद्रमें लहरें बड़े बेगसे उठने लगीं, यहांतक कि उस शब्दसे तीनों लोकके चराचर मूक, बधिर और अंधे होकर व्याकुल होगए। देवताओने जब बहुत काल तक ब्रह्माकी आराधना की, तब ब्रह्माजीने प्रकट होकर उनसे कहांकि वज्रनाम नामक असुर वालकों को मारने वाला था, वह तुम लोगोंका आना सुन इन्द्रादि सब देवताओं मारने के लिये उठ खड़ा हुआ था, इसलिये हमने जोरसे पृथ्वी पर कमल पटक दिया, जिससे वह मर गया। हमने इस स्थान पर पुष्कर अर्थात् कमल हाथसे फेंका है, इसलिये यह स्थान पृथ्वी पर पुष्कर नामसे प्रसिद्ध होगा।

चन्द्र नद्कि उत्तर सरस्वतीके पश्चिम नन्द्रन स्थानके पूर्व और कान्य पुष्करके दक्षिण जितनी भूमि है, ब्रह्माजीने उसमे यज्ञकी बेदी वनाई, उसमें प्रथम ज्येष्ट-पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ बनाया जिसके देवता ब्रह्मा है, दूसरा मध्यम पुष्कर बनाया, जिसके देवता बिष्णु है और तीसरा किनष्ट पुष्कर तीर्थ वनाया; जिसके देवता रुद्र हैं। जो मनुष्य पुष्कर तीर्थके जलमे इब कर प्राण छोड़ते है, उनको अक्षय ब्रह्मलोक मिलता है।

(१६ वां अध्यायं) सब ऋषियोने पुष्कर में आकर जब पुराण, वेद, स्मृति और संहिता पढ़ी, तब ब्रह्माके मुखसे बाराहजी उत्पन्न हुए वाराहजीके मुखसे प्रथम सब वेद, वेदांग उत्पन्न हुए और दांतोसे यह करनेके लिये स्तंभ प्रकट हुए। इसी प्रकार हाथ आदि अंगोसे यहकी बहुत सामग्री उत्पन्न हुई। बाराहजीके दांतके अप्रभाग पर्वतके शृंगोके समान ऊंचे थे जिस पर रखकर उन्होंने ब्रह्माके हितके लिये प्रलयके जलके भीतरसे पृथ्वीको लाकर जहां. पुष्कर तीर्थ बना है वहां उसको स्थापन किया और आप अन्तर्द्धान होगए।

त्रह्माके यज्ञमें देव, नाग, मनुष्य, गंधर्व आदि सव आए। यज्ञ आरंभ हुआ। अध्वर्ध्यने व्रंथिवंधन होनेके लिये सावित्रीको बुलाया, पर वह स्त्रियोंके कार्य्य करनेने लगी थी इसलिय न आई और बोली कि हमको अभी गृहकार्य्य करना है और लक्ष्मी, गंगा, इन्द्राणी, गौरी, अखंधती आदि अवतक नहीं आई है। जब तक सब हमारी साखियां न आवेगीतव तक में अकेली न आऊंगी। त्रह्माजीसे कहोकि वह एक मुहूर्त बिलत करें, हम इन सबोंके साथ बहुत शीघ्र आवेगी। अध्वर्य्युओंने आकर यह वृत्तांत त्रह्मासे कहा और यहमी कहा कि काल वीता जाता है। यह सुनि त्रह्माजी कुद्ध होकर इन्द्रसे बोले कि तुम हमारे लिये कोई दूसरी स्त्री लाओ, जिससे यज्ञ हो। इन्द्र अति वेगसे जाकर पृथ्वी पर ढूंढने लगे। उन्होंने लक्ष्मीके समान रूपवती गोरस वेचती हुई अहीरकी एक कन्याको देखा, जिसके समान देवता,नाग, गन्धर्व आदि किसीकी स्त्री नहीं थी,। इन्द्रने त्रह्माकी पत्री होनेके लिये कन्यांसे कहा। वह बोली कि मेरे पितासे मांग कर मुझे लेचलो में एसे न चल्लां, परंतु इन्द्रने वलसे उसको लाकर त्रह्माके आगे खड़ी कर दिया। जब त्रह्माज़ाने उसका नाम गायत्री कह कर गांवर्व विवाहकी रीति से उसके संग विवाह कर लिया,तव त्राह्मणाने उसको प्रतिशालमें वैठाया,।

(१७) वां अव्याय) गायत्री आकर ब्रह्माके समीप वैठ गई। देवताओं के महस्र वर्ष पर्व्यन्त वह यज्ञ होता रहा। एक समय महादेवजी पंच सूत्र धारण किए और एक वडी भारी मनुष्यकी स्त्रोपडी हाथमे लिए हुए भिक्षामांगतेके लिये यज्ञ शालामें आए और ऋत्विज आदिकोंके निकट वैठ गए। ब्राह्मणोंने उन्हें वहुत दुत्कारा और खदेश पर वह वहांसे न उठे। उन्होंने कहा अन्न भोजन करलो और यहांसे चले जाओ, तब महादेवजी अच्छा कह कर मुदेंकी खोपड़ी आगे घर कर बैठ गए और भोजन करनेके उपरांत जूठी खोपड़ीको छोड़कर पुष्करमें स्तान करनेके लिये चले गए। एक न्नाह्मणने जब अपिवन खोपड़ीको उठा कर सभासे बाहर फेंक दिया, तब जहां वह कपाल घरा था वहां दूसरा कपाल दिखाई दिया, इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा यहां तक हजारहवां तक फेका, परंतु कपालोंका अंत नहीं मिला कि कितने हैं। जब सब देवताओं पुष्करमें जाकर महादेवजीकी वडी स्तुतिकी तब शंकरजी संतुष्ट होकर बोले कि अब हमने अपना कपाल उठा लिया, तुम लोग यह कम करो।

जब सावित्री सव देवताओं की स्त्रियों के संग यज्ञ में आई, तब इन्द्र बहुत डरे और ब्रह्माजीने नीचा मुख कर लिया। विष्णु और कृद्र बहुत लिजत हुए। सावित्री यज्ञकों देख कोध से युक्त हो ब्रह्मासे बोली कि तुमने बड़ी लजाका काम किया कि सब लोगों के आगे हमको नीचे डाल कर दासीको वैठा लिया। इसके अनन्तर उसने ब्रह्माको शाप दिया कि ब्राह्मण समृहों में और सब तीथों में कोई ब्राह्मण आजसे मृत्युलेकमें तुम्हारी पूजा न करेगे, केवल कार्तिककी पूर्णिमाको तुम्हारी पूजा होगी। इसके उपरांत सावित्रीने इन्द्र, विष्णु, कृद्र, आग्नि और ब्राह्मणोंको भी भिन्न भिन्न प्रकारके शाप दिए।

गायत्री सभासे निकल ज्येष्ठ-पुष्करके वाहर खडी हुई और विष्णुसे ऐसा कह कर कि हम वहां यज्ञ करेगी, जहां तुम लोगोका शब्द नहीं सुन पडेगा, पर्वतके ऊपर चढ गई। विष्णुने वहां जाकर सावित्रीकी वडी स्तुतिकी, तब उन्होंने प्रसन्न होकर विष्णुसे कहािक तुम अब जाकर ब्रह्माका यज्ञ पूर्ण कराओ, हमभी तुम्हारे कहनेसे फुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि तीथोंमें अपने पति ब्रह्माके समीप सदा निवास करेगी। इसके पीछे यज्ञ होने लगा।

गायत्रीने कहाकि जो मनुष्य कार्तिककी पृणिमाको सावित्री और गायत्री सिहत ब्रह्माकी मूर्तिका पूजन करेगा और मूर्तियोको रथ पर चढा कर सव नगरोमे फिरावेगा, वह ब्रह्मलोकमें निवास करेगा इत्यादि।

(१८ वां अध्याय) ब्राह्मणोने जब सुना कि यहा पक प्राची सरस्वती तीर्थ है, तब वहां जाकर देखाकि पुष्कर तीर्थ में पांच सोतोंसे प्राची सरस्वती वहती है, जिनके नाम सुप्रमा, कांचना, प्राची, नन्दा और विशालिका हैं। वह ब्रह्माकी आज्ञासे वहा आकर वही थी। यह नदी पुष्करमें पूर्व ओरको वहती है, इससे ऋषियोने इसका नाम प्राची-सरस्वती रक्का है। ब्रह्माजीने सबसे अधिक पुष्कर तीर्थमें नरस्वती नदीका माहात्म्य कहाहें। कार्तिकी पूर्णिमाको मध्यम कुंडमें स्नान करके ब्रह्मभी ब्राह्मणोको देनेसे अधमेध यज्ञका फल होता है। किन्छ कुंडमें स्नान करके ब्रह्मभी ब्रह्मणोको एक रेशमी वस्त्र देनेसे मरणांतमें अग्निलोक मिलता है। पुष्कर तीर्थमें पर्वतके ३ ब्राह्मणोको एक जल बहनेसे ३ कुंड हुए हैं, जो ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और किनष्ट पुष्कर नामोंने प्रानिद्ध-है। सरस्वती पुष्करारण्यमे जाकर किर अंतर्द्धान होकर पश्चिम दिशाको चर्छो है और आंग सर्ज्दी वनमे जाकर नन्दा नामक सरस्वती कहाई है।

(१९ वां अध्याय) पुष्करमें विष्णुकी मूर्ति आदि बाराह नाममे श्रीसद्धं. जितने नीच-वर्ण इस तीर्थमे स्नान करते हैं. वे सन मरनेके उपरांत श्राह्मण जुलमें जन्म पाने हैं। जैसे सन देवताओं मे प्रथम ब्रह्माओं गिने जाते हैं. ऐसेही सब तीर्थीमें पुष्कर तीर्थ आदि है। बता पर्वनके समीप अगस्त्यजीका आश्रम है । ब्रह्माजीने कहा कि जो कोई पुष्कर तीर्थकी यात्रा करके अगस्त्य कुंडमें स्नान नहीं करेगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। जो कोई यह पर्वतपर चढ़- कर गंगाजीके निकलनेका स्थान देखेगा, जहांसे उत्तरको मुख करके वह पुष्करकी ओर वहती हैं, वह कृतार्थ हो जायगा।

(स्वर्ग खंड दूसरा अध्याय) महापद्म, शंख कुलिक आदि नाग कत्रयपजीके संतान हुए जो मनुष्योंको देखते ही क्षणमात्रमे भक्षण कर लेते थे। जब सब लोग व्याकुल होकर ब्रह्माकी शरणमे गए, तब ब्रह्माने नागोंको शाप दिया कि वैवस्वत मन्त्रंतरमे सोम वंशी राजा जनमेजय होगा, वह सर्प यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निमे तुम लोगोंको भस्म कर डालेगा और विनताकी आज्ञासे गरुड तुम लोगोंको भक्षण किया करेगा। इसके उपरांत जब नागोंने ब्रह्माकी स्तुति की, तब वह बोले कि जरत्कारु नामक ब्रह्मण अग्निसे तुम लोगोंकी रक्षा करेगा। कुछ दिनोंके उपरांत पुष्करमे जहां ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पर्वतकी दीवारमें नाग लोग जा बैठे। उनको अकेहुए देख जलकी बडी धारा उत्तरको निकली, उसीसे वहां नाग तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको नाग कुंडभी कहते हैं। यह तीर्थ सपींक भयको नाश करता है। जो मनुष्य श्रावण शुक्र पंचमीको नागकुंडमें स्नान करते हैं, उनको सपींका भय नहीं होता। ब्रह्माने नागोंसे कहा कि, जो कोई इस तीर्थमे तुमको दुग्ध चढ़ावे, उसको तुम कभी मत काटो।

(तींसरा अध्याय) एक समय दक्षिण देशके करोडों- ब्राह्मण जब स्नानके लिये पुष्करमें आए, तब पुष्कर तीर्थ स्वर्गको चला गया। सब लोगोने कहा कि दक्षिणी ब्राह्मण अपिवत्र होते हैं, इसीसे उनके आनेपर पुष्कर स्वर्गको चला गया है, अब कार्तिकी पूर्णिमा-सीको पुष्कर फिर अपने आप यहां आवेगा। यह तीर्थ सदा पुण्य दायक है, पर कार्तिककीको विशेष करके अति पुण्यदायक होता है, क्योंकि जब दक्षिणी-ब्राह्मणोंको देख यह तीर्थ आकाशको चला गया था, तो सरस्वती नदीने उदुम्बर वनसे आकर अपने जलसे पुष्करको फिर भरा है, जो दक्षिण ओर प्रवेतपर अबभी शोभित होती है।

(चौथा अध्याय) पुष्करमे यज्ञ पर्वतकी मर्प्यादाके २ पर्वत विख्यात है। दोनोके मध्यमे ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ नामोंसे प्रसिद्ध ३ कुण्ड हैं। राम लक्ष्मण और जानकीने पुष्करमे जाकर विधिपूर्वक स्नान किया था।

अभिपुराण-(१०८ वां अध्याय) पुष्कर क्षेत्रमे दशकोटि हजार तीर्थ तीनो काल अर्थात् प्रातः, मध्याह और संध्यामें प्राप्त होते हैं। त्रह्माके सिहत सपूर्ण देवता और ऋषिगण पुष्करमे स्नान और पितरोका अर्चन करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। उस तीर्थमे कार्तिक मासमे अन्नदान करनेसे मनुष्योको ब्रह्मलोक मिलता है। पुष्कर क्षेत्रका तप, दान और ध्यान दुर्लभि है। उसमें निवास, श्राद्ध और जप करनेसे १०० पुस्तका उद्धार हो जाता है। पुष्कर क्षेत्रमें असंख्य तीर्थ और पवित्र निद्या सर्वदा निवास करती हैं।

क्रमेपुराण-( हपारे भाग-३४ वां अध्याय ) संपूर्ण पापोंको नाश करने वाला, लोक-विख्यात ब्रह्माका पुष्कर तीर्थ है, जिस स्थानपर किसी प्रकारसे मृत्यु होनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। मनुष्य सनमें पुष्करका स्मरण करनेसे संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर अंतमे इन्द्रके साथ आनन्द करता है संपूर्ण देवता, यक्ष, सिद्ध आदि पुष्कर में आकरके ब्रह्माकी सेवा करने हैं। जो मनुष्य पुष्करमें स्नान करके ब्रह्माका पूजन करने हैं, वे संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं।

## सोलहवाँ अध्याय।

(राजपूतानेमं ) नसीराबाद, चित्तौरगढ़, उदयपुर और श्रीनाथद्वारा ।

### नसीराबाद्।

अजमेरसे १५ मील दक्षिण नसीरावादका रेलवे स्टेशन है। नसीराबाद अजमेरके मेरवाड़ा जिलेमें फौजी छावनी है, जिसको सन १८१८ ई० में सर अक्टरलोनीने नियत किया । छावनी एक मील फैली हुई है, जिसकी सीमा पर देशी कुसवा है । छावनी मे यूरोपियन पैदलका एक रेजीमेट, देशी पैदलका एक रेजीमेट और देशी सवारकी सेनाका एक भाग है ।

उस सालकी जन-संख्याके समय नसीराबाद और छावनीमे २१७१० मनुष्य थे, अर्थात् १५१९८ हिन्दू, ५४७२ मुसलमान, ५६४ ऋस्तान, ३६७ जेन, ६० यहूदी ३३ पारसी, और १६ सिक्ख । सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २१३२० मनुष्य थे, अर्थात् १८४८२ कसवेमें और २८३८ छावनीमे ।

सन १८५७ मई की तारीख २८ को नसीरावादकी सेना वागी हुई, परन्तु छोगोसे सहायता न पानेके कारण उसने दिल्लीकी यात्राकी ।

### चित्तौर।

नसीराबाद्से १०१ मील (अजमेरसे ११६ मील) दक्षिण चित्तीरका स्टेशन है । चित्तीर राजपूतानेके मेवाड़ प्रदेशके च्दयपुर राज्यमे पहाड़ी किलेके नीचे दीवारोसे घिरा हुआ एक कसवा है। जब चित्तीर मेवाड़की राजधानी था, उस समय शहर किलेमे था। नीचे केवल बाहरीका बाजार था। यह २४ अंश ५२ कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ४२ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय चित्तौरमे १०२८६ मनुष्य थे, अर्थात् ७३३० हिन्दृ १९४२ मुसलमान, ७७१ जेन्त २२९ एनिमिष्टिक, १३ कृस्तान और १ पारती ।

किला-किला देखनेके लिये उद्यपुरके महाराजके कर्मचारीसे चित्तारमें पास लेना चाहिए। रेलवे स्टेशनसे पूर्व चित्तारका विख्यात किला उजाड़ हो रहा है। यहावनके अनुमार सन ७२८ ई० मे वापा रावलने किसीसे किलेको छीन लिया, तबसे सन १५६८ तम यह मेवाडकी राजधानी था।

सडक गंभारी नदीके पत्थरके पुलसे होकर किलेमे गई है। पुलमे १० भहरावी है। उटा जाता है कि राणा लक्ष्मणसिंहके पुत्र श्रीसिंहने इसकी वनवाया था।

जिस पहाडी पर किला है, वह आस पासक देशसे जीसन ४५० फीट ऊंची और रें मील लगे हैं, जिसका सिर उनडे पुनड़े बहुतेरे महल और मिन्द्रोंने भगार । फार्टी के ढालुएं चगले। पर सबन जंगल लगे हैं। क्लिके आधे दक्षिण भागमें ५ नंड नालान हैं। अखीर दक्षिण भागमें ५ नंड नालान हैं। अखीर दक्षिण भे पास चितारिया नामक गोलाकार छोटी पहाड़ी है। क्लिके मील जोडे बड़े ३२ सरोवर हैं। बदापि दीवारोंके भीतरकी बहुत भूमि चहानी है, तथारि उनमें आधेर भागके अधिक न्यानों में जारकी नंदर्त होती है। चटावर्षी सटक रिलेके सिरे दक्ष १ मील

लंबी है, जिस पर जगह जगह पदलपोल, भेरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोरलापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल नामक ७ फाटक है, जिनके पास चित्तीरके मृत बीरोके स्मारक-चिह्नके निमित्त छत्तिरयां वनी है। पुराने शहरके सब स्थान उजड़ रहे हैं। दर्शनीय चीजोमें से कीर्त्तना और जयस्तंभ नामक २ बुर्ज है। किलेका क्षेत्रफल ६९३ एकड़ है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई (एक दीबारसे दूसरी दीबार तक) ५७३५ गज अर्थात् ३ के मील और सबसे अधिक चीड़ाई ८३६ गज है। किलेकी दीबारोंकी छंबाई १२११३ गज अर्थात् ७ मील से कुछ कम है।

पूर्व शहर पनाहके समीप ७५ फीट उंचा, जिसका व्यास नीचे ३० फीट और सिरके पास १५ फीट है, चौकोना स्तंभ है, जिसको लोग पुराना कीर्तना कहते हैं, जो कीर्तिस्तंभका अपभंश है। इस टावर अर्थात् स्तंभमे नीचेसे ऊपर तक संगतराशी का काम और इसमें सैकडो मूर्तियां वनाई हुई है। कीर्तनास्तंभ ७ मंजिलका है। इसके भीतर तंग सीर्दियां हैं। सबसे अपरका मंजिल खुला हुआ है, जिस पर विजुलीसे नुकसानी पहुंची है और घास तथा पीधे जम गए है। लोग कहते है कि एक जैन महाजनने इसको वनवाया, इसरोंका कथन है कि खतनी रानी नामक एक स्त्रीका यह वनवाया हुआ है। यह स्तंभ १० वीं सदी का वना हुआ जान पड़ता है। यहां वहुतेरे जैन लेख है। दक्षिण ओर आगेकी भूमि पर किर्तनासे पीछेका वना हुआ एक मन्दिर है।

कीर्तनासे दूर दूसरे स्थानपर श्वेत पत्थरसे वना हुआ १२२ फीट ऊंचा जयस्तंम है, इसके प्रत्येक वगलकी चौड़ाई नेवक पास ३५ फीट और गुम्वजके नीचे १० रे फीट है। चित्तारिके सुप्रसिद्ध राणा कुम्मने सन १४३९ ईसवीमें मालवाके वादशाह महमूदको जीतकर उस विजयके स्मारक चिह्नके निमित्त सन १४४२ से १४४९ ई० तक इसको बनवाया। यह ९ मंजिला है, इसके भीतरकी सीढियां कीर्तनाकी सीढियोंसे अधिक चौड़ी हैं भीतर नकाशीमे हिन्दुओंके देवताओंकी मूर्तियां बनी है, नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। जपरवाले २ मंजिल चारों ओरसे खुले हुए हैं और नीचेके मंजिलोंसे अच्छे हैं। जयस्तंममे नीचेसे उपर तक संगतराशीका काम है। पहले गुम्बजकी विजलीसे तुकसानी पहुँची थी, परन्तु महाराणा स्वरूपसिंहने नया गुम्बज बनवा दिया। उपरके मंजिलमें बड़े लेखोंकी २ तख्ती हैं। सडकके पास नीचेके चबूतरेके कोनेके समीप एक चौगोसे स्तंमपर सन् १४६८ ईसवीका सती सम्बन्धी लेख है।

सूर्य फाटकके समीप २ बंड तालाब है, जिनके पास राणा कुम्भका महल स्थित है। आगे आंगनके चारों ओर पहरेदारों के लिये कोठिरयां और प्रवेश करने के स्थान पर मेहरावदार फाटक है। रतनसिहका महल तेरहवीं सदीको हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण है। उसकी पत्नी रानी पिदानीका सुन्दर महल तालाबकी ओर मुख करके खड़ा है। बादशाह अकबर इन महलोमे से एकके फाटकों को लेगयां, जो अब आगरेके किलें में है।

राणा कुम्भका वनवाया हुआ ऊंचा शिखरदार देवीका मन्दिर है, जिसके निकट उसकी पत्नी मीराबाईका वनवाया हुआ उसी ढाचेका रणछोरजी (कृष्ण) का मन्दिर है। चित्तीरमे सबसे ऊंचा एक स्थान है, जहांसे उत्तम दृश्य देख पडता है। एक स्थान पर गोमुखी झरना है। दक्षिण पश्चिम राणा मुकुलजीका वनवाया हुआ पत्थरका नक्षाशीदार मन्दिर है।

राजवंश है। डूंगरपुर, बांसवाढा और प्रतापगढके राजा छोग इशकी शाखा है।

ऐसा प्रसिद्ध है कि एक समय मेवाड़ के राजाकी गर्भवती पत्नी तीर्थयात्राको गई थी, पछि किसीने राजाको छलसे मार डाला। जब लीटते समय मालिया पहाड़की गुफामें रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब वह कमलावती ब्राह्मणीको अपना पुत्र सौंप कर सती हो गई। कमलावतीने गुफामे अर्थात् गुहामें उत्पन्न होने के कारण उस पुत्रका नाम गोह रक्खा, जिससे गोह घराना अर्थात् गिह्होटवंश चला। गोह भीलोंके लड़कोंके साथ खेलता और शिकार करता था। भीलोंने शिकारके समय गोहको अपना राजा पसंद किया। एक भीलने अपनी अंगुली काट उसके रुधिरसे गोहयो राज तिलक कर दिया। गोहकी आठवीं पीढ़ोंसे नागदत्त हुआ, जिसको भीलोंने मार डाला, परन्तु कमलावतीके वंशके लोगोंने नागदत्तके पुत्र वाप्पा रावलको वचा लिया।

वाप्पा रावलने सन ७२८ ई० मे चित्तौरमें अपना अधिकार करके खुरासान, तुर्किस्तान आदि देशोंके मुसलमानोंको जीता और बहुत राजकुमारियोंसे विवाह कर अपने वंशका विस्तार किया। वाप्पा रावलके पीछे गिह्लोट वंशी १८ राजाओंने ४०० वर्ष तक कमसे चित्तौरके राजिसहासन पर बैठ कर राज्य किया। अठारहवें राजाके २ पुत्र थे, जिनमें वडा समरसिंह और छोटा सूर्य्यमल था।

समरसिंहने दिल्लीके राजा पृथ्वीराजकी बहन पृथा और कमें देवीसे विवाह किया । वह सन १९९३ ईस्वीमें महम्भद गोरीके संप्राममें द्रवहती नदीके तीरपर अपने शाले पृथ्वीराजके साथ मारा गया । समरसिंहका बढ़ा पुत्र कल्यान अपने पिताके साथ मरा । कुम्भकर्ण वीदर चला गया । तीसरा पुत्र कमाऊंमें गया, जिसके वंशधरोंने गोरखामे जाकर नेपाल राज्यको स्थापन किया । पृथादेवी सती हो गई । कमेंदेवी अपने वालक पुत्र कर्णको राजसिंहासनपर वैठाकर उसकी रक्षा करने लगी । कुछ दिनोंके पीछे उसने कुतुवुद्दीनकी सेनाको परास्तकर क्षत्री नारीका प्रभाव दिखा दिया ।

कर्णके देहांत होनेपर उसका पुत्र माहुप राजसिंहासनके योग्य नही था, इसिटये झाला-रके सरदार कर्णके जामाताने अपने पुत्रको सिंहासनपर वैठानेकी इच्छाकी, परन्तु चित्तारके सरदारोने सूर्य्यमलके पोते राहुपको राजसिंहासनपर वैठा दिया। राहुपसे गिहोट वश सिमो दिया वंश कहाने लगा। सन १२०१ में राहुपने राणाकी पदवी ली तबसे इस सुलके राजा-गण रावसे राणा कहलाने लगे। राहुपके पश्चात् कमसे ९ राजा चित्तारके सिहामनपर वंछ। नवे राजाका पुत्र राणा लक्ष्मणसिंह लड़का था, इसिलये उसका चचा मीमसिंह राजकाज करने लगा। भीमसिंहने सिंहलके चौहान राजा हमीरशंकरकी कन्या पश्चिनीसे विवाह किया।

सन १२०३ ई० में वादशाह अलाउद्दीनने चित्तौरपर आक्रमण किया। राजपृतीने लटा-इमे परास्त होनेपर क्लिका द्वार वन्द्र कर दिया। पिद्मानी आदि मंपूर्ण रिनवाम दुमर्ग १२०० स्त्रियों के सिहत चितापर जल गई। तब राजपृत लोग किवाड़ खोल शत्रुओं लटकर मोर गए। राणा लक्ष्मण सिंह और उसके पुत्र श्रीसित्भी उमी संप्राममें मेर। बचे हुए राजपृत अर्चली पर्वतकी ओर चले गए। अलाउद्दीन विजय प्राप्त कर झालीरके सरदार मालद्रियों चित्तीरका शासक नियत कर अपनी राजवानीको चला गरा।

राणा स्थमणिंहका पुत्र अजयसिंह उस समय दूमरे न्यानपर या अजयसिंह है प्रेष्ट श्रातों अरिसिंहका पुत्र हमीर अपने नित्रास्में रहता या, जिसने अजयसिंहके शत्रु एक भीस्ट राजाका शिर काट कर उसके निकट रख दिया। अजयातिहने प्रसन्न होकर उस मुंडके रक्तसे हमीरके लठाटमें राजातिलक दे दिया राणा हमीरने एक वडे सप्राममे मुसलमानोको परास्त करके चित्तीर पर अधिकार कर लिया। हमीरकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र क्षेत्रसिंह चित्तीरका राणा हुआ।

अजयसिंहके आजिम और सुजनसिंह दो पुत्र थे। आजिमकी अकालमृत्यु हुई। जब इमीरको राजातिलक मिला, तब सुजनसिंह दक्षिणमे जाकर रहने लगा, जिसके वगमें महाराष्ट्र प्रधान सुविख्यात शिवाजीका जन्म हुआ।

हमीरका पुत्र क्षेत्रसिह शत्रुके हाथसे मारा गया, उसका पुत्र राणा लाक्ष चित्तीरके सिंहासनपर बैठा। लाक्षकी प्रथम पत्नीसे चन्द और रघुदेव और दूसरी पत्नीसे, जो मारवाड़के राजा रणमलकी हंसा नामक बहन थी, मुकुलजी नामक पुत्र हुए। राणालाक्षके मरनेके उपरांत उसकी प्रतिज्ञानुसार मुकुलजीने राजसिंहासन पाया। चन्द अपने छोटा भ्राता मुकुलजीके शुभ काम-नार्थ राज काज करने लगा। राणा मुकुलजीके राज्यके समय तैमूर भारतवर्षमे प्रथम आया जिसके समय मुसलमानोंसे राणाका एक संप्राम हुआ। यद्यपि मुसलमान पराजित हुए परन्तु मुकुलजी मारे गए।

राणा मुकुलके मरनेपर कुम्भ चित्तीरका राजा हुआ, जिसका राज्य सन १४६८ ईसवी तक था। उसने मालवाके राजा महमृद और गुजरातके राजा कुतुबशाहको परास्त किया और विजयके उपरांत चित्तीरम जयस्तंभ बनवाया। उस समय मेवाड़ और मारवाड़ राज्योंमें परस्पर मित्रता थी, इसलिये राणा कुम्भके राज्यके समय चित्तीरकी वड़ी जन्नति हुई। मेवाड़ राज्यमें छोटे वड़े ८४ किले है, जिनमे कुंभमेरू प्रधान है। राणा कुंभका विवाह मारवाडके मैरताके वहने वाला राठीर सर्दार जयमल की पुत्री मीरावाईसे हुआ।

सीरावाईका जन्म संवत् १४७५ ( सन १४१८ ई० ) से हुआ था । वह वचपनहींसे शारिधरलाल ( कृष्ण ) की मूर्तिकी सेवा अर्चना करतीथी। मीराबाईको ऐसी अनन्य भक्ति थींकि अपने पतिके गृह जाने पर न तो वह किसीका सिखापन मानती और न कुछदेवता की पूजा करती, इससे राणाने अप्रसन्न हो मीराको भूतगृहमे, पहुंचवा दिया। मीरावाईने जो कुछ धन संपत्ति अपने पिताके गृहसे लाई थी, उससे उसी भूतमहलमे एक मन्दिर वनवा कर गिरिधरलालजीको पधरवाया वह संतोंकी जमात जोड नित्य नृत्य, गीत, उत्सव, पूजन और कीर्तन कर काल विताने लगी। वह स्वयं तम्बूरा ले नवीन सरस पद रचना कर भगवान के सन्मुख गान किया करतीथी। नित्य दूर दूरसे साधु महात्माओकी जमात आती। मीरा उनकी सेवा टहल वहे-आदर भक्तिसे किया करती, परंतु मीरावाईके ऐसे चरित्रसे उसके क्कुटुव वाले बहुत अप्रसन्न होतेथे। राणा कुंभने झालोरके सदीरकी कन्या छीन कर अपना दूसरा विवाह किया और वह कुंभमेर ( कमलिमयर ) किलेमें अपनी दूसरी पत्नीके साथ रहने छगे। सीरावाई गृहसे निकल वृत्दावनके तुलसीवनमें जा वसी। कुछ दिनोंके पीछे वह गोकुल गई और कुठ कालके उपगंत साधु समाजके साथ द्वारिकामें जाकर रहेने लगी। कुछ समयके पश्चात् राणाने मीराबाईको लिवा लानेके लिये अपने पुरोहितको द्वारिकामे भेजा। पुरोहितने द्वारिकामे पहुंच मीरासे राणाका संदेशा कह सुनाया और कहा की जब तक तुम नहीं चलोगी, मैं अन जल प्रहण नहीं करूंगा। इस समय मीरावाई अति घवड़ा कर श्रीरण-

छोड़जीके शरणमें पहुंच, गढ़द हो, पॉवमें घुंचरू बांध, हाथोंमें करताल ले, ईश्वरभक्तिमें लवलीनहो सुन्दर पद गाती गाती ईश्वरमें लीन होगई। अब तक मेवाड़ प्रदेशमें रणछोड़जिके सिहत मीराबाईकी पूजा होती है। मीराबाईके बनाए हुए पद पश्चिमी भारतमें प्रसिद्ध हैं।

राणाकुम्भके ३ पुत्रथे, — ऊदो, रायमल और सूर्य्यमल । ऊदो अपने पिता राणाकुम्भ को मार राज सिंहासन पर बैठा, उसके इस दुष्कर्मसे राजपृत सर्दारोंने घीरे घीरे उसका संग त्याग दिया। रायमल उसको दंड देनेके लिये उद्यत हुआ, ऊदोने शत्रु दमनके लिये राठौर राजाको अजमेर और सांभरका राज्य छोड़ दिया और आवृका राज्य एक सर्दारको दे दिया। उसके उपरांत उसने अपनी सहायताके लिये दिल्लीके वादशाहको अपनी कन्या देनेको कहा; किन्तु दिल्लीके दरबार गृहसे ज्योही वह बाहर हुआ कि बिजुलीके गिरनेसे मर गया। दिल्लीके बादशाहने उदोके पुत्र जयमल और सिंहेसमलको साथले रायमलसे युद्ध किया, परन्तु वह परास्तहों अपने गृहको लीट गया।

ऊदोकी मृत्युके पश्चात् राणा कुम्भका दूसरा पुत्र रायमल राज सिहासन पर वैठा। रायमलके ३ पुत्रथे,—संग, पृथ्वीराज और जयमल। संग और पृथ्वीराज सहोदर और जयमल वैमात्रिक भाताथे। रायमलके जीवन कालहींमें तीनों भाइयोमें विवाद उठा। पहले संग और पृथ्वीराज लेहे। एक आंख फूट जाने पर संगने भाग कर शिवाती नगरके राजपू-तोंका आश्रय लिया, परंतु परास्त होकर उसको वहांसे भी भागना पड़ा पृथ्वीराज संगनी खोजमें लगा। संग भिक्षक वेपसे रहने लगा। करीमचन्द्र नामक एक सर्दारने संगमे राज-लक्षण देख अपनी पुत्रीसे उसका विवाह कर दिया और उसको अपने वर रक्खा।

रायमलने जब यह वृत्तांत सुना, तब पृथ्वीराजको अपने राज्यसे निकाल दिया। पृथ्वीराज केवल ५ सवारो सिहत गड़वारके अंतर वाली नामक स्थानमे चला गया। राणा कुंभके मरने पर एक मीना सर्दार गड़वार पर अपना अधिकार कर उसकी राजधानी नादोल में रहताथा। पृथ्वीराजने वहां जाकर संप्राममें मीना सर्दारको मार गड़वार पर अपना अधिकार कर लिया।

उस समय प्राचीन तक्षशिला अर्थात् तोड़ातंक मुसलमानोके अधिकार में हुआ । तोडा-तंकके राजा राय मुरत्तनकी पुत्री तारा अपने पिताके सिहत बोड़े पर चढ़ मुसलमानोके लाद छड़नेके कारण राजपृत देशमें विख्यात हो गई थी । जयमल उससे विवाह करनेके लिये उसके समीप गया । ताराने कहा कि तोड़ातंक पर अधिकार करो, तब तुम मुझसे ब्याह कर सकते हो । जयमलने वलसे ताराको ले जाना चाहा, परन्तु उसके पिता मुर्त्तर द्वारा मारा गया ।

पृथ्वीराज गडवारका उद्घार कर किर अवने पिताका थिय हुआ और जायनाके नारे जाने पर तोड़ातंकके उद्घारका संकल्य किया। तारा भी अवामह हो पृथ्वीराजके पिटे पर्टा । दोनोंने मुसलमानोको परास्त कर तोड़ातंकका उद्घार किया। पृथ्वीराजको पिकट् नारोह हुआ। उसके पश्चात् सुर्श्वेनलसे पृथ्वीराजके छई तुद्ध हुए, अनेन सुर्श्वनल परास्त हुआ अवोर देविलयोभ जाकर उसने राज्य पायम किया। प्रतापगढके दर्वमान राज्युत उसके संशाद है।

'पृथ्वीराजका बहनका व्याह सिरोहीके राजा पातृरावसे हुआ । पातृराव पृथ्वीराजकी वहनको दुख देता था, इसीलये वह अपनी सेना ले पातृरावको मारनेके लिये जा पहुंचा परन्तु पीले अपनी वहन और बहनोईके क्षमा मांगने पर पृथ्वीराज शत्रुता छोड़ कुछ दिन सिरोहीमे रह गया । पातृरावने भोजनमें विप देकर पृथ्वीराजको मार डाला, तारावाई सती हो गई।

राणा रायमलकी मृत्यु होने पर सन १५०९ ई० मे उसका न्येष्ट पुत्र संग् संप्रामसिंहके नामसे चित्तोरके सिहासन पर बैठा। इसने दिल्लीके बादशाह और मालवाके राजा गया- सुद्दीनको युद्धक्षेत्रमे १८ वार परास्त किया था, परन्तु सन १५२८ ई० मे फतहपुर सीकरीके संप्राममे शिलादित्यके विश्वासघातसे मुगल बादशाह वावरसे परास्त हुआ। उस समय संप्राम सिहने प्रतिज्ञा की जब तक मुगलोसे बदला न लेगे, तब तक चित्तोर न जावेगे। उस कालसे वह बनहीं मे रहने लगा और कुल कालके उपरांत बुशारा नामक स्थानमें मर गया।

राणा संप्रामिसह अर्थात् राणा संगके भरेन पर उसकी स्त्रियोमे राजसिंहासनके लिये विवाद हुआ। अंतमे संप्रामिसहके ७ पुत्रोमेसे तीसरा पुत्र रतनसिंह चितौरके सिंहासन पर वैटा जिसने केवल ५ वर्ष राज्य किया। उसने आम्बेरके पृथ्वीराजकी कन्यासे गुप्त विवाह किया था। वृंदी राज्यके सूर्य्यमल सिंहत उस कन्याका पुन विवाह हुआ। राणा रतन दंड देनेके लिये अहेरके वहानेसे सूर्यमलको वनमे लेगा, वहां दोनों परस्पर लड़कर मरगए।

राणा रतनके पश्चात् उसका भाई विक्रमजीत सन १५३४ में चित्तौरका राणा हुआ । वह वहांके सर्दारों से अन्याय करने छगा। यहां तक कि उसने राणा संगको आश्रय देने वाछे करीमचंदकी एक दिन अपने हाथसे पीटा, उसी समय माठवाके मुसलमान राजाने अपना वदला छेनेके छिये चित्तौरपर आक्रमण किया। सर्दार गण विक्रमजीतको युद्धस्थलमें छोड़ कर चित्तौरकी रक्षा करने लगे। मुसलमानी सेना विक्रमको परास्त करके किलेकी ओर दौड़ी उस समय राठौर राजकी कन्या चित्तौरकी जौहरवाईने मुसलमानोंके दलमे प्रवेश कर शत्रुओं-को मार वीरनारीका प्रभाव दिखाया था। सूर्य्यमलके वंशधर प्रतापगढ़के राजा वाघाजी चित्तौरकी रक्षाके छिये आया था। उसने बृंदीके राजा सुरतनके हाथ राणा संगके शिशु पुत्र उदयसिहको सौंप सरदारों सहित मुसलमानोसे छड़कर अपने जीवनको विसर्जन किया। चित्तौर मालवाके राजाके हाथसे गया। उस समय उदयसिहकी माताने दिल्लीके वादशाह हुमायूंसे सहायताके छिये प्रार्थना की। वादशाहने मालवाके राजासे चित्तौरको छीनकर राजपताको छीटा दिया।

विक्रमजीत फिर सिंहासन पर बैठ सरदारों से अत्याचार करने छगा । उसके उपरांत सरदारों ने पृथ्वीराजकी उपपत्नीके पुत्र बनबीरको चित्तीरके सिंहासन पर बैठाया । बनवीरने सिंहासन पर बैठतेही अपने हाथसे विक्रमजीतको मार डाला। चित्तीरमें हाहाकार पड गया। उदयसिंहकी धाय पन्नाने उदयसिंहको एक टोकरीमें रक्ख कर पत्र पह्नवसे ढांप एक नाई छारा पुरसे बाहर कर दिया और अपने छोटे बालकको उदयसिंहके बिछीने पर सोला रक्खा। चनबीरने उदयसिंहके घर पहुंच उस बालकको उदयसिंह जान कर उसकी छातीमे छूरी मारी।

लडका रोदन करके मर गया। पन्नाने उदयसिंहकी प्राणरक्षाके लिये अपने लडकेके मरनेका शोक प्रकाश नहीं किया। ◆

पन्ना उदयसिंहको छेकर वहांसे भागी और कमलिमयरके सरदार आशाशाहके पास पहुची। आशाशाहने अपने भाईका पुत्र कहकर उदयसिंहको कमलिमयरके किलेम रक्खा। पिछे यह वृत्तांत प्रकाश होने पर मेवाडके सरदार लोग कमलिमयरमें पहुंचे। संगर्कके सरदार अखिलरावकी कन्यासे उदयसिंहका न्याह हुआ। सरदारोंने एकत्र होकर इनको सिंहासन पर वैठानेके लिये चित्तार पर आक्रमण किया। बनबीर दक्षिणको भाग ग्या, उसीके वंशसे नागपुरके भोंसला वंशकी सृष्टि हुई।

संवत्१५९७ (सर्न १५४१ ई०) में उदयसिंह चित्तीरके सिंहासन पर वैठा। उसके पीछें वादशाह अकवरने चित्तीर पर आक्रमण किया। उस लडाई में अकवरके हाथ उदयसिंह-केंद्र हुये उदयसिंहकी उपपत्नी बीरा मेवाडके सरदारोंको धिकारदे बहुतेरे शत्रुओंको मार उदय-सिंहको छीन लाई। उदयसिंह अपने सरदारोंकी निन्दा और पत्नीकी प्रशंसा करने लगे, इससे सरदारोंने लिजत हो बीराको मार डाला।

अक्वर की दूसरी चढाईके समय सन १५३८ मे उद्यसिह चित्तारसे भाग गए, परन्तु प्रतिष्ठित राजपूत लोग चित्तारकी रक्षाके लिये टिड्डियोंकी भांति युद्धस्थलमे आपहुंचे, जिनमें विद्नारके राजा रायसिह, चंदावत वंश से उत्पन्न जयमल और कैलवारके राजा फताजी थे। जब फताजीका पिता मारा गया, तव उनकी माता कमलावतीने अपने पुत्र फताजी, फताकी क्षी और अपनी युवती कन्याको युद्धके सामानसे सजकर उनको साथले युद्ध यात्रा की यह देख अन्य राजपृतोकी स्त्रियां भी उनके पीछे लगी। फताजीकी माता, वहन और स्त्रीने चहुतेरे शत्रुओंको मारनेके उपरांत जब अपनी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं देखा, तब अपनी अपनी तलवारसे अपनेको मार युद्धभूमिमें मर गई। उस समय राजपृतोकी ८००० स्त्रियां अपिमें जल गई। राजपृत लोग वडी लडाईके वाद मुसलमानोके हाथ मारे गण। अकवरने अपने हाथकी गोली से जयमलको मारा। चित्तीर अकवरके अधिकारमें हुआ। इसी युद्धमें मरे हुए राजपृतोका भूषण चित्तीरका रत्न एकत्र होने पर ७४॥ मन हुआ था, तभीसे सर्वे लोग उतने रत्न चोरीके तिलाकका चिह्न लिफाफे पर ७४॥ का अंक लिएके हैं। अकवर चित्तीरसे अनेक वस्तु और दो फाटक आगरेमे लेगया, जो किले मे अब तिक मन्द्रीभवनके पास हैं। उसने पत्थरके दो हाथिया पर जयमल और फताजीकी प्रतिमा वनवा कर आगरेके किलेमे रक्खा, जिनके अंग भग हो गए है। अब चे दिह्नके जातृपरके द्वार पर क्लारी हुंहीं।

उद्यसिंहने चित्तौरसे भागनेके उपरांत मेवाडकी वर्तमान राजधानी उदयपुरको प्रमाया । उद्यपुरके वर्तमान राणा उदयसिंहहीके वंशधर है ( आगेका इतिहास उदयपुरमें देखी ) ।

चित्तारके योद्धाओं मे वापारावल, समरसिंह, इसीर, चंद्र, राणा पुम्भ पृथ्वीराज और संग (संप्रामसिंह) बहुत प्रसिद्ध हुए। चित्तार राजवंश नीचे लिये हुए प्रमाने हैं।



चित्तौरके स्टेशनसे पश्चिम घोडा दक्षिण उदयपुरके समीप दीवारी तक ६३ मीलकी रेलवे लाइनका काम जारी है । चित्तौरसे एक पहाडी सडक उदयपुरको गई है। राजपृताने अदेशके दक्षिण हिस्सेमे समुद्रके जलसे २०६४ फीट अपर अवेली पर्वतके पूर्व मेवाडके देशी राज्य-

की राजधानी उदयपुर एक सुन्दर छोटा शहर है। यह २४ अंश ३५ कला १९ विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४३ कला २३ विकला पूर्व देशांतरमे स्थित है।

इस सालकी जन-सल्याके समय उदयपुरमें ४६६९३ मनुष्यथे, अर्थात् २४८७३ पुरुष और २१८२० क्षियां। जिनमें २८३१७ हिन्दू, ९४२३ मुसलमान, ६३२६ जैन, २५२७ एनिमिष्टिक, ९४ कृस्तान और ६ पारसीथे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतमे ८३ वां और राजपूतानेमे ६ वां शहर है।

शहरके चारोंओर दीवार है, जिसके भीतर दक्षिण ओर कई बाटिका लगी है। शहरके पश्चिम ओर एक झील, उत्तर और पूर्व ओर खाई है (खाईमे झीलसे पानी आता है) और दक्षिणओर एकलिंगगढ़की पहाड़ी शहरकी किलाबन्दी करती है। शहरके ४ फाटक प्रधान है,—उत्तर हाथीपोल, दक्षिण खेरवारा, पूर्व सूर्य्यपोल, (एक ओर दिल्ली फाटक)और झीलको ओर पश्चिम ३ महरावीवाला त्रिपोलिया नामक पानीका फाटक है। शहरसे वाहर किलोकी जंजीर है।

' शहरमे कई देवमन्टिरहैं, जिनमे जगदीशका मन्दिर सवसे वड़ा और सुन्दर है और - स्नियोंका एक अस्पताल और नया विक्टोरिया हाल है, जो जुवलीके समयमे वना । इसमे ३ कमरे है, जिनमे एक मेवाड़की पैदावारका अजायवखाना, दूसरा लाइवेरी और तीसरा विद्यालय है। उदयपुरमे थोड़ी तिजारत होती है।

्हाथीपोलसे प्रधान वाजार होकर महलको जाना चाहिए, दिल्ली फाटक अथवा सूर्य्यपोलसे बाजारोको होते हुए गुलाव वागको जाना चाहिए, जहां तालाव, सड़क और वाग देखने लायक है । गुलाव वाग होकर दूध तालावको जाना चाहिए, जो पिछौला झीलकी एक गाखा है ।

शहरके पश्चिम २ के मील लम्बी और १ के मील चोड़ो पिछोला झील है, जिसके मध्यमे जगिनवास और जगमिन्द्र नामक दो महल है, जिनको १० वीं सदीके मध्य भागमे राणा जगत्सिहने बनवाया। जगिनवास ४ एकड़ भूमिपर मार्बुलसे बना हुआ है। जगह जगह दिवारोपर पर्चाकारोंके काम बनेहें और फूलवाग, हम्माम, झरने, नारंगीकी छंजे इत्यादि हैं। शाहजहांने अपने पिता जहांगीरसे वागी होकर छुछ दिन जगमिन्द्रमे निवास किया था। वहां पत्थरका एक स्थान शाहजहांके यादगारके लिये है। झीलमे महाराणाकी कई नौका रहती हैं।

झीलके किनारेपर शाही नहल है। झीलके पासका हिस्सा नया है। यह महल जमीनमें १०० फीट अचा चौकोने शकलका प्रेनाइट पत्थर और मार्चुलसे बना है। इसके बनलें पर अठपहले गुम्बजदार टावरहे। पूर्वओर संपूर्ण लम्बाईम महलके अगवासकी प्रधान अटारें हैं, जिसके नीचे मेहरावोकी ३ पंक्तियां हैं। मेहरावी दीवारकी ऊचाई ५० फीट है। गणशहारसे महलमें प्रवेश करना होताहै। भीतर बाडीमहल, शीशमहल, (जिसमे शोशके काम-हें) और शभुनिवास है, झीलसे ३ मील पूर्व महासती म्यानमें सृत महाराणा जलाए जाने हें यहां ऊंची दीवारके घरेमें इन लोगोको छनरियां वनीही, उत्तम वृक्ष लगे हैं और उन लोगोक साथ जलीहुई सितयोंकी मृत्तियां हैं। इनमें दूसरे संप्रामासिटकी छनरी बनी और गुप्रमुख है। इद्यसिंहके पाते अमरसिंहकी भी छवरी अच्छी है।

उदयपुर-राज्य-यह मेवाइ एजेंसीके पोलिटिकल सुपरिन्टेडेटके आधीन राजपूतानेमें एक प्रसिद्ध देशी राज्य है। इसके उत्तर अजमेर और मेरवाड़ाका अंगरेजी देश, पूर्व वृंदी, कोटा, सिंधिया राज्यके नीमच जिले, टोंक राज्यका निंवहेरा जिला और प्रतापगढ़ राज्य, दाक्षण वांसवाडा, इंगरपुर और प्रतापगढ राज्य दक्षिण-पश्चिम गुजरात प्रदेशमे महिकंठा राज्य और पश्चिम अरवली पहाड़िया हैं, जो मारवाड़ और सिरोही राज्योसे इसकी अलग करती है। राज्यकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिणतक १४८ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमतक १६३ मील और इसका क्षेत्रफल १२६७० वर्गमील है। राज्यसे लगभग ३८ लाख रुपये मालगुजारी आती है।

राज्यके उत्तरी और पूर्वी भागमे खुलाहुआ नीचा ऊंचा देश है। दक्षिण और पश्चिमका देश चट्टानी पहाड़ियों और घने जंगलोंसे लिपा हुआ है। राज्यके पूर्वी भागमें लोहाकी छोटी खान है। उदयपुर शहरसे २४ मील दक्षिण जावरमें टीन और जस्ते पहिले निकाले जाते थे, परन्तु अब खानोमें काम नहीं होता है, तांवे और सीसे भी कई जगहोंमें मिलते हैं। भिलवाड़ा देशमें बहुमूल्य पत्थरोंमेंसे रक्तमीण निकलती है। राज्यकी प्रधान नदी बनारस है। राजधानी के दक्षिण और पश्चिममें अनेक धारा निकलती हैं, जिनमें बहुतेरी महिकलां होकर दक्षिण जानेके उपरांत सावरमती नदीमें गिरती हैं।

राज्यमे बहुतेरी झील और बहुतेरे सरोवर है। इनमें कई एक झील बहुत वड़ी हैं जिनमें सबसे उत्तम देवर झील है, जिसको जयसमुद्र भी कहते हैं। उसके पश्चात् राजनगर, जिसको राजसमुद्र भी कहते है, और उदयसागर है। देवर झील उदयपुर शहरसे लगभग २० मील दक्षिण-पूर्व है। यह कदाचित् पृथ्वीमें बनवाई जितनी झील है, उन सबसे बड़ीहें। झील लगभग ९ मील लम्बी, ५ मील चौड़ी और २१ वर्गमीलके बीचमे फैली हुई है। इसका पक्का बांध १००० फीट लम्बा और ९५ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई नेवपर ५० फीट और सिरे पर १५ फीट हैं। दूसरी राजसमुद्र झील ३ मील लम्बी और १-ई मील चौड़ी राजधानीसे २५ मील उत्तर कांकरौलीके पास है, जिसके बनतेमें ७ वर्ष लगे थे और कहा जाता है कि इसके बनवानेमें ९६००००० रुपये खरच पड़े। इसके पानीके रोकावके लिये २ मील लम्बा पक्का बांध बना है, जो बहुतेरे स्थानोंमें ४० फीट ऊंचा है। झीलके दक्षिण किनारे पर द्वारिकाधीशका मन्दिर है। कांकरौलीमें श्रीनाथद्वाराके गोस्वामीका सकान है। तीसरी उदय-सागर झील राजधानीसे ५ मील पूर्व २ मील लम्बी और १ ई मील चौड़ी है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनीके समय उदयपुर राज्यमें १८३२४२० मनुष्य थे।सन १८८१ में ७ कसवे और ५७१५ गांवोंमे १४९४२२० मनुष्य थे, अर्थात् १३२१५२१ हिन्दू,७८१७१ जैन, ५१०७६ भील ४३३२२ मुसलमान और १३० क्रस्तान । हिन्दू और जैनोमें १२७०८६ राजपृत, ११४०७३ ब्राह्मण, १०४८७७ महाजन, ७०६१० जाट थे। राजपृतोंमें ५८७५१ सीसोदिये राजपृतथे । आदि निवासी पहाडियो पर हैं, अर्थात् पश्चिमोत्तर मेयर, दक्षिण भील और पूर्वोत्तर मीना जाति ।

उद्यपुर राज्यमे भिलवाडा (जन-संख्या सन १८९१ मे १०३४३,) चित्तीडगढ (जन-संख्या सन १८९१ में १०२८६), नाथहारा और कांकरीली प्रसिद्ध वर्स्ता हैं। मैदानमें बर्सातमें कपास, तेलके बीज, ज्वार, बाजरा और मकई, जाडेकी ऋतुमे गेहूं, ऊख, पोस्त और तंबाकू वोएजाते हैं।

एक सड़क नसीराबाद्से उदयपुर राज्य होकर निमच छावनीको गई है। एक पक्की सड़क राजधानीसे निवहेरामे जाकर नसीराबाद वाली सड़कमें मिली है। एक सड़क राजधानीसे दूसरी घाटीतक बनाई गई है, जो राजनगर होकर ४० मील और अरवली रेंज होकर ७५ मील है। इस रास्तेके बननेसे पहिले अरवली पहाडियां गाडियोके लिये अगमथी। एक पक्की सड़क उदयपुरसे मेवाड भील सेनाके सद्र स्थान खरवारा छावनीको गई है। रेलवे शाखा राज्यके पश्चिमी भाग होकर जाती है।

राज्यका फौजी बल ६२४० सवार, १५१०० पैदल, किले की सब पुरानी तोपाके साथ ४६४ तोपे और १३३८ गोलंदाज है।

उदयपुर राजधानिसे ८० मील पूर्व कनेरा गांव है, जहां कंदराके नीचे शुकदेवजीका मिन्दर है, जिसके निकटके एक छोटे छण्डसे छुछ गरम पानी पतली धारसे वहता है। यह वर्षमे एक मेला होताहै।

उदयपुर राज्यकी पश्चिमी सीमाके निकट सद्री घाटी मे रामपुरा-एक वस्ती है, जिसमें जैन तीर्थकर पारसनाथके पत्थरके २ सुन्दर मन्दिर वने हैं, जिनको छोग कहते है कि राणा कुम्मके राज्यके समय सन १४४० ई०मे धर्मसेठने ७५ छाख रुपयेके खर्चसे वनवाया।

छोटा मिन्द्र छम्वा चौकोना है, जिसमे एक फाटक है, वड़े मिन्द्रके वाहरका घरा २६० फीट छम्वा और २४४ फीट चौड़ा है। चारों वगलोंमें ४६ कोठारियां है। प्रत्येक कोठ-रोमे पारसनाथकी प्रतिमा हैं। घरेका द्रवाजा पश्चिम वगलमे है, जिसके भीतर तीन मंजिला गुम्वज है। आंगनके मध्यमे लगभग ४२० स्तंभ लगा हुआ मंडप है, जिसके हर कोनेके स्थानमें पारसनाथकी प्रतिमा है। मंडपके मध्यमे सुन्दर नकाशी किया हुआ प्रधान मिन्द्र है, इसमे ४ द्रवाजे हैं, प्रत्येक द्रवाजेके सामने मनुष्यके समान वड़ी ब्वेत मार्चुलकी पारसनाथ-की एक मूर्ति है। चैत्र और आधिन मासमे यहां मेला होता है और १० हजारसे अधिक यात्री जाते है।

एकछिंगजीका मिन्द्र-उद्यपुर राजधानीसे १२ मील उत्तर एक घाटीमे इवेत मार्नुलका वना हुआ एकछिंगजीका विशाल मिन्द्र है। जिविलगके चारोओर एक एक मुख है। मिन्द्रिके पश्चिम प्रधान द्रवाजेके निकट वैलके समान वहा एक पीतलका नन्दी और चांदी जड़ा हुआ दूसरा एक नन्दी है। आस पास कई दूसरी देवमूर्तिया हैं। मिन्द्रिक आगे मुन्द्र आंगन है। एकछिंगजी मेवाड़के राणाओं के इप्टेंच हैं। इनके गृंगारके सामान और भूपण कई लाख रूपयेके खर्चसे वने हैं। राणाओं की दी हुई मूमिक अनिरिक्त राज्यसे २४ गांव एकिंगा-जीको अपण किए गए है। एकिंग विवकी पृजाका अधिकार राणाओं को सार रावलजी (पुजारो) को है। मिन्द्रिके पास वस्ती है।

होग कहते है कि एकछिंगजीके मिन्डरकी न्यापना मेबाट राज्यके आदिपुरुष यापा रावलके समयसे है । पहली मूर्ति छिंगरार थी, जो इगरपुर राज्यकी ओरमे इन्द्रमागरमें पधरा हो गई और वर्तमान चतुर्मुग्यी मूर्ति न्यापित हुई । १५ वीं मदीमें विनीरिक महाराजा सम्भने एकछिंगजीके मिन्डरका लीगोंद्धार परवाया । पहाड़ियोंके मध्यमं एकलिंगजीके मन्दिरसे तीन चार सौ गज दूर और १०० फीटकी ऊंचाईपर एक सुन्दर झील है, जिसके पास बहुतेरे मन्दिर वने है।

इतिहास-उदयपुरके राणा सूर्य्यवंशी सिसोदिया राजपूत हैं और भारतवर्षमें सबसे बड़े दर्जेंके राजपूत कहे जाते हैं। उदयपुरके राणाओके समान भारतवर्षके किसी राजाने मुसल-मानोके आक्रमणकी रुकावट दिलेरीसे या वहुत दिनों तक नहीं की।

सन १५६८ ई॰ में जब अकबरने चित्तौरको छेलिया, तब उदयसिंहने चित्तौरसे भाग कर उससे ६० मील पश्चिम-दक्षिण पहाडियोंके बीच उदयपुरको बसाया, जहां उन्होंने पहलेही से एक झील बना रक्खीथी, जो उदयसागर करके प्रसिद्ध है।

सन १५७२ ई॰ में राणा उदयासिंहके मरने पर उनके सुप्रसिद्ध पुत्र राणा प्रतापसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो वार वार परास्त होने परभी शत्रुओंकी आधीनताका अनादर करते रहे। सन १५७७ मे वादशाह अकवरके सेनापित महन्वतखांने उदयपुर पर अधिकार कर िलया, राणा प्रतापसिंह उजाड देशमे भाग गए, उसके पश्चात् राणा प्रतापसिंहने कुछ रूपया जमा करनेके उपरांत इधर उधर फिरते हुए अपने पक्षपातियोंको इकहा किया और सन १५८६ मे अचानक आकर राजकीय सेनाओं को काट डाला। उन्होंने थोडे परिश्रममे शीव ही संपूर्ण मेवाडको लेलिया और अपनी मृत्युके समय तक निर्विघ्न अपने आधीन रक्खा। सन १५९७ में प्रतापसिंहके देहांत होने पर उनके प्रतापशाली पुत्र राणा अमुरसिंह उत्तराधि-कारी हुए, जिन्होने जहांगीरकी सेनाको दो बार परास्त किया, परंतु सन १६१३ मे वह परास्त होकर जहांगीरके आधीन हुए। राणा अमरसिहका अहंकारी आत्मा पराधीनताको नहीं सह सका। राणा सन १३१६ में अपने पुत्र कर्णको राज्यभार सौंप कर एकांत वास करने लगे और सन १६२१ में मृत्युको प्राप्त हुए। राणा कर्णसिंहने ७ वर्ष राज्य किया उनकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र राणा जगतिसह राजसिहासन पर बैठे, इन्हींके राज्यके समय पिछौला तालाब में जगमिन्दर और जगिनवासके महल बने । राणा जगतसिंहके देहांत होने पर सन १६५४ मे उनके पुत्र सुप्रसिद्ध बीर राणा राजसिंह उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने सन १६६१ के अकालमें कांकरीलीके तालाबका काम आरंभ किया, जो उनके नामसे राजसमुद्र नामसे प्रसिद्ध है। सन १६८१ में राजसिंहकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र राणा जयसिंहको राजतिलक मिला, जिन्होने २० वर्ष पर्यंत निर्विच राज्य किया और मगरेमे जयसमुद्र नामक बहुत बड़ा तालांव बनवाया । सन १७०० ई० में जयसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र दूसरे अमरसिंह उत्तराधिकारी हुए । सन १७१६ में राणा अमरसिंहके देहांत होने पर राणा संप्रामीसिंह उत्तरा-धिकारी हुए, जिनके समयमे मुगल वादशाहका बल जल्दीसे घटा और महाराष्ट्री ने मध्य भारत मे लूट पाट आरंभ किया। समामासिंहके उत्तराधिकारी राणा जगतसिंह हुए। सन १७३६ में वाजीराव पेशवाने राणाके साथ साध की, जिसके अनुसार राणा १६००० रूपया चीथ देने के लिये लाचार हुए। सन १७५२ में राणा जगतसिंहके मरने पर उनके पुत्र प्रतापसिंह राज्याधिकारी हुए, जिनके ३ वर्षकी हुकूमतमे महाराष्ट्रींने मेवाड को खूटा । प्रतापसिंह के पुत्र राणा राजिसहने ७ वर्ष हुकूमत किया । उनकी मृत्यु होने पर उनके चचा राणा उरसीसिंह सन १७६२ में उत्तराधिकारी हुए। उरसीसिहके मारे जाने पर उनके पुत्र राणा हमीर गदी पर बैठे । सन १७७८ में राणा हमीरकी मृत्यु होने पर उनके भाई राणा भीमसिहको राज्य

मिला। उनके राज्यके समय सन १८१७ तक सिंधिया, होलकर और पिडारिये समय समयपर मेवाडमे लूटपाट करते रहे । सन १८१७ में अंगरेजी गवर्नमेटके साथ उदय-पुरकी संधि हुई।

सन १८२८ में महाराणा भीमसिहके देहांत होनेपर उनके एकलोते पुत्र महाराणा युवनासिंहको राजतिलक मिला। जब युवनसिंह सन १८३८ में निः पुत्र मर गए, तब उस कुलके समीपी वारिस बगोरके प्रधान सरदार सिंह उदयपुरके सिंहासन पर बैठे। सन१८४२ में उनकी मृत्यु होने पर उनके छोटे भाई महाराणा स्वरूपसिंह राज्याधिकारी हुए, जिनकी मृत्युके पश्चात् सन १८६१ में उनके भतीजे और गोद लिए हुए पुत्र शंभुसिह उत्तराधिकारी हुए। महाराणा शंभुसिंहके मरने पर सन १८७४ में उनके चचेरे भाई महाराणा सज्जनसिंह जी० सी०एस० आई उदयपुरके सिंहासन पर बैठे जिन्होंने दो तीन वागोको मिलाकर, सज्जन विलास, बागवनवाया। महाराणा सज्जनसिंह सन १८८४ में२४वर्षकी अवस्थामें मृत्युको प्राप्त हुए, जिनके उत्तराधिकारी उदयपुरके वर्तमान नरेश महाराणा समर फतहसिंह वहादुर जी० सी० एस० आई॰ ४२ वर्षकी अवस्थाके हैं उदयपुरके महाराणाओंको अंगरेजी गर्वनमेंटकी ओरसे २१ तोपोंकी सलामी मिलती है।

## श्रीनाथद्वारा ।

ंउद्यपुर शहरसे २२ मील उत्तर कुछ पूर्व नई रेलवे सड़कसे पश्चिम वनास नदीके दिहने किनारे पर श्रीनाथद्वारा एक कसवा और वहम-संप्रदायके विष्णवोका प्रधान तीर्थस्थान है। पूर्व दिशामे पहाड़ियोकी पीठसे जहां, चौपाए चरते हैं, पश्चिम वनासके तीर तक पवित्र स्थान है, इसमे कोई मनुष्य जीवहिंसा नहीं कर सकता।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय श्रीनाथद्वारा कृषवे मे ८४५८ मनुष्य थे, अर्थान् ७९०६ हिन्दू और ५५२ मुसलमान ।

यहां श्रीनाथजीका उत्तम मन्दिर वना हुआ है। और नित्य राग भोगकी वही तत्र्यारी रहती है। मन्दिर वहभसंप्रदायके गोस्वामियोंके अधिकारमें हैं, जिनके शिष्य धनी महाजन लोग अधिक होते हैं, जो अपने व्यापारसे कुछ अंश निकाल कर भारतवर्षके प्रत्येक विभागींसे यहां वहुत रुपये भेजते हैं। श्रीनाथद्वारेमे वहुतेरे यात्री आते है। कार्तिक गृह १ को यहांके अन्नकृटकी तथ्यारी देखने योग्य होती है। यहांके वर्तमान गोम्वामी श्रीवालकृणलालजी हैं।

मद्रास हाते—तैलंग देशके कांकरवल्ली गांवमें भारद्वाज गोत्र तलंग त्राह्मण लक्ष्मण भट्टजी रहते थे। उन्होंने एक समय काशी—यात्राकी। विहार प्रदेशके चम्पारण्य (चम्पारम) में चौरा गावके निकट उनकी पत्नी इल्लमगार्त्क गर्भसे सम्वत १५३५ (सन १४७८ ई०) वैशाख वदी ११ को श्रीवल्लभाचार्ण्यजीका जन्म हुआ। इनके बड़े भार्टका नाम गमरूण्य भट्ट और छोटेका रामचन्द्र भट्ट था। वल्लभाचार्ण्यजीने काशीके पटिन माध्वानद तीथ, त्रिपंटीने विद्याध्ययन किया। आचार्ण्यजी सम्वत् १५४८ में दिग्विजयको चले और पंटापुरं, ज्यन्त्रक, उज्जैन होते हुए ब्रजमें आये इसके पश्चान् वह कर्र महीने नक ब्रजमें रह पर नोगं अत्राध्या और नेमिपारण्य होकर काशीजी पहुंचे और वहासे गया और जगन्नाधजी टोने हुए किए एडिन्स चले गए। इसप्रकारसे संबत १५५४ (सन १४९०ई०) में उन्होंने अपना पट्टण दिग्विप् ग्रामान

किया और दूसरे दिग्विजयमे वजके गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजीका स्वरूप प्रगट करके उनको स्थापित किया । श्रीवल्लभाचार्यजीने <u>३ वार पर्य्यटन करके</u> सारे भारतवर्षमें वैष्ण्व मत फैला कर संबत १५८७ (सन १५३० ई०) के अपाढ सुदी २ को काशीजी में अपने शरीरका विसर्जन किया। इनके वड़े पुत्र श्रीगोपीनाथजी और छोटे पुत्र श्रीविद्दु छनाथजी थे। गोपी नाथजीके पुत्र पुरुपोत्तमजीसे आगे वंश नहीं वढा, परन्तु विद्दु छजीके ७ पुत्र थे, जिनमेसे वड़े गिरधरजी और छोटे यहुनाथजीका वंश अब तक वर्तमान है।

श्रीनाथजीकी मूर्ति पहले जजके गोकुलमें थी। लगभग सन १६७१ ई० में जब औरं-गजेबने श्रीनाथजीके मन्दिरकी तोडनेकी इच्छाकी, तव उदयपुरके महाराणा राजसिंहने श्रीनाथ-जीकी मूर्तिको अपने राज्यमे लाकर इस स्थान पर स्थापित किया और यहां कसवा वस गया।

# सत्रहवां अध्याय।

(राजपूतानेमें) कोटा, बूंदी, (सध्य भारतमे) नीमच छावनी (राजपूतानेमें) झालरापाटन, प्रतापगढ़, बांसवाडा डूंगरपुर, (मध्यभारत—मालवामें) जावरा और रतलाम ।

### कोटा ।

चित्तीरके रेलवे स्टेशनसे लगभग ७० मील पूर्व न<u>सीराबादसे सागर जानेवाली सड़कके</u> निकट चंबल नदीके वाएं किनारेपर राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी कोटा एक क्सबा है, जो २५ अंश १० कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५२ कला पूर्व देशांतरमें स्थित है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय कोटामे ३८६२४ मनुष्यथे, अर्थात् २०००५ पुरुप और १८६१९ क्षियां। जिनमे २८१२३ हिन्दू, ९८०६ मुसलमान ४६४ जैन, १७८ सिक्ख और ५३ क्रस्तानथे। क्सबेमे कई एक मसजिद, १ अस्पताल, १ जेल, १ स्कूल और क्सबेके पूर्व किशोरसागर नामक बनाई हुई एक झील है जिससे सिंचावका काम होता है। कोटा क्सबेमें सैकड़ो देवमन्दिर हैं, जिनमें मधुरियाजीके कई एक मन्दिर प्रधान हैं। इनके खर्चके लिये कोटाके महारावकी ओरसे बड़ी जागीर लगो है। मन्दिरोमे भगवानके भोगरागकी भारी तैयारी रहती है।

कोटा राज्य—यह राज्य राजपृतानेमें कोटा एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके आधीन है। इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर चंबल नदी, जो बूंदी राज्यसे इसको अलग करती है; पूर्व ग्वालियर राज्य, टोकका छपरा जिला और झालावार राज्यका हिस्सा; दक्षिण मकंदरा पहा- ड़ियां और झालावार राज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल २०९० वर्गमी- ल है। इसकी मालगुजारी सन १८८१—८२ ई० में २९४१९७० रुपयाथी।

कोटाकी दक्षिण सीमा पर पहाड़ियोकी पंक्ति है, जो झालावार राज्यसे इसको अलग करती है। कोटाका राज्य बूंदी राज्यकी शाखा है। दोनों राज्य मिलकर हाड़ावती कहलाता है, क्योंकि दोनोंके राजा हाड़ा राजपृत हैं। सन १८९१ की जन-संख्याके समय कोटा राज्यमे ५२६२६० मनुष्य और सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५१७२७५ मनुष्यथे, अर्थात् ४७९६३४ हिन्दू, ३२८६६ मुसलमान, ४७५० जैन, और २५ कृस्तान । हिन्दू और जैनोमे ४८८८२ चमार, ४६९२५ मीना, ४३४६९ धाकर, ४३४५८ ब्राह्मण, ३३४८८ गूजर, २०७१७ वानिया, १६७७३ वलाई, १५२५५ राजपूत, ८८०१ भीलथे ।

कोटाके महारावको १५००० पर्यंत सेना रखनेका अधिकार है। इनके २ मैदानकी और ९० दूसरी तोपे ह।

इतिहास-सन १६२५ के लगभग वृंदीके राव रतनके दूसरे पुत्र माधवसिंहको कोटा राज्य देदिया गया। माधवरावने राजाकी पदवी लेकर कई वर्षी तक राज्य किया। उनके सवसे बड़े पुत्र मकुन्द्रिह उत्तराधिकारी हुए, जो अपने ४ भाइयोके साथ शाहजादे आलम-गीरसे उज्जैनमे छड़े। उनके छोटे भाई किशोरसिंहके अतिरिक्त सबके सब मारे गए। मुकुन्द-सिंहके पुत्र राजा जगतिसह राजा हुए । १८ वीं सदीके आरंभमे जब घराऊ झगड़ोसे राज्य कमजोर हो चुका था, जयपुरके राजा और महाराष्ट्रींने इसपर आक्रमण किया और कोटाके राजासे खिराज देनेको कवूल करवाया । १९ व शतकके प्रारंभमे केवल दीवान जालिमसिह की चतुरतासे कोटा तवाहीसे वच गया, जिसके हाथमें महाराव उमेदसिंहने राज्य भार देदिया था। जालिमसिंहने ४५ वर्षमे कोटाको राजपूतानेमे सबसे अधिक उन्नति वाले और बली राज्योंमेसे एकके मरतवेको बना दिया। उसने अंगरेजी सरकारसे मिलकर पिंड़ारियोको दबाया। सन १८१० मे अँगरेजी गवर्नेमेटके साथ जालिमसिह्से संधि हुई । जालिमसिंहकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र राज्य करनेके योग्य नहा था, इसलिये सन १८३८ में कोटाके प्रधान अर्थात् महारावकी अनुमतिसे जालिमसिंहके संतानोके लिये झालावार राज्य अलग कर दिया गया। सन १८५७ के बलवेमे झालावार और कोटाकी फौज वागी हुई जिन्होंने, पोलिटिकल एजेट और उसके २ लड़कोंको मार दिया । महारावने उनके वचानेमे सहायता नहीं की इसालिये उनकी सलामी १० तोपोंसे १३ तोपोकी करदी गई। सन १८६६ में महाराव दूसरे छत्रशाल-सिंह अपने पिताके स्थान पर कोटाके राजसिंहासन पर बैठे, जिन्होंने अपनी १७ तोपोंकी सलामी फिर पाई । इनकी मृत्यु होनेके पश्चात् कोटाके वर्तमान नरेश सहाराव उमेदासिंह बहादुर जिनकी अवस्था १८ वर्षकी है, कोटाकी गद्दी पर वैठे। राजकुल हाड़ाचौहान राजपृत है।

कोटाके नरेश इस क्रमसे हैं—राव माधवसिंह सन १५८९ ई०, राव मकुन्दसिंह सन १६३० ई०, राव जगतिसिंह सन १६५७ ई०, राव केशविसह सन १६७९ ई०, राव रामसिंह सन १६८५ ई०, राव भीमसिंह सन १७०७ ई०, महाराव अर्जुनसिंह सन १७१९ ई०, महाराव दुर्जनशाल, महाराव अजितिसिंह ( विष्णुसिंहके पोते); महाराव क्षत्रसाल, महाराव गुमानसिंह सन १७६५ ई० में अपने भाई छत्रसालकी गद्दीपर बैठे, महाराव उमेदिसिंह सन १७७० और महाराव किशोरसिंह सन १८९९ ई०। (इनके पश्चात् दूसरे)।

## बूंदी।

कोटासे २० मील पश्चिमोत्तर पहाड़ियोंके तंग स्थानमें राजपूतानेमें देशी राज्यकी राज-धानी बूंदी एक सुन्दर कसबा है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय वृंदीमें २२५४४ मनुष्य थे, अर्थात् १७००९ हिन्दू ४५७५ मुसलमान, ९५७ जैन और ३ पारसी थे।

पहाडीके खड़े वगलपर राजमहल वना हुआ है। नीची ऊंची भूमिपर सड़क और मकान वने है। महलके नीचे अस्तबलके आंगन और-दूसरे आफिसोकी बड़ी पांक्त है, जिससे ऊपर राजसम्बन्धी मकान है। इनसे ऊपर कचहरीकी खानगी कोटरियां हैं, जिससे ऊपर पहाडीपर किला है।

कसवा शहरपनाहरें घेरा हुआ है, जिसमें ४ फाटक है। पश्चिममें महल फाटक, दक्षिणमें चौगानफाटक, पूर्वमें मीनाफाटक और पूर्वीत्तर जाटसागर फाटक। लगभग ५० फीट चौड़ी सडक कसबेकी कुल लम्बाई होकर महलसे मीनाफाटक, तक गई है दूसरी सड़कें तंग और नादुक्स हैं।

किलेकी पहाड़ीपर एक वड़ा मन्दिर, दक्षिणकी शहरतलीमें एक दूसरा मन्दिर, कसंबेमें १२ जैनमन्दिर और लगभग ४१५ छोटे मन्दिर हैं। किलेकी पहाड़ीके एक शिखरपर एक छत्तरी है, जिसके उत्तर फूलवाग, इससे दक्षिण कसवेसे लगभग २ मील दूर नया वाग है। जाटसागरके उत्तर किनारेपर कई एक सुन्दर बाग हैं वूँदीमें एक खैराती अस्पताल, एक अंग-रेजी स्कूल, एक पोष्टआफिस और एक टकशाल है, जहां सोना, चांदी और तांवेके सिके ढाले जाते हैं।

वृंदी राज्य-यह राज्य राजपृतानेमे हाड़ावती और टोंक एजंसीके पोलिटिकल सुपरिटें-ढेंटके अधीन है। इसके उत्तर जयपुर और टोंक राज्य, पूर्व और दक्षिण कोटा राज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल २३०० वर्गमील है। इसकी लम्बाई लगभग ७० मील और चौडाई ४३ मील है। संपूर्ण लम्बाईमें पहाडियों के दो कत्तार हैं। राज्यमें विशेष-करके शालवृक्षका वडा जंगल है। प्रधान सडक देवली छावनीसे इस राज्यमें होकर कोटा और झालावारकी ओर गई है। एक सड़क राज्यके उत्तर-पूर्व कोनेसे होकर टोंकसे देवली तक गई है। राज्यकी अंदाजन मालगुजारी १०००००० राप्या है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमे २९५६२५ मनुष्य और सन१८८१ की जन-संख्याके समय राज्यके ८४२ गांवमें २५४७०१ मनुष्य अर्थात् २४२१०७ हिन्दू, ९४७७ मुसलमान, ३१०१ जैन, ९ सिक्ख और ७ क्रस्तान थे। हिन्दू और जैनोमे ५५९८२ मीना, ३०३७७ गूजर, २३०२५ ब्राह्मण, १९२७८ चमार, १५४०६ बनियाँ, ९२७४ राजपूत, ७३०१ धाकर, ६५५४ भील थे।

राज्यके सैनिक बल ५९० सवार, २२८२पैदल, १८ मैदानकी ओर ७० दूसरी तोपे हैं। इतिहास-बूंदी राजवंश चौहान राजपूतोंकी हाड़ा जाती है जिन्होंने बहुत सिदयों तक इस देशपर अधिकार रक्खा, इससे यह देश हाड़ावती कहलाता है। बूंदीके नरेशोंको महाराव राजाकी पदवी है।

बंगदेवके पुत्र राव देवसिंहने वूंदीमे अपना राज्य स्थापन किया और अपने पुत्र हर-राजसिंह (सन १२४१ ई०) को वूंदीका राज्य देकर वह चल्ले गए। हरराजसिंहने कुल दिनोंतक राज्य किया। उनके भाई समरसिंहने भीलोको जीता था। समरसिंहके पश्चात् कमसे ये राजा हुए-राव रनपालसिंह (सन १२७५ई०), राव हमीर (सन १२८६ई०), राव वीरसिंह

﴿ सन १३३६ ई० ), राव बेरीसाल वा बीरूजी ( सन १३९३ ई० ), राव सुभांडदेव ( सन १४४० ई० )। सुभां हदेवके भाई समरकंदी और अमरकंदीने उनको राजगहीसे उतार कर १२ वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात् राव नारायणदासने अपने पिताका राज्य अपने चचाओसे छीन लिया। राव राजा सुरतनजी (सन १५३१ ई०) पागल थे, इसलिये सरदारोंने उनको राज्यसे अलग करके नारायणदासके पुत्र अर्जुनरावको राजा वनवाया । यह थोडेही दिन राज्य करनेके पश्चान् चित्तीरके सम्रामम मारे गए। राव राजा मुरजन ( सन १५५४ ई० )—उन्होने वाद्गाह अकवरसे चुनार और काशी पाया। राव राजा भोज ( सन १५८५ ई० )-राव रतनजी (सन १६०७ ई०)-इनके पुत्र कुंबर माधविसहेन वादशाह जहांगीरसे कोटा पाया और कुंबर गोपीनाथ युवराज हुए। कुंबर गोपीनाथ ( सन १६१४ ई०) का देहांत हो गया इसिंछिये उनके पुत्र रावराजा शत्रुशाल राव रतनजीके गोद वेठे (सन १६३१ ई० ) और भाधविसह कोटाक राजा हुए। रावराजा शत्रुशाल उज्जैनकी लड़ाईमे मारे गए। राव राजा भावसिंह ( सन १६५८ ई० )-उन्होंने औरंगजेवसे औरगाबादकी सुवेदारी पायी । राव राजा अनरुद्धसिंह ( सन १६८१ ई० )-यह भावसिंहके छोटे भाईके पीत्रथे । रावराजा चुधसिंह (सन १६९५ ई०)-इन्होने वहादुरशाहकी सहायता की, परन्तु जयपुरवालीने इनको राजगद्दीसे उतार दिया । महाराव राजा उमेदसिंह ( सन १७४८ ई० )-उन्होंने हुलकरकी सहायतासे वंदीको लेलिया और फिर विरक्त होकर राज्य छोड दिया । महाराव राजा अजित-सिंह (सन १७७० ई०)। महारावराजा विष्णुसिंह (सन १७७३ ई०) - उन्होंने सन १८१७ ई० में अंगरेजी सरकारसे अहदनामा किया। उनके ४ पुत्र थे। ३ पुत्रोंकी मृत्यु हो जानेपर सबसे छोटे पुत्र १० वर्षकी अवस्थावाले महाराव राजा रामासिंह सन १८२१ ई० में चूंदें के राजसिंहासन पर चैठे, जिनको सन १८८७ के दिल्ली दरवारमें जी० सी० एस० आई० की और २ वर्ष पश्चात् सी० आई० ई० की पदवी मिली थी। महाराव राजा राम-सिंहके देहांत होनेपर, जिनका जन्म सन १८०९ ई० में हुआ था, सन १८८९ ई० में उनके पुत्र वर्तमान वूंदीनरेश महाराव राजा रघुवीरसिंहजीको राज्यसिंहासन मिला, जिनकी अवस्था २२ वर्षकी है, इनके अनुज महाराज रंगराजसिंह और महारार्जे रघुराजसिंह हैं । यहांके नरेशोको अंगरेजी गवर्नमेंटकी ओरसे १७ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### नीमच छावनी।

चित्तीरसे ३४ मील दक्षिण (अजमेरसे १५० मील) नीमचका रेलवे स्टेशन है। राजपूताने और मध्य भारतकी सीमाके निकट मालवाकी पश्चिमोत्तर सीमा पर मध्य भारत ग्वालियरके राज्यमे नीमच एक कसवा और अंगरेजी फीजी छावनी है, यहांका छोटा किला इस समय शस्त्रागारके काममें आता है। यहांकी आव हवा रमणीय है।

नीमच कसवा ग्वालियर राज्यके एक जिलेका एक सदर स्थान है। कसवेकी दीवारोंके -

सन १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय कसवे और छावनीं २१६०० मनुष्य थे, अर्थात् १४१६० हिन्दू, ५४३२ मुसलमान, ७३४ जैन, ५८० एनिमिष्टिक, ५४३ इस्तान, ११९ पारसी, १६ यहूदी और २ सिक्स। सन १८८१ की जन-संख्याके समय कसवेमें ५१६१ और छावनींमें १३६६९ मनुष्य थे।

सन १८९७ के वलवेमे देशी वंगाल सेनाका एक भाग नीमचसे दिल्लोको चला । अग-रजी अफसर किलेमें थे। मंदसोरकी सेनाने वागी होकर किलेको घेरा दिया। किलेवाले अपना वचाव कर रहेथे, उसी समय उनकी रक्षाके लिये अंगरेजी सेना आ पहुंची।

#### झालरापाटन । 🗸

नीमचके रेलवे स्टेशनसे ८० मील पूर्व और कोटा राजधानीसे ५२ मील दक्षिण कुछ पूर्व राजपूतानेमें (२४ अंश ३२ कला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश १२ कला पूर्व देशांतरमें ) आलावार राज्यकी राजधानी झालरापाटन है, जिसको पाटन भी कहते है। वहां अभी रेल नहीं गई है। नीमचसे पाटन तक अच्छी सडक गई है। सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटनमें १०७८३ मनुष्य थे, अर्थात् ७८२० हिन्दू, २१८५ मुस्लमान,७००जैन और एक सिकख। एक झीलके वगलमें झालरापाटन कसवा है। झीलकी और छोड करके क्सवे के ३ ओर दीवार और खाई है। शेहरकी दीवार और पहाडियोंके मध्यमें कई एक उद्यान लगे है। कसवेमें बहुतेरे कोठीवाल लोग रहते हैं और एक टकशाल एक सराय और द्यारिकानश्वका सुन्दर मिदर है। कसवेसे चार पांच सौ गज दक्षिण चन्द्रप्रमा नदी बहतीहै, जो पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तरको दीडती हुई कालीसिंध नदीमें जामिली है। कसवेसे १५० फीट ऊपर एक पहाडी पर छोटा किला है।

झालरापाटनसे ४ मील उत्तर छावनी तक पक्षी सडक वनी है, जहां महाराज का महल है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीमे २३३८१ मनुष्य थे अर्थात्१५४५९ हिन्दू, ७३७५ मुसलमान, <u>४१२ जैन,</u> ११७ सिक्ख और १८ इस्तान ।

महाराज राणाके महलके चारोओर प्रत्येक बगलमें ७३५ फीट लंबी दीवारहै,जिसके पूर्व बगलके मध्यमें प्रधान दरवाजा और चारों कोनोंपर ४ वुर्ज है। झालरापाटन, राज्यके परगनाका सदर स्थान और छावनी झालावार कोर्टका सदर है। यहां एक सराय, महाराजकी कचहरियां और दूसरे अनेक आफिस है। महल्से -१ मील दक्षिण-पश्चिम एक जलाशयके निकट कई एक उद्यान लगेहै।

झालारापाटनसे ८० मील पूर्व कुछ उत्तर 'गूना', और ५२ मील उत्तर कुछ पूर्व'बारा' है।

झालाबार-राज्य- मध्य भारत राजपूताना, हाडावती और टोंक एजेंसीके पोलिटिकल सुपिरेटडेटके आधीन राजपूतानेमें एक देशी राज्य झालाबार है। यह राज्य अलग अलग ३ स्थानों में है। सबसे वडे टुकडेके (जिसमें झालरापाटन राजधानी है) उत्तर कोटा राज्य, पूर्व ग्वालियर राज्य, दिक्षण राजगढका छोटा राज्य, सिंधिया और हुलकरके वाहरीके राज्यों के हिस्से, देवास राज्यका एक जिला और जावरा राज्य और पश्चिम सिंधिया और हुलकरके अलगके राज्यके जिले हैं। राज्यका क्षेत्रफल २६९४ वर्गमील है। सन १८८२-८३ ई० में राज्यके जिले हैं। राज्यका क्षेत्रफल २६९४ वर्गमील है। सन १८८२-८३ ई० में राज्यसे १५२५२६० रुपया मालगुजारी आई थी। राज्यके शाहावाद जिलेमें लोहा और लाल और पीली मट्टी, जो कपडा रँगनेके काममें आती है, पाई जाती है। राज्यका अधिक भाग पहाडी और शेप भाग उपजाऊ है। लगभग है राज्य खेतीके योग्य है। दक्षिण भागमें पोस्ता अधिक होता है। कूएसे वहुत खेत पटाए जाते है।

सन १८५१ की जन-संख्याके समय झालावार राज्यमें ३४३३१० मनुष्य और सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३४०४८८ मनुष्य थे, अर्थान् ३१९६१२ हिन्दू, २०८५३ मुसलमान और १३ क्रस्तान । हिन्दुओंमें २७३१३ चमार, १८५९१ गृजर, १८४९८ बाह्मण, १७७८७ वलाई, १६४५९ भील, १६०८४ मीना, १३४७० विनया, ११२६३ धाकर, १००७७ काछी, ९४९१ राजपृत (जिसमें झाला और राठौर अधिक है) थे।

राज्यका सेनिक वल ४२५ सवार, ३२६६ पेदल, २० मेदानकी ओर ७५ दूसरी तीपे और २४७ गोलदाज हैं।

इतिहास-शालावारका राजवंश झाला राजपृत है । महाराज़के पुरुपे काठियावाड़के झालावार जिलेमे हलावाड़के छोटे प्रधान थे। लगभग सन १७०९ ई० में भावसिंहका पुत्र माधोसिंह कोटामें आया । कोटाके प्रधानने माधोसिहकी विह्नसे अपने पुत्रका विवाह कर दिया और उसको नंदाकी मिलाकियत और फीजदारका काम दे दिया। माधोसिंहके पीछे उसका पुत्र मदनसिंह, मदनसिंहके पीछे हिम्मतसिंह हिम्मतसिंहके पीछे उसका मतीजा जालिमसिंह, जो उस समय केवल १८ वर्षका था, फीजदार हुआ। जालिमसिंहने ३ वर्ष पीछे जयपुरकी फीजको कोटाको जीतकर वचाया। उसके उपरांत कुछ दिनोके वाद जब कोटाके राजाने जालिमसिंहको निकाल दिया, तव वह उदयपुर चला गया,परन्तु कोटाके राजाने अपने मरनेके समय जालिमसिंहको वुलाकर अपने पुत्र उमेदसिंह और अपने देशको उसको सौंप दिया। उस समयसे जालिमसिंह कोटाके असली हुक्मत करने वाला हुआ। सन १७९६ ई० में जालिमसिंहने झालरापाटनके वर्तमान कसवेको वसाया और उससे ४ मील उत्तर छावनी बनाई।

जालिमसिहकी मृत्यु होने पर सन १८३८ ई० में कोटाके-महारावकी अनुमतिसे जालि-मसिहकी संतानोंके लिये कोटा राज्यसे झालावार राज्य अलग कर दिया गया। मदनसिहने महाराज राणाकी पदवी प्राप्तको। उनके उत्तराधिकारी महाराज राणा पृथ्वीसिंह हुए पृथ्वीसिंह की मृत्यु होने पर सन १८७६ मे उनके गोद लिए हुए पुत्र वखतसिंह, जो ११ वर्षकेथे उत्तरा धिकारी हुए। सन १८८४ मे वखतसिंहको राज्यका अधिकार मिला और उनका नाममहाराज राणा जालिमसिंह पड़ा। यहांके महाराज राणाओंको अगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### प्रतापगढ्।

नीमचके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील दक्षिण,मंडेसरका रेलवे स्टेशन है, जिसको मंदसोर भी कहते हैं। मंडेसर मध्य आरतके म्वालियर अन्यमे चंवल नदीकी एक शाखापर सुन्दर कसबा है, जिसमें सन १९८९१ की जन-संख्याके समय २५७८५ मनुष्य थे।

मंडेसरसे १९ मील पश्चिम (२४ अंश २२ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ५२ कला १५ विकला पूर्व देशांतरमे ) राजपूतानेके एक देशी राज्यकी राजधानी प्रतापगढ़ है, वहां अभी रेल नहीं गई है।

सन् १८९१ वर्षकी जन-संख्याके समय प्रतापगढ़मे १४८१९ मनुष्य थे, अर्थात् ८४२८ हिन्दू, <u>३५९४ जैन</u> २६२६ मुसलमान, १६७ एनिमिष्टिक और ४ पारसी । प्रतापगढ कसवेको महारावल प्रतापसिहने १८ व शतकके आरंभमे नियत किया। शाल-मसिहने सन १७५८ मे राजसिहासन पर वैठनेके पश्चात शहरपनाह बनाया, जिसमे ८ फाटक चने हुए हैं। दक्षिण-पश्चिमके छोटे किलेमें महारावलके परिवारके लोग रहते हैं, कसबेके मध्यम महल है। वर्तमान महारावलने कसबेसे लगभग १ मील पूर्व नया महल बनवाया है। प्रतापगढमें ३ वैष्णवमन्दिर और ४ जैनमन्दिर हैं। प्रतापगढ़ मीनाकारीके कामके लिये प्रसिद्ध है।

राज्यकी पुरानी राजधानी देविलया अय प्रायः छोड़ दी गई है, जो प्रतापगढ़से ७ रे मील पश्चिम है।

प्रतापगढ़ राज्य—मेवाड़ एजेंसीके पोलिटिकल सुपिरंटेडेंसके आधीन राजपूतानेमें यह एक देशी राज्य है इसके पिश्चिमोत्तर और उत्तर मेवाड़ राज्य, पूर्वोत्तर और पूर्व नीमच और मन्द्सोर सिधियाके जिले और जावरा, पिपलोद और रतलामके देशी राज्य और दक्षिण-पश्चिम वांसवाड़ा राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४६० वर्गमील है। इससे लगभग ६ लाख रूपया मालगुजारी आती है।

राज्यके पश्चिमोत्तर भागमे पहाड़ियाँ है, जिन पर प्रायः सब भील बसते है। वनाई हुई सड़क राज्यमें नहीं है, परन्तु दिहाती सड़क ३२ मील उत्तर नीमच तक, १९ मील पूर्व मेंडेसर तक और ३५ मील दक्षिण पूर्व जावरा तक हैं। गाड़ीकी सड़क कानगढ़ घाट होकर बांसवारा तक है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमें ७९५६८ मनुष्य थे, अर्थात्७५०५० हिंदू, ४२४३ मुसलमान, २७० भील, और ५ दूसरे। राज्यका सैनिक वल २७५ सवार, ९५० पैदल, १२ तोप और ४० गोलंदाज है।

इतिहास—सुप्रसिद्ध राणा कुंभने सन १४१८ ई० से १४६८ तक चित्तौरगढ़का राज्य किया। उनके ऊदो, रायमल और सूर्यमल ३ पुत्र थे। सूर्यमलने रायमलके पुत्र पृथ्वीराजसे परास्त होनेके उपरांत चित्तीरगढ़से भागकर देविलयामे जाकर वहां राज्य नियत किया, जिनके वंशधर प्रतापगढ़के महारावल हैं। अठारहवी सदीके आरंभमे देविलयाके महारावल प्रतापसिहने प्रतापगढ़को बसाया मालवामे महाराष्ट्रोंके वल वढ़नेके समयसे प्रतापगढ़के प्रधान हुलकरको कर देते थे। सन १८१८ मे प्रतापगढ अंगरेजी गवर्नमेटकी रक्षामे हुआ। महारावल दलपितसिह, जो सन १८४४ ई० मे प्रतापगढके सिंहासन पर वैठे, प्रतापगढके महारावल वलपितसिह, जो सन १८४४ ई० मे प्रतापगढके सिंहासन पर वैठे, प्रतापगढके महारावलके पोते थे, जिनको प्रथम डूँगरगढके यशवंतसिहने गोद लियाथा और यशवंतसिंहके गदीसे उतार दिये जानेपर वह डूंगरगढ राज्यके उत्तराधिकारी हुए थे। पीछे दलपतिसिंहने प्रतापगढके राजसिंहासन मिलने पर डूंगरगढको छोड दिया। उनकी मृत्यु होनेके पश्चात् सन१८६४मे उनके पुत्र उत्तराधिकारी हुए प्रतापगढके वर्तमान नरेश महारावल रघुनाथिसिह वहादुर लगभग ३३ वर्षकी अवस्थाके सीसोदिया राजपृत है। प्रतापगढके महारावलोंको अंगरेजी गर्वनमेटकी ओर से १५ तोपोंकी सलामी मिलती है।

#### बांसवाड़ा।

प्रतापगढसे चाछीस पचास मील दक्षिण-पश्चिम और रतलामके स्टेशनसे लगभगे ५० सील पश्चिम राजपूतानेमे देशी राज्यकी राजधानी वांसवाड़ा है। वह २३ अंश ३० कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश २४ कला पूर्व देशांतरमें स्थित है। वहां रेल अभी नहीं गई है। राजधानीके चारे और दीवार है. जिसमें सन १८८१ की जन-संख्याके समय ७९०८ मनुष्य थे। महाभावलका महल शहरके दक्षिण ऊंची भूमिपर दीवारके भीतर, जिसमें ३ फाटक है, राड़ा है। राजधानीके दक्षिण नीची पहाड़ी पर वर्तमान महारावलका वनवाया हुआ शाहीविलास नामक दो मजिला भवन स्थित है। पूर्व और वाई ताल है। लगभग दे मील दूर एक उद्यानमें घांसवाड़ाके प्रधानोंकी छत्तियां हैं। राजधानीमें कार्तिक महीनेंमें एक मेलों होता है, जो दो सप्ताह तक रहता है।

वासवाडा राज्य—मेवाड पोलिंटिकल एजेसीके आधीन राजपृतानेमे वांसवाड़ा एक देशी राज्य है। इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर हुगरपुर और मेवाट राज्य, पृवांत्तर और पूर्व प्रतापगढ़ राज्य, दक्षिण मध्युभारत एजेसीके छोटे राज्य और पश्चिम वंबई हातेके रवाकटा राज्य है राज्यकी लंबाई उत्तरसे दक्षिण तक ४५ मील और चौडाई पूर्वसे पश्चिम तक ३३ मील और इसका क्षेत्रफल लगभग १३०० वर्गमील है। राज्यसे लगभग २८०००० हपया मालगुजारी आती है। उत्तर और पूर्वकी सीमा पर माही नदी बहती है, जिसके दोनों किनारे चालिस पचास फीट ऊंचे हैं। वर्पाकालके अतिरिक्त इसको सर्वदा आदमी हेल जाते है। वनाई हुई कोई सड़क इस राज्यमे नही है। राज्यका पश्चिमी भाग खेतीके योग्य मैदान है। शेप भाग में पहाड़ियाँ और जंगल है, जिनमें भील लोग रहते हैं। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमे १७५९१४५ मनुष्य थे।

राज्यका सैनिक वल ६० सवार, ५०० पैदल,३ तोप और २० गोलंदाज है।

इतिहास-बाँसवाड़ाके महारावल डुगरपुरकी शाखा सीसोदिया राजपूत है। १६ वी सदीमें डुंगरपुर और वांसवाड़ा दोनो राज्योकी भूमि एक सीसोदिया प्रधानके आधीन थी। प्रधान उदयसिंहके मरनेपर सन १५२८ ई० में २ लडकों में राज्य वट गया, एक डुंगरपुरका और दूसरा वांसवाड़ाका प्रधान हुआ। दोनो राज्योंकी सीमा माही नदी है। १८ वीं सदी के आरंभमे वांसवाड़ा राज्य थोडा बहुत महाराष्ट्रोंके आधीन हुआ सन १८१८ में अंगरेजी गवर्नमेटके साथ बांसवाड़ासे सांधि हुई। यहांके महारावलोंको १५ तोपोंकी सलामी मिलती है वाँसवाड़ाके वर्तमान नरेश महारावल श्रीलक्ष्मणासिंह वहादुर ५७ वर्षकी अवस्थाके है।

## ड्गरपुर ।

बाँसवाड़ासे लगभग ४५ मील पश्चिमोत्तर नीमचसे डीसातक जो सड़क गई है, उसके पास नीमचसे १३९ मील दक्षिण पश्चिम राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी हुंगरपुर है, जहां रेल नहीं गई है। यह २३ श ५२ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४९ कला पूर्व देशातर में स्थित है।

पहाड़ीके बगलपर महारावलका महल और पादमूलके पास एक झील है। राजधानीमें एक जेल है और प्रतिवर्ष एक मेला होताहै. जो १५ दिन तक रहता है।

इंगरपुर राज्य-राजपृतानेके पोलिटिकल सुपिरटेडेंटके आधीन राजपृतानेमें यह देशी राज्य है, जिसकी लम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक ४० मील और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ३५

मील है। राज्यके उत्तर उदयपुर राज्य, पूर्व उदयपुर राज्य और माही नदी, जो बांसवाड़ाके राज्यसे इसको अलग करती है और दक्षिण और पश्चिम गुजरातमें रेवाकंठा और माहीकंटा एजेंसियां है। राज्यका क्षेत्रफल १००० वर्गमील है। सन १८८२—८३ ई० म राज्यसे २०९३१० रुपया मालगुजारी आईथी। राज्यमें पत्थरीली पहाड़ियां वहुत हैं, जिनपर छोटे युक्षोंके जंगल है। राजधानीसे लगभग ६ मील दक्षिण मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है और ६ मील पूर्व कुछ सब्ज भूरे रंगका पत्थर होता है, जिससे देव मूर्तियां, मनुष्य और जानवरोकी प्रतिमा और प्याले इंगरपुर और दूसरे स्थानोमें बनाए जाते हैं। राज्यमें माही और सोम नदी बहती हैं, जो वाणधरके मन्दिरके निकट मिल गई है। वहां प्रतिवर्ष एक वड़ा मेला होता है, जो १५ दिन रहता है। माहीका बिस्तर तीन चारसी फीट चौड़ा पत्थरीला है। सोम नदीका जल जगह जगह पृथ्वीमें अद्दर्यहो कर फिर आगे जाकर निकल जाता है।

सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमें १५३३८१ मनुष्यक्षे, अर्थात् ७५२६० हिन्दू, ६६९५२ भील, ७५६० जैन और ३६०९ मुसलमान ।

राज्यका सैनिक बल ४०० सवार, १००० पैदल, और ४ तोप हैं।

इतिहास—इंगरपुर राजवंश सीसोदिया राजपूत है। चित्तीरके सुप्रसिद्ध समरसिह सन १९९३ ई० मे दिल्लीके पृथ्वीराजके साथ महम्मद्गोरीके संप्रामम मारे गए। उनका वचा पुत्र कर्ण चित्तीरके सिंहासन पर बैठा। कर्णके देहांत होनेपर समरसिहके भाई सूर्यमलका पोता राहुप चित्तीरकी गद्दीपर बैठा और कर्णका पुत्र माहुप मगरेकी ओर चला गया और इंगरपुर मे राज्य करने लगा। सन १५२८ ई० में इंगरपुरके उदयसिंहके देहांत होनेपर राज्य वट गया। उनका एक पुत्र इंगरपुरका और दूसरा बांसवाड़ाका प्रधान हुआ। मुगल राज्यकी घटतीके समय इंगरपुर महाराष्ट्रोके आधीन हुआ था। सन १८१८ ई० मे अंगरेजी गवर्नमेंटके साथ इंगरपुरसे संधि हुई। सन १८२५ में अंगरेजी गवर्नमेंटने महाराबल यशवंतसिंहको राज्यके अयोग्य समझ गद्दीसे उतार दिया। उनका गोद लिया हुआ पुत्र प्रतापगढ़ राजवंशका दलपत सिंह राज्याधिकारी बनाया, गया, परंतु सन१८४४ में, जब दलपितिसहको प्रतापगढ़का राज्यसिंहासन मिल गया, तब उसने इंगरपुरके महारावल उदयसिंह बहादुरको, जो नावालिगथे, गोद लिया। वह इंगरपुरके राज्यसिंहासन पर बैठाए गए। यहांके महारावलोको अंगरेजी गवर्नमेंटकी ओरसे १५ तोपाकी सलामी मिलती है।

जावरा।

मंडेसरसे ३१ मील दक्षिण (अजमेरसे २१२ मील) जावराका रेलवे स्टेशन है, जिसके पास पिरिया नामक एक छोटी नदीके निकट मध्यभारतके पश्चिमी मालवामे मुसलमानी देशी राज्यकी राजधानी जावरा एक कसवा है। यह २३ अंश ३७ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ८ कला पूर्व देशांतरमें स्थितहै।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय जावरामें २१८४४ मनुष्य थे, अर्थात् ९८९६ मुसल-मान, ९३५० हिन्दू , १४०५ जैन, ११६७ एनिमिप्टिक, १९ पारसी और ७ क्रस्तान ।

जावरामें पहले एक ठाकुर रहताथा, जिसके परिवारके लोग पेशन पात एह अवतक यहां रहते हैं। कसवा पत्थरकी दीवारसे घेरा हुआ है जो अवतक पूरी नहीं हुई है। कर्नल वूर्थवी- कते यहांकी सहकोंको संवारा और एक पत्थरका मुन्दर पुल वनवाया। यहां सीदागरी अच्छी होती है और अफीम तालनेकी कोठी, पोष्टआफिन, स्कूल और अस्पताल है। यहांसे ३२ मील इत्तर प्रतापगढ़को एक सड़क गई है।

जावरा राज्य-मध्य भारत-पश्चिमी मालवा एजेंसीके आधीन यह एक देशी राज्य है। इसका क्षेत्रफल ८७२ वर्गमील है। इस राज्यसे सन १८८१म ७९९३०० रूपया मालगुजारी आई थी। सन१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमें१०८४३४मनुष्य थे, अर्थान्८७८३३ हिन्दू, १३३१८ मुसलमान, ५२५८ आदि निवासी, २०-१० जैन, १२ पारसी,और ३ क्रस्तान।

राज्यका सैनिक वल १२१ सवार, २०० नियमसील पेदल और २०० अनियमिक, १५ साप, ६९ गोलंदाज और ४९७ पुलिस हैं।

इतिहास-हुलकरने इसको अपनी मदद देनेवाली सेनाओकी परवरिशके लिये अमीरखां पठानको दिया। सन १८१८ ई० की मदीदपुरकी लड़ाईमे अमीरखांका रिस्तामंद गफुरखां था। अंगरेजी गवर्नमेण्टने उसको जावरा राज्यपर अधिकार दे दिया। वलवेकी खेरस्याहीके वदलेमें अंगरेजी गवर्नमेटने जावराके नवावकी सलामी वडाकर १३ तोपोंकी कर दी। यहांके वर्तमान नव्याव महम्मद इस्माइलखां वहादुर फिरोजजंग ३५ वर्षकी अवस्थाके हैं।

#### रतलाम।

जावरासे २१ मील (अजमेरसे २३३ मील दक्षिण कुछ पश्चिम्) रतलामका स्टेशन है। मध्य भारतके पश्चिमी मालवामें एक देशी राज्यकी राजधानी रतलाम कसवा २३ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ७ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

रत्तलामसे रेलवेकी नई लाईन पश्चिम कुछ दक्षिण आनन्द जंकशनको गई है। रत्तलामसे-७१मील दोहद, ११६ मील गोधड़ा, १५० मील डांकडर और१६९ मील आनन्द जक्जन-है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय रतलाममे २९८२२ मनुष्य थे अर्थात् १५३२२ पुरुष और १४५०० स्त्रियां, जिनमें १६७७५ हिन्दू, ७४०५ मुसलमान, ४३४१ जैन, १२२७ एनिमिप्टिक, ६१ कृस्तान, ९ पारसी और ४ सिक्ख थे।

दीवारोके भीतर उत्तम राजमहल धनाहै। मुन्शी शहमतअलीका बनवाया हुआ एक चौक है, जिसके बाद चांदनी चौकमे सराफ लोग रहते है। त्रिपोलिया फाटकके बाहर अमृतसागर तालाव है, जो वर्षाकालमे फैल जाता है। शहरमे एक कालेज है, जिसमें करीब ५०० विद्यार्थी पढ़ते है। शहरके बाहर राजाका विला ( मुफिसलकी कोठी ) और वाग है। रतलाम अफीम और गलेके व्योपारका बड़ा केन्द्र है। मालवेके अफीमकी तिजारतके प्रसिद्ध स्थानोमेसे यह एक है।

रतलाम राज्य-यह मध्य भारतके पश्चिमी मालवा एजेसीके आधीन एक देशी राज्य है राज्यका क्षेत्रफल ७२९ वर्गमील है। इससे लगभग १३ लाख कपया मालगुजारी आती है। सन १८८१ ई० में राज्यमें ८७३१४ मनुष्य थे (४५७७९ पुरुष और ४१५३५ स्त्रियां)। इनमें ५४०३४ हिन्दू, ९९१३ मुसलमान, ६०३८ जैन, १९ क्रस्तान, १३ पारसी और१७२९७ आदि निवासी थे। आदि निवासीमें १६८१० भील, ४१७ मुगिया, ४८ म्हेयर और २२ मीना थे। राज्यका फौजी बल सन १८८२ में १३६ सवार, १९८ पेदल, ५ मेदानकी तोंपें १२ गोलंदाज और ४६१ पुलिसवाले थे।

इतिहास-मारवाड़के राठौर राजा मालदेवके पुत्र उदयसिहके ७ पुत्र थे। सातवे पुत्र दलपतिसिंहका महेशदास नामक पुत्र था, जिसका पुत्र रतनसिंह हुआ, जिसको सन ईसवीकी सत्रहवीं सदीमें दिल्लीके वादशाह शाहजहांने मालवामे राज्य दिया।

रतनसिंहने इस कसवेको कायम किया, इससे इसका नाम रतलाम हुआ। फतेहाबादके संग्राममें रतनसिंह था जब शाहजहांके चारो पुत्रोंमें झगड़ा हुआ, तब जोधपुरके यशवंतिसिंह राठौर ३०००० राजपूतोंके साथ औरंगजेब और मुरादसे लड़ा जिनके साथ संपूर्ण मुगल फीज थी वर्तमान रतलामनरेश हैं, सर रणजीतासिंह के० सी० एस० आई रतनसिंहकी वारहवीं पुस्तमें जिनकी अवस्था इस समय ३० वर्षकी है।

# अठारहवाँ अध्याय।

# ्र (मध्यभारतके मालवामें ) उज्जैन । उज्जैन ।

रतलामसे ४९ मील (अजमेरसे २८२ मील दक्षिण कुछ पूर्व) फतेहाबाद जंक्शन है, जिससे १४ मील पूर्वोत्तर उज्जैनको रेलवे शाखा गई है। उज्जैनसे पूर्व भोपाल तक रेलवे वनरहीं है, जिस पर उज्जैनसे ९० मील सिहोर छावनी और ११४ मील भोपाल है।

मध्यभारतके मालवा प्रदेशके सिंधिया राज्यमें शिप्रा नदींके दिहने किनारे पर (२३ अंश ११ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५१ कला ४५ विकला पूर्व देशांतर में ) उजीन एक छोटा शहर है, जिसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं, जो पवित्र सप्त पुरियोंमेसे एक है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उज्जैनमें ३४६९१ मनुष्य थे, अर्थात् १८२९२ पुरुष और १६३९९ स्त्रियां, जिनमें २३३२९ हिन्दू, ९४७६ मुसलमान, ९२४ जैन, ९१८ एनिर्मिष्टिक, ३२ क्रस्तान, ७ पारसी और ५ सिक्ख थे ।

रेलवे स्टेश्नसे १ मील दूर ६ मीलके घरेमें नया शहर है । पुराना उज्जैनकी तबाहियां शहरसे करीब १ मील उत्तर है। शहरकी सड़कोंके बगलो पर दो मंजिले मकान बने हैं। सड़कें पत्थरके बड़े बड़े ढोकोसे पार्टी हुई है, जिनपर गाड़ियोंके पिहये ठोकर खाते है। सड़कोंके बीचमे मोरी हैं। प्रधान सड़कके ढोके निकाल कर अब कंकड बिलाया गया है। सबारीक लिये बैलगाड़ी और तांगा मिलते है। सन १८८० ई० में, जब मै पहली बार उज्जैन गया था, तब किसी जगह ककड़की सड़क न थी।

उज्जैनमे महाराज सिधियाकी इंसाफकी कचहरी दो मंजिला बनी है और वहुतेरे देव-मन्दिर और कई एक अप्रसिद्ध मसजिद हैं। शहरकी दक्षिण सीमाके पास जयपुरके राजा जय-सिहकी वनविद्दिई अवजर वटरी अर्थात् प्रहादि द्दीन स्थान है, जिसके यंत्र नाकाम पड़े हैं।

उज्जैनमें ७ सागर (सात तालाव) प्रसिद्ध है १ विष्णुसागर, २ रुद्रसागर, ३ गोवर्द्धनः सागर ४ पुरुपोत्तम सागर ५ क्षीर सागर, ६ पुष्करसागर और ७ वां रतनागर सागर इनमें कई वे मरम्मत है।

जैसे इंदोर वढ़ता जाता है वैसे उज्जैन शहरकी घटती होती जाती है। यद्यपि शहर बहुत घट गया है। तौ भी इसमें वड़ी तिजारत होती है। यहांसे वहुत अफीम दूसरे देशोमे भेजी जाती है। यहां के हिन्दू, सुमलगान छोटे बेंड सब पगडी पहनते है। सुसलमानोमे छोटे घरे के जामा पहनते की चाल है। सियोमें घाघडी पहनते की अधिक रीति है। वे पर्देमे नहीं रहती है। बाह्मण क्रियाबान होते है। वे प्राय सबलोग पाक बनाने के समय वा भोजन के समय रेशमी वा उत्ती वस्त पहनते है। निमंत्रण के समय स्त्री और पुरुष दोनो एक ही साथ पंक्तीमें बठकर भोजन करते है। धीमड़ आदि कई नीच जातियोके अतिरिक्त हिन्दू मात्र मद्य मास नहीं खाते।

कार्तिककी पूर्णिमाको उर्ज्ञनका मेला होता है। १२ वर्षपर जव वृश्चिक राशिके वृहस्पित होते है तब उर्ज्ञनमें कुम्भ योगका वडा मेला होता है, जो संवत् १९४४ में हुआ था। उस समय भारतवर्षके सम्पूर्ण प्रदेशोसे सब संप्रदायवाले कई लाख साधु और गृहस्थ शिप्रामें स्नान करनेके लिये वहां एकत्र होते हें, जिनमें कितने नागा सन्यासी, जो नंगे रहते हैं, देखनेमें आते हैं। (कुम्भयोगका वृत्तांत पाचवे अध्यायमें देखों)

शिप्रा नदी-उलेनके समीप शिप्रा नदीके कई घाट पत्थरसे वने हैं। यात्रीगण रामघाट पर स्नान और तीथ भेट करते हैं। घाटके पास कई देवमन्दिर है। शिप्रा नदी १२० मील वहनेके उपरांत चंवल नदीमें गिरती है।

हरसिद्धीदेवी-घाटसे थोडीही दूरपर एक मिन्द्रमे लिगाकार अगस्त्यमुनि है, जिनके पास विक्रमादित्यकी कुलदेवी हरसिद्धी देवीका शिखरदार विशाल मिन्द्र है। मिन्द्रके आगे एक दीपशिखर (दीप रखनेका बुर्ज) बना है, जिसमे चारोओर नीचेसे ऊपरतक दीप रखनेको हजारो स्थान बनेहे, जिनपर उत्सवोके समय दीप जलाए जाते है।

नवदुर्गाओमे से एकका नाम हरसिद्धी है भविष्यपुराण उत्तरार्द्ध-५४ वे अध्यायमे नवदुर्गाओके नाम ये हैं-महारुक्षी, नन्दा, क्षेमकरी, जिवदृती, महारुष्डा, भ्रामरी, चन्द्र-मंगला, रेवती और हरसिद्धी।

महाकालेश्वर शिव-सुप्रसिद्ध १२ ज्योतिर्छिङ्गोमेसे एक और ४ज्ञैनके प्रधान देवता महा-कालेश्वर गिव हैं। एक पक्के सरोवरके बगलपर महाकालेश्वरका शिखरदार विशाल मन्दिर है। तालाबके बगलोंमे पत्थरकी सीढियां, तीन बगलोपर पक्के मकान और एक ओर मन्दिरका दालान और दूसरे कई मन्दिर हैं।

महाकालेश्वरका मन्दिर पंच मंजिला है, नीचेंके मजिलमें जो भूमिके सतहसे नीचे हैं वहें आकारका महाकालेश्वर शिवलिंग है। मन्दिरका जगमोहन अर्थात् वहा दालान सरोवर के बगलमें है। मन्दिर दालानके पीछे हैं परन्तु उसका दरवाजा दालानमें नहीं है। दालानके एक बगलसे गुफाके समान अंधेरे रास्तेसे मन्दिरमें जाना होता है। मन्दिर और रास्तेमें दिन रात दीप जलते हैं। महाकालेश्वरके समीप पार्वतीजी और गणेशजीकी मूर्तियां है। महाकालेश्वरका भांति मांतिका शृङ्गार दिन रातमें अनेक बार होता है और बहुत प्रकारकी सामग्री समय समय पर भोग लगाई जाती है। कहते हैं कि भोग रातके लिये प्रति दिन ग्वालियरक महाराज ११ रुपये, इंदौरके महाराज ५ रुपये और दूसरे अनेक धनी लोगभी कुछ कुछ देते हैं।

यात्री लोग मेवा, मिठाई, वेलपत्र आदि शिवपर चढाते है और शिवका प्रसाद खाते है तथा उसको अपने गृह लेजाते है। पहलेका चढा हुआ विल्वपत्र भी धोकर पुन.चढाने की यहां रीति है। बहुतेरे लोग अर्धे और शिवलिंगको दवा दवा कर सेवा करतेहै। (शिवपुराण १० वं खंडके ५ वं अध्यायमें है कि प्रसादके अतिरिक्त शिवका नैवेद्य खानेसे दु:ख होता है और पाद्मपुराणपातालखंड-उत्तराई के ११ वं अध्यायमें लिखा है कि बाणकुण्डसे उत्पन्न, अपने आप उत्पन्न, चन्द्रकांत मीण की मूर्ति, मन में स्थित मूर्ति, इन शिवमूर्तियोंका नैवेद्य चान्द्रायणव्रतके समान होता है। लिंगपुराणके ९२ वे अध्यायमें है कि विल्वपत्रकों, त्याग कभी न करें अर्थात् नया बिल्वपत्र न मिले तो पूर्व दिनका चढ़ा हुआ विल्वपत्र जलसे धोकर लिंगपर चढ़ावें)

मिन्द्रिके ऊपर दूसरे मांजिलमे, जिसका तल सरोवरके ऊपरके फर्शपर है, ऑक्सिश्वर नामक शिवलिंग हैं। महाकालेश्वरके मिन्द्रिके पीछे इस मिन्द्रिका द्वार है। फर्शकी एक भंवा-रीसे नीचेका तह, जहां महाकालेश्वर हैं, देख पड़ता है।

शहरके अन्य देवता-(१) एक मन्दिरमें नागचन्द्रेश्वर ह। (२) श्लीरसागर ताला-बके किनारे एक मन्दिरमें ब्रह्मा और लक्ष्मीके साथ श्लीरशायी भगवान्की मार्चुलकी चतुर्भुज मनोहर मूर्ति है। (३) एक मन्दिरमें राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमानकी मूर्तियां हैं। लोग कहते हैं कि यह मूर्तियां विष्णुसागरमें मिली थीं। (४) सराफा महल्लेमें ग्वालियरकी महारानी वैजावाईका बनवाया हुआ गोपालमन्दिर है, जिसके नीचेका भाग नीले मार्चुलका और शिखर श्वेत मार्चुलका है। इसके किंवाड़ और सिंहासनपर चांदीका पत्र जड़ा है। मन्दिरमें सदावर्त जारी है। (५) श्विपा नदीके प्रयाग घाटके पास एक मन्दिरमें रण-मुक्तेश्वर महादेव हैं।

चौबीस खम्भोंका दर्वाजा-शहरके भीतंर एक बहुत पुराना फाटक है, जिसको छोग विक्रमादित्य किलेका हिस्सा कहते हैं। फाटकके भीतर दोनों बगलोपर २४ खम्भे लगे हुए हैं और बाहर दोनों बाजुओंपर देवीकी घिसी हुई २ पुरानी मूर्तियां हैं, जिनको लोग पूजते हैं। नवरात्रके समय ग्वालियरके महाराजकी ओरसे यहां देवीकी पूजा और वलिदान होते हैं।

सिद्धवट-शहरसे ३ मील दूर क्षियां नदीके किनारेपर एक छोटा पुराना वटवृक्ष है। कार्तिक सुदी १४ को यहां मेला होता है। यात्रीगण क्षियामें स्नान करके सिद्धवटकी पृजा करते हैं। इसके समीप एक वडी धर्मशाला है।

सिद्धवटसे छीटनेपर थोड़े आगे कालभैरवका मन्दिर मिलता है।

सांदीपिन मुनिका स्थान-शहरसे २ मील दूर गोमती-गंगा नामक पक्के तालावके समीप सांदीपिन मुनिका स्थान है। यहां छोटे छोटे मिन्दरोमे सांदीपिन मुनि और कृष्ण, बलदेव, सुदामा आदि विद्यार्थियोंकी मूर्तियां हैं। श्रीकृष्ण और वलरामने मथुरासे आकर इसी स्थानपर सांदीपिन मुनिसे विद्या पढ़ीथी। इस स्थानसे कुछ दूरपर विष्णुसागर तालावके समीप एक मिन्दरमें जनार्दन भगवान और दूसरेमे राम, लक्ष्मण और जानकीजीकी मूर्तियां हैं।

राजा भरतरीकी गुफा-शहरसे १ रे मील उत्तर एक भुवेवरा है, जिसको लोग भरतरी भिर्नेहरि ) की गुफा कहते हैं । भुवेवरेमें कई कोठरियां हैं । पुजारी दीपके प्रकाशसे भुवेबर में दर्शन कराता है । प्रथमकी कोठरीमें राजा विक्रमादित्यके अनुज भरतरीका योगासन (गई।) और इससे भीतरकी कोठरीमें भरतरी और गुफ गोरखनाथकी छोटी छोटी मूर्तियां हैं।

सवाई जयसिहकी आझानुसार सूरितनामक कविश्वरने वैतालपवीसीको संस्कृतसे व्रजभाषामें अनुवाद किया, जो अब खड़ी बोलीमें छपी है। उसमे लिखा है कि धारानगर (धार)
के राजा गंधवंसेनकी ४ रानियांथी। उनके ६ पुत्र हुए। राजाके मरनेपर उसका बड़ा पुत्र
शंख राजा हुआ। कितने दिनोंके पश्चात् शंखके छोटे भाई विक्रम शंखको मार कर आप
राजा हुए, जिन्होंने अचल राज्य करके संवत् बांधा। कितने दिनोंके पीछे राजा विक्रम अपने
छोटे भाई भर्नेहरिको राज्य सोंप योगी बन देश देश और वन वनमें अमण करने लो। एक
ब्राह्मण उस नगरमें तपस्या करता था। एक दिन देवताने प्रसन्नहो, उसे अमृतफल दिया।
ब्राह्मणने उस फलको राजा भर्नेहरिको देकर उसके बदलेमे द्रव्य मांगा। राजाने ब्राह्मणको
लाख रुपयेदे महलंग आकर अपनी प्रिय रानीको वह फल दे दिया और कहा कि, तुम इसे खालो, जिससे अमर होगी। रानीने उस फलको अपने मित्र कोतवालको, कोतवालने अपनी
प्यारी एक वैद्याको, और वेद्याने उस फलको राजाको दिया। राजा फलको देख संसारसे
उदासहो कहने लगा कि, तपस्या करना उत्तम काम है। उसने फलको लेजाकर रानीको दिखाया। रानी देखतेही भौचकसी रह गई। राजाने वाहर आ उस फलको छलाकर खाया और
राजपाट छोड़ योगीवन विन कहे सुने अकेले वनको सिधारा। राजा भर्नेहरिके जानेके समाचार सुनतेही राजा विक्रम अपनी राजधानीमें आए।

भरतरीचरित्र पद्य भाषाकी एक छोटी पुस्तक है, उसमें छिखा है कि राजा इंद्रका पाँत्र, गंधर्वसेनका पुत्र और विक्रमादित्यका भ्राता राजा भरतरीथा। जब वह ४ वर्षका था, तब उसकी माता मरगई । भरतरीने ९ वर्षकी अवस्थामें अनूपदेशकी स्त्रीसे, १० वर्षकी अवस्था म चंपा देशी स्त्रीसे, ११ वर्षकी अवस्थामें पिंगल देशी स्त्रीसे और १२ वर्षकी अवस्थामें इया-म देशी स्त्रीसे विवाह किया। १३ वर्षके होनेपर वह तीर कमान बांधने छगा। एक दिन राजा भरतरी शिकारको गया। वहां वह एक मृगको मार अपने गृहको छे चला। जंगछके चीच एक सिद्ध गोरखनाथजी उसको मिले। राजा उस योगीको देख उसके चरण छूनेको चला। गोरखनाथजी वोले कि तुमको दोष लगा है, तुम हमारा चरण मत छूओ, क्योंकि उजाड़का त्तापस जो यह मृग है, उसको बिना अपराध तुमने मारा है। राजाने योगीसे कहा कि हे बाबा, जो तुम सिद्ध योगीहो, तो मृगको जिला क्या नहीं देते । यह सुन सिद्ध गोरखनाथने भगवा-नका ध्यान करके चुटकीकी विभूतिसे मृगको मारा, जिससे वह उठ कर खड़ा हो गया और नाचता हुआ अपनी मृगीके पास चला गया । यह देख राजाको ज्ञान हुआ, वह गोरखनाथसे चोला कि आप मुझेको अपना चेला बनाइए। प्रथमतो गोरखनाथने राजाको योगी होनेसे मना किया, परंतु जब उसने हठ किया, तब बोले कि, जो तुम्हारी योगकी इच्छा है तो पहले अपने महरुसे भिक्षा मांग लाओ और अपनी स्त्रीको माता कह आओ।वह तुमको पुत्र कहकर भिक्षादे। राजाने अपने अंगका जामा फाड़ कर गलेकी गुदड़ी बनाई और सिरका चीरा फाड़ कर सिरकी सेली बनाई। वह हाथमें खप्पर, कांधेपर कांवर और मुखपर भस्म लगाकर योगीहो बनको चला और वनसे अपनी नगरीमें आकर खिड़कीकी राहसे वोला, कि हे माता भिक्षा लाओ । रानी श्यामदेने योगीका शब्द सुन रत्नआदि पदार्थोंसे भराहुआ थाल चंपा नामक वांदीसे योगीके पास भेजा । वांदी रत्नोंको अपने गृह रख चनेसे थाल भर योगीको देने गई। योगी वोला कि वांदीके हाथकी भिक्षा में नहीं लेता तुम भोली माताको भेज दो, उससे में भिक्षा लूंगा। तब

बांदी क्रोधकर लाठीले योगीको सारनेको दौड़ी। योगी बोला कि एक दिन वह था कि जब मैने तुझको मोल खरीदा, अव योगी होनेपर मुझको मारने दौडतीहै। यह सुन वांदी राजाको पहचान पछाड खाकर गिरपडी और रोती पोटती रानीके पास आकर बोली कि योगीवेषसे राजा द्वारपर खड़े है। रानी शृङ्गार करके थारमें मोती, हीरा, लाल आदि रत्न लेकर द्वारपर आई और बोली कि हे योगी भिक्षा ले जाओ। योगीने कहा कि मोती मूंगा मैं क्या करूंगा हे माता! भिक्षा ले आओ और मुझको पुत्र कहके भिक्षा दे दो, जिससे मेरा योग अमर हो जाय । इतना सुन रानीने पर्दा उठाकर देखा कि राजा योगीबेपसे खड़े है । यह देख वह पछाड खाकर गिर पड़ी। इसके उपरांत रानीने पटुका पकड़ कर राजाको बहुत समझाया, पर राजाने कुछ न सुना । उसने कहा कि हमने गोरखके वचनसे राज्य, नगर और १६०० रानियोंको त्याग दिया । तव रानी वोली कि मुझको भी अपने साथ ले चलिए । जब राजाने इस वातको स्वीकार नहीं किया, तब रानीने कहा कि मेरे साथ चौसर खेळिए, मै हारूंगी तो तुम्होर संग चलूंगी और जीतूंगी तव तुमको जाने न दूंगी। राजा बोले ऐसा नहीं, जो तुम बाजी जीतोगी तो १० दिन हम यहां रहेगे और जो हम जीतेगे, तो तुमको साथ न हे जायग इसी वातपर चौसर होने लगी । १६ और ७ दांव िनयत हुए । रानीके पासा फेंकनेपर काने तीन पड़ गए । पीछे जब राजाने पासा फेंका, तब १६ और ७ पड़े । राजा जब बाजी जीत उठ चले, तब रानी बोली कि हे कंत<sup>।</sup> भोजन तय्यार है खालो। राजाने छोटा खप्पर निकाल कर कहा कि हे माता <sup>।</sup> इसमे लावा । रानी बोली कि, हे महाराज <sup>।</sup> तुम छोटे गुरुके बालक हो, इससे छोटा वर्तन लाए हो । ऐसा कह उसने १६०० थार भोजनकी सामग्री उस खप्परमे परोसी, परन्तु वह भरा नहीं । तब रानीने हार मानकर राजाको असीस दी और बोली कि हे पुत्र ! तुम पूरे गुरूके वालक हो, यह भिक्षा लो । राजा भरतरी भिक्षा ले वहांसे चलदिए।

सिंहासनबत्तीसी गद्य भापाकी पुस्तक है, जिसकी पहली कहानीमें लिखा है कि शाम स्वयंवर नामक ब्राह्मण अम्बावती नगरीका राजा था, जो बढ़ा प्रतापी होनेपर गंधवेसेन नामसे विख्यात हुआ। राजाकी चार रानी चार वर्णकी पुत्री थीं। ब्राह्मणी खीसे? पुत्र,क्षत्राणीसे शंख विक्रम और भरतरी नामक ३ पुत्र, वैश्यानीसे चन्द्रनामक एक पुत्र और श्रुद्राणीसे धन्वतीर नामक पुत्र हुए। ब्राह्मणीका पुत्र राजाका दीवान बना, पर जब उससे कुछ तकसीर हुई, तब राजाने उसको कामसे खारिज कर दिया। वह अम्बावतीसे धारापुरमे (जिसको अब धार कहते हैं) आया कितने दिनोके पश्चात् उसने धारापुरके राजाको, जो भोजके पुरुपे थे, मार उसका राज्य ले उज्जैनको अपनी राजधानी बनाई। थोड़े दिनोंके पीछे अपने भाई ब्राह्मणीके पुत्रकी मृत्यु होनेपर शंख आकर उज्जैनका राज्य करने लगा। उसके पीछे विक्रम शंखको मार कर उज्जैनके राजिसहासने पर बैठा और न्यायसे राज्य करने लगा। सिंहासनवत्तीसीके अंतमें लिखा है कि विक्रमादित्यके देहांत होने पर उसके पुत्र जैतपालको राजितिलक हुआ। वह अपने पिताकी आज्ञानुसार उज्जैन और धारा नगरीको छोड अम्बावतीमे जाकर राज्य करने लगा, उज्जैन और धारा नगरी उजड कर अम्बावती नगरी, वसने लगी।

\_\_\_ सिंहासनवत्तिसिक आरंभमे राजा भोजके उज्जैनमें राज्य करनेकी और उसको वहां विक्रमादित्यके सिंहासन पानेकी कथा है। इतिहास-उन्जेन एक समय माळवाकी राजधानी था! कहा जाता है कि, जब राजा अशोकका पिता पाटलीपुत्र (पटना ) में राज्य करता था, उस समय ईसासे करीब २६३ वर्ष पहले अशोक उन्जेनका सुबेदार था।

उन्जैन सुप्रसिद्ध विक्रमादित्यकीं राजधानी था, जिसके नामका संवत, जो उत्तरी भारतमे प्रचिलत है, इशासे ५७ वर्ष पहले आरंम हुआ था। विक्रमादित्यने सिदियन लोगोंको भगाकर संपूर्ण उत्तरी भारतमे राज्य किया। किव कालिदासने अपनी ज्योति-विदाभरण पुस्तकके २२ वें अध्यायमे, जिसको उसने गत कलियुग संवत् ३०६८ तथा विक्रम संवत् २४ में बना हुआ लिखा है, कहा है कि विक्रमादित्यकी सभामें शंकु, वरकचि, मिण, अंशुद्त्त, जिण्णु, त्रिलोचन, हिर, घटखर्षर, और अमरिसह आदि किव, सत्य, वराहिमिहिर, श्रतसेन, वादरायण, मिणत्य, और कुमारिसह आदि ज्योतिषी और धन्वन्तरी,क्षपणक,अमरिसह, शंकु, वेतालभट्ट, घटखर्पर, कालिदास, वराहिमिहिर और वरकचि ये ९ नवरत्न गिने जाते थे। विक्रमादित्यने ९५ शक राजाओको मार अपना शक, अर्थात् संवत् चलाया।

लगभग ७०० ई० मे राजा भोज उज्जैनमे राज्य करता था।

अलाउदीन खिलजोने, जिसने सन १२९५ से १३१७ ई० तक दिलीमे राज्य कियाथा, त्रज्जैने और समस्त मालवा देशको जीता। अफगान दिलावर खां गोरी, जो सूवेदार था, सन १३८७ ई० मे वहांका स्वाधीन राजा हुआ। उसने मांडूको राजधानी बनाया और सन १४०५ ई०तक राज्य किया। गुजरातके राजा वहादुरशाहने सन १५३१ मे और बादशाह अकवर ने सन १५७१ ई० में मालवाको जीता। औरगजेव और मुराद ओर उनके भाई दाराके साथ सन १६५८ ई० मे उज्जैनके पास लडाई हुई। यशवंतराव हुलकरने सन १७९२ में उज्जैनको लेलिया और उसके हिस्सेको जलाया, तव यह सिंधियाके हाथमें आफर उसकी राजधानी हुआ। पीछे सन १८१० ई०में दौलतराव सिंधियाने उज्जैनको छोड कर ग्वालियरको अपनी राजधानी वनाया।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( वनपर्व, ८२ वां अध्याय ) एक महाकाल तीर्थ है । वहां कोटितीर्थोंका स्पर्श होनेसे अश्वमेधका फल मिलता है ।

( उद्योगपर्व, १९ वां अध्याय ) अवंतीके राजा विन्द और अनुविन्द २ अक्षौहिणी सेना और अनेक दक्षिणी राजाओंके सहित कुरुक्षेत्रके संप्राममे राजा दुर्योधनकी ओर आए। ( द्रोणपर्व ९७ वां अध्याय ) अर्जुनने अवंतीराजा विन्द और अनुविन्दको मार डाला।

आदित्रह्मपुराण—(४२ वां अध्याय) पृथ्वीकी सब नगरियों में उत्तम अवंती नामक नगरी है, जिसमे महाकाल नामसे विख्यात सदाशिव स्थित हैं। वहां क्षिप्रा नामक नदी वहती है और विष्णु कई एक रूपसे स्थित हैं जिनके द्र्शनसे पूर्वोदित फल प्राप्त होता है। इन्द्रादि देवता और मातृगण भी वहां स्थित हैं। उसी नगरीमे इन्द्रसुम्न नामक राजा हुआ।

अमिपुराण-(१०८ वां अध्याय) अवंती पुरी पापका नाश करने वाली और मुक्ति मुक्ति देनेवाली है।

गरुडपुराण——( पूर्वार्द्ध, ६६ वां अध्याय ) महाकांल तीर्थ संपूर्ण पापोंका नाशक और मुक्ति भुक्ति देनेवाला है। ( प्रेतकल्प, २७ वां अध्याय ) अयोध्या, मथुरा,माया,काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका ये सातो पुरियां मोक्ष देनेवाली है। शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय) शिवके १२ ज्योतिार्छंग हैं-(१) सौराष्ट्र देशमे सोमनाथ, (२) श्रीशैल पर मिलकार्जुन, (३) उज्जैनमे महाकाल, (४) ओकारमें अमरेश्वर, (५) हिमालयमें केदार, (६) डांकिनीमे भीमशंकर, (७) वाराण-सीमें विश्वेश्वर, (८) गोदावरीके तटमें च्यंवक, (९) चिताभूमिमे वैद्यनाथ, (१०) दारुकवनमे नागेश, (११) सेतुवंधमें रामेश्वर और (१२) शिवालयमें घुश्मेश्वर स्थित हैं। इन लिंगोंके दर्शन करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है। इनकी पृजा करनेका अधिकार चारों-वर्णोंको है। इनके नैवेद्य भोजन करनेसे संपूर्ण पाप विनाश होता है। इनका नैवेद्य अवश्य खाना चाहिए। नीच जातिमें उत्पन्न मनुष्यभी ज्योतिार्छंगके दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें शास्त्रझ त्राह्मण होता है और उरा जन्मके पश्चात् मुक्ति लाभ करता है।

(४६ वां अध्याय) पापके नाशनेवाली और मुक्तिको देनेवाली अवंतीनामक नगरी है, जहां पित्र क्षिप्रा नदी बहती है। उसमे वेदपारग एक शिव—भक्त ब्राह्मण बसता था। उसके ४ पुत्र भी बड़े शिवभक्त थे। उसी समय रत्नमाल गिरिपर दूषणनामक असुर हुआ। वह ब्रह्माके वरदानसे वलवान होकर सबको दुःख देने लगा। उसके भयसे संपूर्ण तीर्थ, वन और पर्वतांके मुनिगण भाग गए। दूषण शिवभक्तोका विनाश करनेके निमित्त अपनी सेना सिहत उज्जैनसे गया आर चारोओरसे नगरीको घरकर शिवभक्तोके निकट पहुँचा, परन्तु शिवभक्त ब्राह्मण ऐसे शिवकी पूजामे लवलीन थे कि उसके ललकारनेपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। उस समय शिवकी कुपासे उस स्थानपर गर्न (गड्डा) हो गया और उससे शिवजीन प्रकट होकर दैत्योंका विनाश किया। शिवभक्तोंने शिवजीसे विनय किया कि आप यहां स्थित होवे और आपने जगत्के कालक्ष्प दूषण दैत्यको मारा इसलिये आपका नाम महाकालेश्वर होवें। शिवजी उसी गर्त्तमे ज्योतिार्लंग होकर स्थित हुए। महाकालेश्वरकी पूजा करनेसे स्वप्रमें भी दुःख नही रहता और मनोवांच्छित फल मिलता है।

वामनपुराण-(८३ वां अध्याय ) प्रह्लाद्ने अवंती नगरीमे शिप्रा नदीके जलमे स्नानः करके विष्णु और महाकाल शिवका दर्शन किया।

स्कन्दपुराण—( ब्रह्मोत्तर खण्ड, ५ वां अध्याय ) उज्जैन नगरीमे चन्द्रसेननामक राजा था वह सदा उस नगरीमें ज्योतिर्छिंग महाकाल शिवकी पूजा परमभक्तिसे किया करता । इत्यादि ।

(काशीखण्ड-७ वां अध्याय ) शिवशर्मा त्राह्मण महाकालपुरीमे पहुंचा जहां किल-कालकी महिमा नहीं व्यापी थी।

मत्स्यपुराण-( १७८ वां अध्याय ) शिव और अंधकका युद्ध अवंती नगरीके समीप महाकाल बनमें हुआ था।

विष्णुपुराण-(५ वा अंश, २१ वां अध्याय) कृष्ण और वलदेव दोनों भाई अवंतिकापुरीके त्रासी सादीपननामक गुरुसे विद्या पढने गए। ६५ वे दिन सव विद्या पढ, जब वे
गृहको चलने लगे, तब मुनिसे वोले कि, हमसे गुरुदक्षिणा मांगो। मुनिने कहा कि
प्रभासक्षेत्रमें समुद्रकी लहरोसे द्वकर मरेहुए मेरे पुत्रको गुरुदक्षिणाम दो। दोनो भ्राताओने
यमलोकसे गुरुपुत्रको लाकर मुनिको दे दिया।

( श्रीमद्भागवत दशमस्कंध-४५ वे अध्यायमे भी यह कथा है । आदि त्रह्मपुराण ८६ वे अध्याय और त्रह्मवैवर्त्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड ५४ वे अध्यायमें भी लिखा है कि कृष्ण और बलदेवजीने अवंतिका नगरीमे जाकर सांदीपन मुनिसे विद्या ग्रहण की )।

भविष्यपुराण-( १४१ वां अध्याय ) उज्जैनमे विक्रमादित्य नामक राजा होगा, जो करांड़ों म्लेच्छोको मार धर्म स्थापन कर १३५ वर्ष राज्य करेगा । इसके अनंतर बडा प्रतापी शालिबाहन राजा १०० वर्ष पर्यन्त राज्य करेगा ।

सोरपुराण-(६७ वां अध्याय) जो मनुष्य उज्जैन तीर्थमे महाकालेश्वर शिवलिंगका दर्शन करते है। व सव पापासे विमुक्त हो कर परमधाममे जाते है। महाकालेश्वर दिव्य लिंग है। उनके स्पर्श करनेसे मनुष्य शिवलोकमे गमन करता है। वहां शिक्तमेदनामक एक तीर्थ है, जिसमे सान करके भद्रवटके द्रीन करनेसे मनुष्य संपूर्ण पापोसे विमुक्त होकर स्कंदलोकमें जाता है। उज्जैनमे चारोओर सहस्रो तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका संपूर्ण माहात्स्य स्कंदजीने स्कंदपुराणमें कहा है।

## उन्नीसवाँ अध्याय।

----₽<1<<u>₹</u>>+><del>----</del>

(मध्य भारतके मालवामें ) इंदौर, देवास, मऊछावनी, मांडू और धार । इंदौर ।

फतेहावाद जंक्शनसे २५ मील दक्षिण—पूर्व और उज्जैनसे (रेलवे द्वारा) ३९ मील दक्षिण इन्दौरका स्टेशन है। इन्दौर मध्यभारतके मालवा प्रदेशमे कटकी नदीके बांये किनारेपर समुद्रके जलसे १७८६ फीट ऊपर एक बेशी राज्यकी राजधानी छोटा शहर है, जो २२ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अश ५४ कला पूर्व देशांतरसे स्थित है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय इन्दोरमे ९२३२९ मनुष्य थे, अथीत् ५२४२७ पुरुष और ३९९०२ ख़ियां। इनमें ६७०३३ हिन्दू, १९९८१ मुसलमान, २६७६ जैन, १८१३ एनिमिप्टिक, ४१५ कृस्तान, २५६ सिक्ख, १५४ पारसी, और १ जूथे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतमे २९ वां और मध्यभारतमे दूसरा शहर है।

इंदौर ग्रहरको मल्हाररावके मरनेके पाँछे अहिल्यावाईने सन १७७० में बसाया । पहली राजधानी १८ मील दक्षिण-पूर्व थी, जो अब एक गांव वन गई है। सन १८१८ में हुल्करकी कचहरी वहासे इदौरमें आई।

इंदौर ऊचे और स्वास्थ्यकर स्थान पर है। प्रधान सहकोपर रोशनी होती है। शहरमे पानीका नल, खैराती अस्पताल और कोढ़ीखीना है। इदौरमें राजमहल गोपालमिन्दर, टक शालघर, वडा स्कूल, बाजार, अस्पताल, रूईकी मिल और लालवाग देखने योग्य है। महाराज कालिजमे दक्षिणी ब्राह्मण पढ़ते है। शहरके पास रेलवेके दूसरे बगलमे अंगरेजी रेजीडेंसी है, जिसमें मध्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंट रहते है। गवर्नर जनरलकी देशी फौजकी बारक और राजकुमार—कालिज रेजीडेंसीकी सीमाके भीतर है। एतवारी सडकपर एतवारके दिन बाजार लगता, है, इसके अंतमे पुराना जेल है। शहरके बीच एक छोटी नदी है। रेलवे स्टेशन और शहरके बीचमें सडकके बगलपर छोटा मुसाफिरखाना है, जिसमें में टिका था। इन्दौरसे ४ मीलपर गुलाबवागमें महाराजकी बहुत सुन्दर नई कोठी है।

राजमहल-रेलवे स्टेशनसे१मील महाराज हुलकरके उत्तम महल है। आसमानी रंगसे रंगा-हुआ दो मंजिलेसे चौ मंजलेतक मोतीभवन है,जिसके फाटककी७ मंजली इमारत शहरके प्रत्येक भागसे देख पडती है इसके समीप गुलाबी रॅगसे रंगींहुआ इन्द्रभवन नामक नया महल है, जो मोतीभवनसे अधिक सुन्दर और विस्तारमे उससे वड़ा है।

राजमहल्रसे दक्षिण महाराजकी माता ऋष्णावाईका वनवाया हुआ वहुत सुन्द्र गोपाल-मन्दिर, पश्चिम सराफेकी सड़क और पासही हल्दी वाज़ार है।

लालबाग-शहरसे २ मील दूर भारतवर्षके वड़े बागोंमेसे एक लालबाग है, जिसमें एक जगह फूल पीधोंके हजारो गमले सजे हुए है और बहुतेरे लटकाए हुए है तथा पत्थरकी अनेक पुतिलयोंके शरीरसे दमकलेका पानी झरता है, बागमें सुन्दर रीतिसे सड़के बनी है, बृक्षे लगे हैं और एक नालके किनारे पर महाराजकी बड़ी कोठी है, जिसमें कभी कभी महाराजके मेहमान टिकते हैं।

बागके पास छोटी पशुशाला है, जिसमें कई एक बाव देख पडे।

इन्दौरराज्य-यह मध्यभारतके मालवामें मध्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंटके अर्धान एक वड़ा देशी राज्य है। इन्दौरके राज्यका क्षेत्रफल ८४०० वर्गमील है। सन १८८१ ८२ में इसकी मालगुजारी ७०७४ ४०० रुपये थी।

यह राज्य अलग अलग कई दुकडोंमें विभक्त है। जिस देशमे मऊ छावनी है, उसके उत्तर ग्वालियर राज्यका ।हिस्सा, पूर्व देवास और धार राज्य और निमार अंगरेजी जिला, दक्षिण वम्बई हातेमें खानदेश जिला और पश्चिम बडवनी और घार राज्य हैं। इस भागकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक १२० मील और चौंडाई ८२ मील है। इसके वीच होकर नर्मदा नदी बहती है। दूसरे बडे हिस्सेमे, जो इन्दौरके उत्तर है, रामपुरा, भानपुरा और चन्दवाड़ा कसवे हैं, तीसरे हिस्सेमें महीदपुर कसवा है।

राज्यके उत्तरी भागमें चम्बल नदी और उसकी सहायक निद्यां और दक्षिण भागमें नर्मदा नदी बहती हैं। इन्दौर राज्यकी भूमि उपजाऊ है। काली मट्टीमें कपास बहुत उत्पन्न होती है। गहा पोस्ता, कपास, तेलहन, ऊख और तम्बाकू राज्यकी प्रधान फिसल हैं।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके ३७३४ कृसवे और गांवोमें १०५४२३७ मनुष्यथे, अर्थात् ५५९६१६ पुरुष और ४९४६२१ स्त्रियां। जिनमें ८९२६७५ हिन्दू, ८६३९० आदि निवासी, ७२७४७ मुसलमान १६४५ जैन, ६०१ सिक्ख, १२७ पारसी और ५२ क्रस्तान थे। हिन्दू जैन और सिक्ख मतपर चलनेवालोंमें ९३७६० राजपृत ७८७५० ब्राह्मण,४५९४० वनिया, ४३७९५ चमार, ३६०५३ गूजर. २५४५१ कुनवी थे। आदि निवासियोमे ५५५८२ भील, ७३१२ गोड थे।

राज्यका सैनिक वल २१०० नियमशील और १२०० आनियमित सवार, ३१०० नियमशील और २१५० अनियमित पैदल, २४ तोंप और ३४० गोलंदाज हैं। नियमशील फौज पश्चिमोत्तर और अवधके अंगरेजी देशोसे भरती की जाती है। पंजावके सिक्खोंकी कम्पनीभी रहती है।

सन १८८१-८२ मे राज्यके १०७ स्कूलांम ४९४२ विद्यार्थी पढतेथे । लड़िकयोंके पढने के लिये २ स्कूलथे, जिनमेसे २ राजधानीमें थे । इन्द्रीर, मांडेसर और रामपुरामे जिलेकी कच-हरियां और जेलखाने हैं । संत १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके इन्दौर शहरमं ९२३२९, मऊमें ३१७७३ और रामपुरामे ११९३५ मनुष्यथे । इस राज्यमे मांडू और मण्डलेश्वरभी प्रसिद्ध वस्ती हैं।

इतिहास-हुलकर वंश महाराष्ट्र है। पृनासे २० कोस दक्षिण नीरा नदीके तीर पर होल नामक गांवमे कुंदजी नामक भेडिहरथे। महाराष्ट्र भाषामे 'कर' शब्दका अर्थ'अधिवासी' अर्थात रहने वाला है। कुंदजीके पूर्वज होल नामक गांवमे रहतेथे इसलिये वे हुलकर कहलाए।

सन १६९३ इस्तीमे कुंदजीके पुत्र मल्हाररावका जन्म हुआ। वह जब चारही पांच वर्ष के थे, तब कुंदजीका देहांत हो गया। उनके मरतेही उनकी खी अपने पुत्रको छेकर खानदेशके टालांदा गांवमें अपने भाई नारायणजीके गृह चली गई। नारायणजी किसी महाराष्ट्र सर्दारके घर कुछ सवारों के नायक थे। कुछ दिनोके उपरांत नारायणजीने मल्हाररावको होनहार देख पशु चरानेके कामसे निवृत्त कर अपने साथ सवारोमे भरती कर लिया और पश्चात् मल्हाररावसे अपनी कन्याका विवाह करके अपने धन सपत्तिका स्त्रामी भी उन्हें बना दिया।

सन १०२४ ई० में मल्हारराव वाजीराव पेशवाकी सेना में ५०० घोड सवारों के अफसर हुए। पेशवाने सन १७२८ ई० में नम्मेदाके उत्तर तटके १२ गांव मल्हाररावकों दे दिए और फिर सन १७६१ ई० में और ७० गांव दिए। उस समय मालवामें महाराष्ट्रों और मुसलमानों में लड़ाई चलती थी। उस युद्धमं मल्हाररावने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पेशवाने उनको मालवा देशका पूर्ण अधिकार देदिया और मुसलमानों पर विजय पानेके उपरांत इन्दौरका राज्य उनको जागीरमें प्रदान किया। सन १७३५ में मल्हारराव नमेदाके उत्तर महाराष्ट्र की जोके कमांडर नियत हुए।

मल्हाररावके एकमात्र पुत्र खंडेरावथे, जिनका विवाह सिंधिया वंशमे जन्मी हुई अहि-ल्यावाईसे हुआ, जिसके गर्भसे मालीराव पुत्र और मच्छा वाई कन्या उत्पन्न हुई। खंडेराव सन १७५४ ई० में भरतपुर और दीगके वीच कुंभेरीदुर्गमें जाटोंके हाथसे मारे गए, एस समय अहिल्यावाईकी अवस्था १८ वर्षकी थी। सन १७६५ में मल्हाररावका देहांत हो गया। वह-मरते समय ७५ लाख रुपए मालगुजारीका राज्य और १५ किरोड़ रुपए नक्द छोड गए।

मल्हाररावके मरने पर उनके पोते मालीराव राजा हुए, परंतु ९ महीनेके पश्चात् उन्मा-द रोगसे वे मर गए, उसके पीछे उनकी माता भारत-प्रख्यात अहिल्याबाईने संपूर्ण राज्यका भार अपने शिर लिया और तुकोजी रावको अपना सेनापित वनाया।

हुलकर वंशकी पुरानी राजधानी नर्मादाके किनारे निमारके अंतर्गत महेश्वरमें थी, जहाँ अहिल्याबाईकी छत्तरी है। अहिल्याबाईने १७७० मे इन्दौर बसाया, पर सन १८१८ तक अधान कचहरी महेश्वरमे थी।

अहित्याबाई खुळी कचहरीमे बडी चातुरीसे त्यायका काम करती थी। जो समय बंचता उसको वह पूजा, धर्म और दानमें बिताती थी। वह जैसीही शांत और द्याशीला थी, वैसीही राजनीतिमें कुशल थी। अहित्याबाई स्वयं तीथोंमे जाकर दर्शन पूजन और दान किया करतीथी। उसके वनाएहुए देवमन्दिर धर्मशाला आदि पारमार्थिक काम वदरीनाथसे कन्याकुमारीतक और सोमनाथसे जगन्नाथजीतक भारतमें छितराए हुए है। अहित्याबाई ३० वर्ष राज्य करनेके उपरांत सन १७९५ ई० मे परमधामको गई।

अहिल्यावाई की मृत्युके पश्चात् तुकोजी सेनापितके पुत्र यशवन्तराव इन्दीरके राजासं--हासन पर बैठे, जिन्होंने अंगरेजी अफसर छार्डलेकसे परास्त होनेके उपरांत बुन्देलखंड अंगरेजो को छोड दिया।

यशवन्तरावके मरनेपर सन १८११ ईस्वीमे छनकी माता तुलसीवाईने मल्हारराव नामक छडकेको गोद लेकर राजसिंहासन पर वैठाया। मल्हारराव सन १८१८ में हमीदपुरके संप्राममे अंगरेजोंसे परास्त हुए। उन्होंने अंगरेजी गवर्नमेंटसे संधि करके राजपूतानेकी संपूर्ण दावो ओर बहुतेरे राज्य छोड दिए।

मल्हारराव जब बिनापुत्रके मर गए, तब उनकी माताने मार्तेडराव लडकेको गोद लिया उस समय मल्हाररावके चचेरे भ्राता हरिराव अंगरेजोकी सहायतासे मार्तेडरावको निकालकर इन्दौरके राजा हुए।

हारेराव सन १८४३ में जब मरगए, तब उनके पालकपुत्र खंडेराव हुलकर राज्यके सिहासनपर बैठे। खंडेरावका देहांत सन १८४४ में होगया, उसके पश्चात् उनके पालकपुत्र तुकोजीराव राजा हुए, जो सन १८५२ में बालिग हुए और १७ जून सन १८८६ में स्वर्गको गए।

सन १८८६ की १२ जुलाईको इन्दौरके वर्तमान नरेश महाराज सर शिवाजी राव हुलकर वहादुर जी० सी० एस० आईको राजसिंहासन मिला, जिनकी अवस्था इस समय ३१ वर्षकी है।

इन्दौरके राजाओको अंगरेजी सर्कार की ओरसे सन्मानके लिये २१ तोपोकी सलामी मिलती है।

## देवास।

इन्दौर शहरसे लगभग२० मील पूर्वोत्तर मध्यभारतके मालवामें देशी राज्यकी राजधानी दवास एक क्सबा है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें १५०६८ मनुष्य थे, अर्थात् १०२९४ हिन्दू, ३६८५ मुसलमान, ७८६ एनिमिष्टिक, २९९ जैन और ४ सिक्ख।

देवास राज्यके दोनो राजा कसवेके भिन्न भिन्न महल्लोमें रहते हैं। क्सवेमे एक अस्पताल एक बंगला और एक पोष्टआफिस है।

कसंबेके पश्चिमोत्तर ३०० फीट ऊंची एक छोटी गावदुमी पहाडी पर चामुण्डा देवीका मन्दिर है। खड़ी पहाडीके बगलमे काटकर गुफा-मन्दिर बना है, जिसमे देवी की वड़ी प्रतिमा है। उससे नीचे पहाडीके किनारे पर एक चौकोना तालाव और महादेवका छोटा मन्दिर है। बहुत लोग देवीके दर्शनके लिये पहाड़ी पर जाते है।

देवास राज्य-यह मध्यभारतके मैनपुर एजेंसीके आधीन एक छोटा देशी राज्य है। राज्यकी प्रधान पैदावार गृहा, अकीम, ऊख और कपास है। इस राज्यमे अलग अलग दो राजा है, तड़े राजा किशनजी राव, जिनको बाबा साहेव कहतेहैं, और छोटे राजा नारायणराव है, जिनको दादा साहेव कहते है। दोनों राजा पवार राजपुत एकही कुलके है। दोनों राजाओं के राज्य (अर्थान् देवाम राज्य) का क्षेत्रफल २८९ वर्गमील है। मनुष्य-संख्या सन १८८१ मे १४२१६२ थी, अर्थात् ७५६४७ पुरुष और ६६५१५ स्त्रियां। जिनमे १२३३८७

हिन्दू, १३९•४ मुसलमान, ४७०९ आदि निवासी, १५८ जैन और ४ पारसीथे। हिन्दू और जैनो मे १३५०० राजपूत, ५४९५ ब्राह्मण थे।

बडेराजा का सैनिक बल ८७ सवार, लगभग ५०० पैदल और पुलिस और १० तोप छोटे राजाका १२३ सवार और लगभग ५०० पैदल और पुलिस है।

इतिहास-माजीराव पेशवाने काळ्जीके पूर्व पुरुषेको यह राज्य देदिया था। काळ्जीके दें। लड़के तुक्रीजी और जीवाजीने झगड़ा.करके राज्यको बांट लिया। सन १८१८ मे अंग्रेजी गवर्नमेटने दोनों राज्येको संधिद्वारा अपनी रक्षामे लेलिया। दोनो राजाओको १५ तोपोंकी सलामी मिलती है।

## मऊ छावनी।

इन्दीरसे १३ मील दक्षिण ( अजमेरसे ३२० मील ) मऊका स्टेशन है । मऊ इन्दौरके राज्यमे ओवल दर्जिके जिलेका सदर स्थान समुद्रके जलसे १९१९ फीट ऊपर एक कसवा है, जिससे १ मील-पूर्व वंवई-कोजके एक डिवीजनका सदर स्थान मऊकी अंगरेजी छावनी है ।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मऊ और छावनोमे २१७७२ मनुष्य थे, अथीत १८३०० पुरुष और १३४७३ स्त्रियां । जिनमें १९९१० हिन्दू, ८२३३ मुसलमान, २९१५ कृस्तान ४१९ पारसी, १९२ जैन, ५३ यहुदी और ५१ सिक्ख थे।

मऊ में अंगरेजी और देशी फौजोके लिये प्रसिद्ध छावनी है। सन १८१८ ई० के मंद्-सारके सुलह्नामेके मुताविक यहां सेना रहती है।

## मांडू।

मऊ छावनीके स्टेशनसे ३० मील दक्षिण-पश्चिम मालवाकी पुरानी राजधानी मांहू ८ वर्गमील भूमि पर उजड़ा हुआ पड़ा है, जो सन ३१३ ईस्वीमें कायम हुआ था। वहां रेलकी सड़क नहीं गई है। जंगली देश देखनेमें अच्छा है।

मांह्रकी बस्तुओं में जामामसजिद प्रधान है, जिसकी वहांकी दूसरी इमारतों से कम नुकसानी पहुंची है, । किला, पानीमहल, मालवाके राजा हुरंगगोरीका बड़ा मकवरा, जो मार्चुलका है और मालवाके राजा बाजवहादुरका महल, जो एक समय उत्तम इमारत था, यह सब अब भी हीन दशाम वर्तमान हैं । किलेबंदियों को हुशंगगोरीने बनवाया, जिसने पंद्रहवीं सदीके आरंभेम राज्य किया था।

सन १५२६ ई० मे गुजरातके वहादुरशाहने मांडूगढ़को छेकर अपने राज्यमे मिला लिया सन १५७० में बादशाह अकबरने उसको जीता।

#### धाङ् ।

मऊसे बड़ोदा जाने वाली सड़क पर मऊसे २२ मील पश्चिम और मांहूसे १० मील उत्तर मध्य—भारतके मालवा प्रदेशमें देशी राज्यकी राजधानी धाड़ है, जिसकी पूर्व समयमें धारापुर और धारानगर लोग कहते थे। मांहूसे धाड़तक पक्की सड़क है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय घाड़में १८४३० मनुष्य थे, अर्थात् १३९४८ हिन्दू, ३३९३ मुसलमान, ६१५ जैन, ४६० एनिमिष्टिक, ९ पारसी, ४ सिक्ख और१क्रस्तान।

धाड़का वर्तमान कसबा मट्टीकी दीवारसे घरा हुआ १ है मील लम्बा और है मील चौड़ा है, जिसमें बहुत सुन्दर मकान बने हैं। घाड़में २ छोटे और ८ बड़े तालाब, लाल पत्थरकी बनी हुई २ वडी पुरानी मसाजिद और कसबेसे बाहर मैदानसे ४० फीट ऊपर लाल पत्थरसे वना हुआ क़िला है, जिसकी दीवार २४ गोलाकार और २ चौकोने टावरोंके साथ ३० फीटसे ३५ फीट तक ऊंची है। किलेका फाटक पश्चिम वगल पर है। धाड़-नरेशका महल किलेमे है।

धाड राज्य-मध्यभारतमे भोपावर एजेसीके अधीन यह देशी राज्य है। इसके उत्तर रतलाम राज्य, पूर्व बाड़नगर और सिाधियाके राज्यमें उज्जैन और दिकथन और इन्दौर राज्य, दक्षिण नर्मदा नदी और पश्चिम झबुआका राज्य और सिंधिया राज्यका जिला है। राज्यके दक्षिणी भागके आर पार बिंध्य पर्वत गया है, जिसकी उचाई नर्मदा घाटीसे १६०० से १७०० फीट तक है।

याड़ राज्यका क्षेत्रफल सन१८८१ई०में१७४०वर्गमील और मनुष्य संख्या१४९२४४थी, जिनमे ११५०५१ हिन्दू, १८७९८ आदि निवासी१२२६९ मुसलमान,३०८७ जैन,२७ कृस्तान और १२ पारसी थे। प्रधान जाति राजपूत, कुनबी, महाराष्ट्र, भील और भिलाला हैं। राज्यसे लगभग ७३५००० रुपये मालगुजारी आती है।

सैनिक बल २७५ सवार, लगभग ८०० पैदल और पुलिस, २ तोपें और २१ गोलन्दाज है। यहांके राजाओंको १५ तोपोंकी सलामी मिलती है।

इतिहास-धाडके वर्तमान नरेश प्रमार (पंवार) राजपृत है, जो अपनेको सुप्रसिद्ध उज्जैनके विक्रमादित्यके वंशधर कहते हैं। प्रमारोमें विक्रमादित्य और राजा भोजका नाम वहुत प्रसिद्ध है। धाड़ अर्थात् धारानगरी विक्रमादित्यके राज्यमें एक प्रसिद्ध नगरी थी। (उज्जैनके वृत्तांतमें देखों) ऐसा कहा जाता है कि राजा भोजने अपनी राजधानी उज्जैनसे धाड़में कायमकी थी। लगभग सन ५०० ई० में प्रमारोंका बल घट गया। दूसरे राजपृत घरानेकी उठती होनेपर बहुतरे पंवार पूनामें चले गए।

सन १३९८ में दिलीका गर्नार दिलावरखां आया, जिसने धाड़के बड़े वडे हिन्दू--मिन्दिरोंकी सामग्रीसे मसजिदें बनवाई । उसका पुत्र अपने वापकी जगह राजप्रतिनिधि होने -पर अपनी राजधानीको धाड़से मांडूमें छे गया । सन १५६७ से महाराष्ट्रोंके रोव दाव होनेके समयतक धाड मुगल वादशाहतके अधीन था।

पंवार राजपूत जो दक्षिणमें जाकर बसे थे, उन्होंने महाराष्ट्र-प्रधान शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियोंकी सहायता की। सन १७४९ ई० में वाजीराव पेशवाने आनन्दराव पंवारको धाड़ दे दिया। वर्तमान धाड़नरेश उन्होंके वंशघर हैं। मालवामें अंगरेजी विजयके पिहले २० वर्षके द्भियान धाड़ राज्यमें सिधिया और हुलकर ल्रुट्पाट करते रहे। दूसरे आनंदरावकी विधवा मीनावाईके साहससे राज्य वरवादीसे वचाया गया। सन १८१९ ई० में यह राज्य अंगरेजी रक्षामें आया। मीनावाईने रामचन्द्र पंवारको गोदलिया था। रामचन्द्रके मरनेके उपरांत उनके गोद लिएडुये पुत्र यशवंत राव उत्तराधिकारी हुए। सन १८५७ में यशवंत-रावकी मृत्यु होनेपर उनके वैमात्रिक आता वर्तमान धाडनरेश महाराज सर आनन्दराव पंवार के० सी० एस० आई०, जिनकी अवस्था लगभग ४७ वर्षकी हे, उत्तराधिकारी हुए। सन १८५७ के वगावतके कारण अंगरेजी गवर्तमेटने राज्यको छीन लिया था, परन्तु पीछे वर्तमान महाराजको वेरसिया जिल्के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य लीटा दिया।

' गोपीचन्द भरतरी ' नामक पद्ममे भाषाकी छोटी पुस्तक है, उसमें लिखा है कि गोपी-चन्द नामक राजा धारानगरमे धर्मसे राज्य करता था, जिसकी १६०० स्त्रियां थीं। एक समय गोपीचन्दकी माता मैनावतीने कहा कि हे पुत्र । काल सबको मार डालता है, वह तेरे शिरपर गाँज रहा है, तू शीघ वैराग ले । राजाने मातासे पूछा कि मे कैसे योगी बनूं और किसको गुरू वानऊं। मैनावतीने कहा कि हे पुत्र ! तेरे मामा (भरतरी ) के गुरू (गोरखनाथ) गुफामें रहते है, उनकी सेवा करनेसे तू अमर हो जायगा। राजा गोपीचन्द अंगमे विभूति लगांकर राज्यको छोड़ वनमे चला गया । रनिवासमे रोदन पड़ गया । सरदार सव रोने लगे । गोपीचन्दकी राजा भरतरीसे भेट हुई। भरतरी गोपीचन्दको गोरखनाथके पास गुकामें छे गए। गोरखनाथने वरदान दिया कि गोपीचन्द तू अमर हो जायगा। उसके उपरांत गोपी--चन्दने गुरू गोरखनाथसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अलख जगाकर अपने महलसे भिक्षा मांग लाऊं। अव मे अपनी १६०० स्त्रियोको माताके समान जानता हू। गोंपी चन्दने गुरूकी आज्ञा पाकर अंगमे विभूति लगा कांधेपर झोली रख, धारा नगरकी देवढीपर पहुंचकर अलख जगाया वांदी भिक्षा लेकर आई। योगी वोला कि महलमें १६०० रानी मेरी माता है उनसे तू भिक्षा भेज लोडीने जाकर रानीसे कहा कि राजकुमार डचोढीपर खड़े भिक्षा मांगते है। रानी रतन-कुँवरि योगोंके पास गई। योगी कानोंमें मुद्रा, गलेमें शेली, अंगमें विभूति लगाए था। वह वोला कि मैने माताका वचन मान सबका मोह त्याग दिया, अब मैं तुम्हारा पुत्रहूं, तुम मेरी माता हो । रानीने राजा गोपीचन्दको कई प्रकारसे समझाया, परन्तु उसने कुछ नही माना । गोपीचन्द्ने रानीसे कहा कि राज्यके समय तुम मेरी पत्नीथीं और अब योगके समय तुम मेरी मार्ताहो, तुम मुझको पुत्र कहकर सम्बोधन करो, तब मेरा योग सफल होगा । इसके अनन्तर गोपीचन्द वहांसे चलकर माता मैनावतींके समीप गया और उनकी आशीश ले विद्रा हुआ, इत्यादि ।

बीसवां अध्याय ।

## ( मध्यदेशमें ) ओकारनाथ । ओंकारनाथ ।

मऊ छावनीसे ३६ मील दक्षिण, थोड़ा पश्चिम (अजमेरसे ३५६ मील) नर्मदाके किनारे पर मोरतका नामक रेलका स्टेशन है। मऊसे ३ मील आगे पातालपानीका स्टेशन मिलता है। वहां दहिनी ओर वडा झरना देख पड़ता है और वहांसे पहाड़की चढ़ाई उतराई आरंभ होती है, जो १२ मील आगे चोरला स्टेशन तक रहती है। पातालपानीसे कलाकंद स्टेशन तक ६ मीलके भीतर गाड़ी जानेके लिये पहाड़ फोड कर ३ जगह सुरंगी रास्ता बना है। कलाकंदसे गाड़ीके आगे पीछे २ एंजिन जोड़े जाते है। नर्म्मदाके पुलको लांघ कर गाड़ी मोरतका स्टेशन पर पहुंचती है। पुलके उत्पर रेलकी लाईन है, जिसके नीच गाड़ीकी सडक है।

मोरतकासे ७ मील मध्यदेशके निमार जिलेंग नर्मदाके किनारे पर मान्धाता नामक टापूमें ओकारनाथ शिवका मन्दिर है। मोरतकासे टापू तक वैलगाड़ीकी सुन्दर सड़क है। मार्गमें दो जगह पक्षी वावली मिलती है। अमरेश्वरके पास नाव पर चढ़ नर्मदा नदी पार ्होंकर टापृमें जाना होता है नर्म्मदामें नावकाभी रास्ता है, परंतु स्टेशनसे नाव द्वारा ओकार-नाथके पास जानेमें पानीका चढ़ाव मिलता है।

टापूके पास नर्मदा नदी गंभीर भावसे पश्चिमको वहती है। खड़ी पहाड़ियोके बीच नदी बहुत गहरी है, जिसमें मछिलयां और घड़ियाल बहुत रहते हैं।

नर्मदाके दिहने अर्थात् उत्तर किनारे पर मान्वाता टापू है। स्कंदपुराणके नर्म्मदाखंडमें िलखा है कि सूर्यवंशी राजा मान्धाताने वहां शिवका पूजन कियाथा, इसिट्ये उसका नाम मान्याता टापू पड़ा। टापूका क्षेत्रफल १ वर्गमीलसे कुछ कम है। नर्मदाकी उत्तर शाला कावे-री नदी कहलाती है, जिसके होनेसे यह टापू वना है। यह शाला ऑकारपुरीसे एक मील पूर्व नर्मदासे निकलकर टापूकी उत्तरी सीमाको वनाती हुई ओकारजीसे १ न् मील पश्चिम जाकर फिर नर्मदामे मिलगई है।

टापुके उत्तरकी सूमि कम कमसे ढलुआं है, परंतु दक्षिण और पूर्वकी सूमि चार पांच सी फीट ऊंची और खड़ी है। टापूके सामने नर्म्मदाके दक्षिण किनारेकी सूमिभी खड़ी है, पर बहुत ऊची नहीं है।

टाप्के सिर पर ओंकारपुरीके राजाका मकान है, राजा भिलाला जातिके हैं। भरतिसहं चौहानने सन ११६५ ईस्वीमे नाथूभीलसे मान्धाता टाप्को छीन लिया। मृत राजा उस भरनिसहकी २८ वीं पीढीमें थे। नर्मदाके दोनों किनारोके मन्दिरोका प्रवन्ध पुस्तहा पुस्तसे इसी खांदानके हाथमे है। ऑकारजीका सब खर्च यही चलाते हैं, और जो एजा चढ़ती है उसको यही लेते है। नाथूके वंशधर अवतक टापूके उत्तर वगल और इसके सिरपरके पुराने मन्दिरा-के पुरतेनी रक्षक हैं।

नर्म्मदाके किनारेसे अपर राजाके मकानतक पहाडीके ढालुएं धगलपर ओकारपुरीका मनोहर दृज्य दृष्टिगोचर होता है, उसको जित्रपुरीभी कहते हैं। उसमे छोटा याजार है, यात्री मोदियों के मकानमे टिकते हैं। सन १८८१ की मनुष्य-संख्याके समय मान्याता टापृमें ९३२ मनुष्य थे। पुरीसे पश्चिम नर्म्मदाके तटपर राजाकी छत्तरी है। कार्त्तिककी पूर्णिमासीको जोकार पुरीमे स्नान दृश्नका मेला होता है, उस समय लगभग १५००० यात्री जाते हैं।

ऑकारनाथका मन्दिर टाप्के दक्षिण बगलपर नम्मेदाके दहिने ऑकारपुरीमें है। ऑकारनाथके बर्तमान मन्दिरको और उसके पाशके कई छोटे मन्दिरोंको पेश्याने बनवाया था। बॉकारनाथके निज मन्दिरका द्वार उत्तर ओर दो मुहें मन्दिरमें है, जिसका द्वार पिथम ओर जगगोदनमें है। ऑकारेश्वर शिवलिंग अनगट हैं, पासेंम पाववीजीकी मूर्ति है। मन्दिरमें दिन रात दीप जलता है। हो मुहेंमेन्दिरमें रात्रिके समय ऑकारजीका पर्लंग विद्याया जाता है, इसके बगलकी कोठरीमें शुकदेवजीकी मूर्ति और लिंगन्यरूप राजा मान्याना है। जगमोहन के लागे एक बहुत पुराना और दूसरा सुन्दर गांबुलका नया नन्त्री है। ऑकारजीके मन्दिरमें अपर इससे लगाहुआ ईशान कोणपर महाकालेश्वरनामक शिवका शिवका शिवकार वहाँ मन्दिर है, जिसके आगका जगमोहन ऑकारजीके आगके हो मुहगन्दिरके ठीक उपर है। महाकालेश्वर मन्दिरके उपरके तहमें भी एक शिवजिंग है।

भोरताणींके मन्दिरके समीप जित्रमुक्तिया, वालेश्वर, बेटतिश्वर गणपति, पालिकामादि टियापिके मंदिर हैं और मन्दिरमें नीचे नामदाश कोटिवीर्थ नामक परका पाट है; यहाँ साम और नीचे मेंट होती हैं।

टापुके भीतरही ओकारपुरीकी छोटी और चडी दो परिक्रमा है, जो ओकारनाथके मिन्दरसे आरम्भ होकर वहांही समाप्त होती हैं। परिक्रमा करते समय इस कमसे प्रसिद्ध मिन्टिर मिलने हें-(१) तिलमांडेश्वर शिवका मन्दिर, (२) ऋणमुक्तेश्वरके पुराने ढवका वडा मन्दिर, (३) गोरी-सोम-नाथके पुराने ढवका मन्दिर है. जिसके आगे अंगभंग किया हुआ बहुत बड़ा १ नन्दी है। सोमनाथ बहुत बड़ा लिङ्ग है। एक सौ गज दूर २० फीट ऊंचा एक स्तम्भ है। छोटी परिक्रमा करनेवाले यात्री वहांसे ऑकारपुरीको चले आते हैं, (४) टाएके पूर्व किनारेके पास वहांके सब मन्दिरोसे वडा और पुराना सिद्धेश्वर महादेवका मिन्दर है। मिन्दरके पासके आंगनके बगलोंपर मोटे खम्भे लगेहुए दालान है। खम्भोंमे देवताओं की तस्वीर खुदी हुई है। १० फीट ऊंचे चवूतरेपर मन्दिर खडा है चवूतरेपर चारों ओर ५ फीट ऊंचे वहुतेरे हाथी परस्पर छडते हुए पत्थरके वने हैं। दो हाथियोके अतिरिक्त सव हाथियों के अंग भंग हुए हैं। आगे के फाटकपर अर्जुन और भीमकी ६। ६ हाथकी विशास र्मृार्तियां है। इससे आगे जानेपर नर्मादाके तीर खड़ी पहाड़ी मिलती है, जिससे कूदकर पूर्व समयमें अनेक मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये आत्महत्या करते थे। इस रीतिको अंगरेजी सर्कारने सन १८२४ ईस्वीमें वन्द कर दिया पूर्वकालमे मुसलमानोंने परिक्रमाके पासके प्रायः सम्पूर्ण पुराने मन्दिरोंके हिस्से तोड़ दिए थे और वहुत देवमूर्तियोंके अंग भंग कर दिए थे। परिक्रमा करते समय छोटे पुराने किलेकी दूटी फूटी दीवार देख पड़ती है।

जिस जगह नर्म्मदासे कावेरी निकली है, वहां कई तवाह फाटक और एक वड़ी इमारत है, जिसपर पत्थरमें विष्णुके २४ अवतारोंकी मूर्तियां वनी है। इमारतमे शिवकी मूर्ति, जिसके पासका शिलालेख सन १३४६ ई० के मुताबिक होता है। वहांसे कुछ दूर किनारेके नीचे रावण नालेमे १८ रे फीट लम्बी पड़ी हुई एक मूर्ति है, जिसके १० हाथोंमे सोटे और खोपड़ियां इत्यादि, छातीपर एक विच्छू और दिहेने वगलमें एक मूसा है।

ओकारपरीके सम्मुख नर्मदाके बांए अथीत् दक्षिण किनारे एक टीले पर ब्रह्मपुरा और उससे पश्चिम दूसरे टीले पर विष्णुपुरी तीर्थ हैं। दोनोके मध्यमें किपलधारा नामक छोटी धारा भूमिकी नालासे आकर गोमुखी द्वारा नर्मदामें गिरती है, उस स्थानका नाम किपला-संगम है। वर्तमान सदीमें नर्म्मदाके दक्षिण किनारे पर बहुत मन्दिर बने हैं।

त्रहापुरीमें अमरेश्वर शिवका विशाल मन्दिर है, जिसके सामने पत्थरके खम्भे लगा हुआ मंडप बना है। दूसरे मन्दिरमें ब्रह्मेश्वर शिवलिंग और ब्रह्मकी मूर्ति है। विष्णुपुरीकें विष्णु भगवानके मन्दिरमें विष्णु, लक्ष्मी और पार्षदोंकी मूर्तियां हैं। एक छोटे मन्दिरमें किपल मुनिका चरण-चिह्न और एक स्थानमें किपलेश्वर महादेव हैं। ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरीके मध्यमें काशी विश्वनाथका नया मन्दिर है जिसको ऑकारपुरीके मृत राजाने बनवाया।

विष्णुपुरीसे थोडा पश्चिम नर्मदाके किनारे जलके भीतर मार्कण्डेय शिला नामक चट्टान है जिसपर यमयातनासे छुटकारा पानेके लिये यात्री लोग लोटते हैं। उसके समीप पहाड़ीके बगलपर मार्कडेय ऋषिका छोटा मन्दिर है।

में मोरतका स्टेशनसे ऑकारपुरी बैलगाडीपर गया और ऑकारपुरीमें २॥) रूपयेके किराएकी नावपर सवार हो मोरतका पहुंचा। नर्मदाकी धारा तेज है, स्थानपर पानीकी धारा पत्थरोंके ढोकोंपर टक्कर खाती है और जगह जगह बेगसे ऊंचेसे नीचे गिरती है। नदीका जल निर्मल है, हथ्य सुन्दर है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-मत्स्यपुराण-(१८५ वां अध्याय) नर्मदाके तटपर ओकार, किपला संगम और अमरेश महादेव पापोंके नाश करनेवाले है (१८८ वां अध्याय) जहां कावेरी और नर्मदाका संगम है कुवेरने वहां दिव्य १०० वर्ष तप किया और शिवसे वर पाकर वह यक्षोका राजा हुआ। जो पुरुष वहां स्त्रान करके शिवजीकी पूजा करता है उसको अध्यमेध यज्ञका फड़ प्राप्त होता है और रहलोक भिलता है। जो मनुष्य वहां अग्निमे भस्म होता है अथवा अनशन व्रत धारण करता है उसको सर्वत्र जानेकी गित हो जाती है।

अग्निपुराण-( ११४ वां अध्याय ) नर्मदा और कैविरीका संगम पवित्र स्थान है।

कूर्नपुराण-( त्राह्मी संहिता-उत्तरार्द्ध ३८ वां अध्याय ) कावेरी और नर्म्मदाके संगमभ स्नान करनेसे रुद्रछोकमे निवास होता है। वहां त्रह्मनिर्मित त्रह्मेश्वर शिवलिंग है। उस तीर्थमे स्नान करनेसे त्रह्मछोक प्राप्त होता है।

देवीभागवत-( ७ वां स्कंध-३८ वां अध्याय ) अमरेशमे चडीका स्थान है।

पद्मपुराण-(भूमिखण्ड-२२ वां अध्याय) जहां सिद्धेश्वर, अमरेश्वर और ओकारेश्वर शिविलग है, वहां नम्मेदाके दक्षिण तिरपर ब्रह्माको जानो। (२३ वां अध्याय) सिद्धेश्वरके निकट वेदूर्य्य नामक पर्वत है। (८७ वां अध्याय) च्यवन ऋषि पर्य्यटन करते हुए अमरकं-टक स्थानमे नम्मेदा नदिके दक्षिण तटपर पहुंचे, जहां ओकारेश्वर नामक महालिंग है। ऋषीध्यरने सिद्धनाथ महादेवका पूजन और ज्वालेश्वरका दर्शन करके अमरेश्वरका दर्शन किया। फिर वह ब्रह्मेश्वर, कापिलेश्वर और मार्कडेयेश्वरका दर्शन करके ओकारनाथके मुख्य स्थानपर आए।

शिवपुराण–( ज्ञानसंहिता–३८ वां अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिर्छिप हें, जिनमेसे एक अमरेश्वरमें ओकारिलिग है ।

(४६ वां अध्याय) एक समय विध्यपर्वत ओकार चक्रमे पार्थिव वनाकर पूजन करने लगा। कुछ समयके पश्चात् महेश्वरने प्रकट होकर विध्यकी इच्छानुसार वरदान दिया। इसके अनंतर जब विध्य और देवताओंने शिवजीसे प्रार्थनाकी कि हे महाराज आप इसी स्थान पर स्थित होयं, तब वहा दो लिंग उत्पन्न हुए, एक ओकार यंत्रसे ओकारेश्वर और दूसरा पार्थिवसे अमरेश्वर । संपूर्ण देवगण लिंगका पूजन और स्तुति करके निज निज स्थानको पले गए। जो मनुष्य इन लिंगोकी पूजा करता है, उसका पुन गर्भवास नहीं होता।

सीरपुराण-(६९ वां अध्याय ) रेवा नदीके तीरमे ज्वालेश्वर शिवलिंगके निकट कराटे। तीर्थ विद्यमान है। वहां नदीमे स्नान करके ज्वालेश्वरके दर्शन करनेमे २१ मुख्या उग्नाग्छे। जाता है और शिवलोक मिलता है।

## इक्रीसवां अध्याय।

( मध्यदेशमें ) ग्वेटवा जंकशन. सुग्हानपुर. हरदा. गिर्टनी, नर्गांदरपुर, जनलपुर, मेंटला और अमरकटक ।

#### खंडवा।

केत्रतरा मेंद्रशतने ३५ मीतः दक्षिण, धेला पर्व ( गण्येगमे ३१३ मीतः) मापवरेश नामीत निभागने निमान जिल्हेरा प्राप्त नेपान ( २४ प्राप्त १५ प्राप्त प्राप्त भागा भागा भीत १६ कोश २३ वरण पूर्व देशालामें ) सहाया एक इसना है। यहा प्राप्त प्राप्त भीता मेंद्रण की द्राप्त थे 'राजपृताना मालवा' वेच और ' प्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ' का जंक्शन है और फीजों के ठहरनेके लिये छावनी वनाई गई है।

सन१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खंडवामें१५५८९ मनुष्य थे अर्थात् ९९७३हिन्दू, ४७९० मुसलमान, ४६८ कृस्तान, २४६ जैन, ८१ पारसी, २७ यहूदी और ४ एनिमिष्टिक ।

खंडवा कसवा बहुत पुराना है । कसवेसे २ मील पूर्व सिविल स्टेशनमें कचहरीकी कोठी, एक गोल मकान और एक गिर्जी है।

निगार जिला—यह मध्यदेशका पश्चिमी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम धार राज्य और हुलकरका देश, दक्षिण खानदेश जिला और पश्चिम बरार और पूर्व हुशंगाबाद जिला है। जिलेका क्षेत्रफल ३३४० वर्गमील है।

जिलेका सदर मुकाम खंडवामे है। जिलेमें २ कसवे हैं। बुरहानपुर और खंडवा। सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बुरहानपुरमे जो तापती नदीकी घाटीमे है ३२२५२ और खंडवामे जो नर्म्मदाकी घाटीमे है १५५८९ मनुष्य थे।

इस जिलेमें असीरगढ़का किला और मान्धाता टापू, जिसमें ओंकारजीका मन्दिर है, दिलचरपीकी प्रधान वस्तु हैं। जिलेके सिंगाजीमें आश्विन महीनेमे मान्धाता टापूमें कार्तिककी पूर्णिमाको मेला होता है। निमार जिलेके जंगलोमे वाघ, भाल, सूकर, इत्यादि बनजंतु रहते है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय निमार जिलेके र कसबे और ६२५ गांवोंमें २३११३४१ मनुष्य थे, अर्थात् १२१००८ पुरुष और ११०३३३ स्त्रियां । इनमें १९९२९० हिन्दू, २४४२६ मुसलमान, ५२८२ आदि निवासी, १२४७ जैन, ७८९ क्रस्तान, १०१ कबीर पंथी, ९७ पारसी, ५४ सतनामी, ४६ यहूदी और ९ सिक्ख थे। हिन्दुओमें २१०३६ कुर्मी, १९३२० वलाई, १९२९५ राजपृत, ११८९८ ब्राह्मण थे। अनार्य और हिन्दूमतपर चलने वाले कुल आदि निवासी ३९०४१ थे, अर्थात् १६९३५ भील, ९५४१ कुरक्क,८६४८ मिलाला, ३०३६ नहाल, ७६१ गोड़, ९९ कोल, और २१ दूसरे।

रेलवे--खंडवासे रेलवे-लाइन ३ ओरसे गई है,-

(१) खडवासे पृतीत्तर जवलपुर तक 'ग्रेट इंडियन पेनिनसूला रेलवे' जससे आगे 'इष्टइंडियन रेलवे'— मील-प्रसिद्ध स्टेशन— ६३ हरदा। ८९ सिउनी। ११० इटारसी शंक्शन। १८३ गाड़रवाड़ा जंक्शन। २११ नरसिंहपुर। २६३ जवलपुर। ३२० कटनी जंक्शन। ३५९ साइहर। ३८१ सतना।

१७

४२९ मानिकपुर जंक्शन ।
४८७ नैनी जंक्शन ।
४९१ इलाहाबाद ।
इटारसी जंक्शनसे
उत्तर, कुछ पूर्व 'इंडियन
मिडलेड रेलवे',—
मील-प्रसिद्ध स्टेशन—
११ हुशंगाबाद ।
५७ भोपाल ।
८५ सांची ।
९४ जीना जंक्शन ।
१८२ ललितपुर ।

२३८ झांसी जंक्रान। ३७५ कानपुर जंक्शन। कटनी जंक्शनसे पूर्व दक्षिण 'बंगाल नागपुर रेलवे' मील-प्रसिद्ध स्टेशन-१३५ पेंड्रारोड । १९८ विलासपुर । मानिकपुर जंक्शनसे पश्चिम, कुछ उत्तर 'इंडियन मिडलेंड रेलवे,'~ मील-प्रसिद्ध स्टेशन-१९ करवी। ६२ बांदा। १८१ झांसी जंक्शन। (२) खडवासे दक्षिण~पश्चिम ' घेट-इंडियन पेनिनसूला रेलेंव,'-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-३१ चांद्नी। ४३ बुरहानपुर। ७७ भुसावर जंक्शन । १२१ पचौरा। १४९ चार्लीसगांव। १७५ नान्द्गांव । १९१ मनमार जंक्शन। २३७ नासिक। २७८ कसारा। ३२० कल्यान जंक्शन। ३३२ थाना।

३४७ दाद्र। ३५३ वंबई विक्टोरिया स्टेशन। भुसावल जंक्शन से पूर्व ओर,---मील-प्रसिद्ध स्टेशन---१६६ वडनेरा जंकुशन। (अमरावतीके लिये) १९५ वरदा जंक्शन। २४४ नागपुर। मनमार जंक्शन। से दक्षिण,--मील-प्रसिद्ध स्टेशन ९५ अहमद्नगर। १४६ घोद जंक्शन। (३) खंडवासे चित्तीरगढ तक पश्चि-मोत्तर, उससे आगे उत्तर 'राज-पुताना मालवा रेलवे;---मील-प्रसिद्ध स्टेशन---३७ मोरतका । ७३ मऊ छावनी।

८६ इंदौर।

१८१ जावरा।

ु १११ फतेहाबाद जंक्शन।

१६७ रतलाम जंक्शन।

२४३ नीमच छावनी ।

३७८ नसीरावाद छावनी।

३९३ अजमेर जंक्शन।

२७७ चित्तीरगढ ।

बुरहानपुर।

खंडवासे ४३ मील दक्षिण-पश्चिम बुरहानपुरका रेलवे स्टेशन है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश नर्भदा विभागके निमार जिलेमे स्टेशनसे लगभग ३ मील दूर तापती नदीके उत्तर किनार पर शहरपनाहके भीतर वसा है।

सन्१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वुरहानपुरमे ३२२५१ मनुष्य थे, अर्थात् १६५३२ पुरुष और १५७२० क्षियां। जिनमें २१४६४ हिन्दू, १०४८० मुसलमान, २९१ जन, ९ यहदी, ७ कृस्तान और १ पारसी थे।

बुरहानपुरमें अकवरका वनवाया हुआ लाल किला नामक ईटेका एक महल और औरंगजेबकी वनवाई हुई जामा मसजिद है। लाल क्लिमें अब तक कई एक सुन्दर कमरे और शाही विभव की दूसरी वस्तुओंकी निशानियां हैं। बुरहानपुरमें एक ऐसिसटेंट कमिश्रर ओर तहसीलदार रहते है। रूई और रेशमी बनावटकी सुन्दर दस्तकारी होती है।

निमार जिलेके दक्षिण चतूल जिला और चेतूल जिलेके पूर्व छिन्दवाडा जिला है। दोनो जिलोमे कोई यडा कसवा नहीं है।

इतिहास-खानदेशके फर्रेखी खांदानके नासिरखांने सन १४०० ई० मे बुरहानपुरको कायम किया और दोलताबादके प्रसिद्ध शेख बुरहानुद्दीनके नामसे इसका नाम रक्खा। सन १६००मे बादशाह अकवरने इस को मुगल राज्यमे मिला लिया'। सन १६५ तक यह डेकान सूचेकी राजधानी था, जब औरंगाबाद सूचेकी राजधानी हुई, तब बुरहानपुर खानदेशके बंड सूचेकी राजधानी वनाया गया। सन १७२० में आसफजाह निजामुलमुल्कने डेकानके राज्य शासनको छीन लिया और खासकरके बुरहानपुर में रहने लगा, जहां वह १७४८ में मर गया। सन १७३१ में १ ई वर्गमील भूमिको घरती हुई शहरकी दीवार बनाई गई, जिसमें ९ फाटक वने। सन १७६० में निजामने पश्चाको बुरहानपुर देदिया, सन १७७८ में पश्चाने सिंधियाको दिया और सन १८०३ में यह अंगरेजोको मिला।

#### हरदा।

खंडवा जंक्शनसे ६३ मील पूर्वोत्तर हरदाका स्टेशन है। हरदा मध्यप्रदेशके हुशंगाबाद जिलेमें तहसीलीका सदर स्थान (२२ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ८ कला पूर्व देशातरमें) तिजारती कसवा है। वहांसे बहुत गल्ले और तलके बीज दूसरे प्रदेशों में जाते हैं।

सन १९९२ की मनुष्य-संख्याके समय हरदा में १३५५६ मनुष्य थे, अर्थात् १००१० हिन्दू, २७३६ मुसलमान, ४१४ कृस्तान, २९३ जैन, ६४ पारसी ६८ एनिमिष्टिक और १ अन्य ।

## सिउनी।

हरदासे २६ मील ( खंडवासे ८९ मील पूर्वोत्तर ) सिडनीका स्टेशन है। सिडनी मध्य प्रदेशके जबलपुर विभागमे जिलेका सदर स्थान (२२ अंश ५ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३५ कला पुर्व देशान्तरमें ) एक छोटा कसवा है।

सन १८९१ की मनुष्य, गणनाक समय सिडनीमें ११९७६ मनुष्य थे। सन १७७४में महम्मद अमीनखांने सिडनीको बसाया। इसमें बड़ा पबलिक उद्यान, सुन्दर बाजार और एक सुन्दर सरोवर है। कचहरीके मकान, जेल, स्कूल, अस्पताल और पोप्टआफिस, सरकारी इमारत हैं।

ं सिडनी जिला—जिलेके उत्तर जबलपुर जिला, पूर्व मंडला और वालाघाट जिले, दक्षिण वालाघाट, नागपुर और मंडारा जिले और पश्चिम नरसिंहपुर और छिंदवाडा जिले हैं। जिलेका क्षेत्रफल २२४७ वर्गमील है।

सतपुड़ाकी ऊंची भूमिके एक हिस्सेपर पहाड़ियां हैं। घाटियां चौडी और नंगी हैं। जिलेके दक्षिणी भागमें नोकदार बहुत पहाड़ियां हैं जिलेकी प्रधान नदी बेनगंगा है, जो नागपुर और जबलपुर जानेवाली सडकसे ३ मील पूर्व कुराईघाटके निकट निकली है और थोडा दक्षिण जाकर सिजनी और बालाघाट जिलोकी सीमा बनतीहै। जिलेमे कई एक जगह लोहेकी खान हैं, परन्तु केवल एक जगह लोहा बनाया जाता है। जिलेकी छोटी निद्योंमेसे बहुतेरीमें सोना

मिलता है । कभी कभी आदि निवासी कोमोंमेसे मुंडिया लोग, जिनको इस जिलेके लोग सोनगिरिया कहते है, नदीकी बाल्स धोकर सोना निकालते है ।

सिउनीके निकट मुंडारमे वेनगंगाके निकासके पास और सुरइखामें वेनगंगा और हीरी नदीके संगमके निकट मेला होता है। और छपरेमें मवेशियोका एक मेला होता है, जिसमे लगभग ७० हजार पशु एकत्र होते है।

सन १८८१ में एक कसबे और १४६२ गांवोंमें ३३४७३३ मनुष्य थे, अर्थात् १७९७०५ हिन्दू, १३९४४४ आदि निवासी, १३४४२ मुसलमान, १४०८ जैन, ५९८ कवीरपंथी, ९९ कृस्तान, २५ सिक्स, ९ सतनामी और ३ पारसी। हिन्दुओंमे अहार, मेहरा और पोनवार अधिक है। लगभग १ लाख ५० हजार गोंड़ हैं, जो हिन्दू और आदि निवासी दोनोंमें गिने गए थे।

नरसिंहपुर।

सिडनीसे २१ मील (खंडवासे ११० मील) पूर्वीत्तर इटारसीमें रेलवेका जंक्शन है। इटारसीसे १५ मील पूर्वीत्तर बगरा स्टेशनके पास पहाड़के सुरंगी रास्ते होकर रेल निकली है। इटारसीसे ७३ मीलपर नरसिंहपुर जिलेमे गाड़रवाडा जंक्शन है, जहांसे १२ मील दक्षिण- पूर्व रेलवेकी एक शाखा मोपानीके निकट कोयलेकी खानको गई है।

गाडरवाडासे २८ मील (खंडवासे २११ मील पूर्वोत्तर) नरसिहपुरका रेलवे स्टेशन है, नरसिंहपुर मध्यप्रदेशके नर्मादा विभागमें जिलेका सदर स्थान सिगी नदीके पास (२२ अंश ५६ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश १४ कला ४५ विकला पूर्व देशांतरमें) है। पहिले इसका नाम गड़ारिया मेडा था, पश्चात् छोटा गाडरवाड़ा इसका नाम पडा। नरसिहजीके मन्दिरके बननेके पश्चात् इसका नाम नरसिंहपुर हुआ।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नरसिंहपुरमे १०२२० मनुष्य थे, अर्थात्०६३१ हिन्दू, १९५६ मुसलमाने, ३५६ जैन, २१८ एनिमिष्टिक, ५७ क्रस्तान और २ पारसी ।

यहां प्रधान सरकारी इमारतोंमे जिलेकी कचहारियां, डिपटी कलक्टर और पुलिस सुप-रिटेडेंटके आफिस, १ जेल, १ अस्पताल, एक धर्मशाला और कई एक स्कूल हैं और रुई वा गलेकी तिजारत होती है। नरसिंहपुरमे नरसिंहजीका विशाल मन्दिर वना है।

नरसिंहपुर जिला-इसके उत्तर भोपाल राज्य और सागर, दमोह और जवलपुर जिले, पूर्व सिउनी जिला, दक्षिण छिंदवाडा जिला, और पश्चिम दूधी नदी, जो हुसंगावाद जिलेसे इसको अलग करती है। जिलेका क्षेत्रफल १९१६ वर्गमील है। इस जिलेमे प्राय. सव गांवे।के निकट आमके कुंज और पुराने पीपल और वटके वृक्ष हैं।

सन १८८१ में जिलेके २ कसवे और ९८५ गावोमे ३६५१७३ मनुष्यये, अर्थात् ३०५१३७ हिन्दू, ४३९१० आदि निवासी, १३४२५ मुसलमान, २१०७ जैन, ४११ कवी-रपन्थी, १०३ कृस्तान, १४ सतनामी और ३ पारसी । हिन्दुओमें ३३१९७ लोघी, २६६९६ ब्राह्मण थे, दूसरी जातियां इनसे कमथी। संपूर्ण आदिनिवासी ६३७३१ थे, अर्थात् ४६६४५ गाँड, १२९०३ कवरा और ११८३ दूसरे। इनमेसे वहुतेरे हिन्दूमें गिने गए हैं।

जबलपुर।

नरसिंहपुरसे ५२ मील ( खंडवा जक्शनसे २६३ मील पूर्वेतर और नयनी जंक्शनसे २२४ मील पिश्चम दक्षिण ) जवलपुरका रेलवे स्टेशन है। जवलपुर मध्यप्रदेशमें किरमत और जिलेका सदर स्थान (२३ अंश ११ कला एत्तर अक्षांश और ७९ अंश ५९ कला पूर्व देशा- न्तरमें ) नर्मादा नदीसे ४ मील दूर एक शहर है, जो पहले नागपुरके भोसलेके अधिकारमें था और अब अंगरेजी राज्यमें है ।

सन १८९१ की जन संख्याके समय जवलपुरमें ८४४८१ मनुष्य थे, अर्थात्'४४९२३ पुरुप और ३९५५८ स्त्रियां। जिनमे ६०९६४ हिन्दू, १९४४० मुसलमान, २१७३ क्रस्तान, ११२९ जेन, ५९५ एनिमिष्टक ८५ वौद्ध ६४ पारसी, ७ अन्य और ४ यहूदी। मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्षमे ३२ वां और मध्यप्रदेशमें दूसरा शहर है।

स्टेशनके पास एक सराय, जवलपुरके निकट कोयलेकी खान और शहरसे ४ मील दूर नम्मदा नदीका घाट है। शहरमे न्यापार वड़ा होता है। सिउनी, दमोह और मंडला पड़ोसके जिलोमे जवलपुरसे वहुत वस्तु जाती हैं। शहरमे एक उत्तम तालाब है, जिसके चारो ओर वहुतेरे मन्दिर वने हैं। शहर और लावनीके वीचमे उमती नामक एक छोटीसी नदी है। दुर्ग की सेनामें एक युरोपियन पैदल रेजीमेंट, ६ कम्पनी देशी पैदलका एक रेजीमेट और देशी सवारका एक भाग है।

मदन महल-शहरसे मदन महल तक ४ मील पक्की सड़क है। प्रायः ४०० वर्ष हुए कि, एक गोड़ राजाने एक फकीरके सन्मानके लिये एक पहाड़ी पर इसको बनवाया। महलके पास बहुतेरे छोटे कुंड हैं।

मार्चुलकी पहाडी-जवलपुर शहर से ११ मील दक्षिण-पश्चिम और मीरगंजके रेल के स्टेशनसे ५ मील दूर मार्चुलकी पहाड़ी है। शहरसे तांगा जाने लायक सड़क गई है। ९ क्ष्मील जाने पर वाएं फिर कर सड़क की शाखा से वहां पहुंचना होता है। नाव पर सवार हो पहाड़ी के पास पहुंचना होता है। वहां श्वेत मार्चुल की खड़ी पहाड़ी है, जो तोड़ने पर चमकीली देख पड़ती है। नए बंगलेके पास, जहां कई श्वेत मन्दिर हैं, ८० फीट उंची खड़ी पहाड़ी है। वहां पानी १५० फीट गहरा है। एक मील आगे सरहदके चट्टान धारको रोकते है नाव सूखे मोसिममें जा नहीं सकती। वर्षा कालमे नम्मेदा नदी ३० फीट उठती है, उस समय धार बहुत तेज हो जाती है। कि मील बाएं माधोराव पेशवा का खुदवाया हुआ देवनागरी अक्षर का लेख है। की मील बाएं हाथीपांव नामक आश्चर्य चट्टान है। चट्टानो की उंचाई किसी जगह ९० फीट से अधिक नहीं है। सरहद के चट्टानों के कि मील आगे धुंआधार नामक एक बड़ा झरना है। वंगले से ८० गज दूर एक गावदुमी पहाड़ी पर एक मन्दिर है। एक वगल से स्थान तक १०७ सीलियां गई हैं। यहां पत्थर खोद कर बहुतेरी देवमूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें से अधिक शिव की हैं। अनेक मूर्तियों को मुसलमानों ने तोड़ दिया था। यहां कार्तिकमे एक स्नान दर्शनका मेला होता है, मेरा घाट मीरगंजके रेलवे स्टेशनसे २मील है।

जबलपुर जिला-मध्य देशमे एक किस्मत और जिलेका सद्र स्थान जबलपुर है जवलपुर जिलेकेडत्तर पन्ना और माईहर राज्य, पूर्व रीवां राज्य, दक्षिण मंडला, सिउनी और नरसिंहपुरके अंगरेजी जिले और पश्चिम दमोह जिलो है। जिलेका क्षेत्रफल ३९१८ वर्गमील है।

जबलपुर जिलेमें माहा नदी है, जो मंडला जिलेमें निकली है, उत्तर जाकर विजय राघवगढके पास पूर्वको झुकती है और आगे जाकर सोन नदीमें गिरती है। जवलपुर और दमोह जिलेंके बीचमें गुरया नदी और पन्ना राज्य और जबलपुर जिले के वीचमें पटना नदी है। जिलेंमें पूर्व से पश्चिम को ७० मील नर्मदा नदी वहती है। जिलेंमें वागकी पैदाबार वडी है। जोली, अगरिया, सखली और प्रतापपुरमें लोहे की वडी खान है। सुन १८८२ में

जिलेकी ४८ खानोंमें काम होता था। रामघाट भेंरा घाट और सिंगापुरके पास कोयला निकलता है। इस जिलेमें मरवाडा और सिहोरा दो छोटे कसबे हैं।

सन १८८१ की जन संख्याके समय जबलपुर जिलें ६८७२३ मनुष्य थे। अर्थात् ५६५३६१ हिन्दू, ६७८०४ आदि निवासी, ३४७९० मुसलमान, ५५१५ बौद्ध और जैन, १४२२ युरोपियन आदि, ५१ पार्सी और ३३७ दूसरे। हिन्दू और जैनोंमें ६०४२० ब्राह्मण, ४५७६० लोधी,३४५१३ कुर्मी, ३२९११ अहीर, ३२९०५ चमार थे। आदि निवासी जातियोंमें, जो हिन्दू और आदि निवासी दोनों में गिने गए थे, ९८३८४ गोंड, ४६३८३कोल, और शेषमें भरेआ, वेगा इत्यादि थे।

इतिहास—ग्यारहवीं और वारहवीं सिद्योमें जबलपुरका जिला हैहय वंशके राजाओं के अधीन था। सोलहवीं सदी में गढमडला के गोंड राजा संप्रानी शा ने ५२ जिलोंके ऊपर अपने बलको फैलाया, जिसमें जबलपुर का वर्तमान जिला भी था। उसके पोते प्रेमनारायणके बालकपन में गोंड रानी दुर्गावतीने राजकाज का निर्वाह किया। उस समय स्वेदार आसफ खांने राज्यपर आक्रमण किया। सिगीरगढ की गढी के नीचे युद्ध हुआ। आसफखां का विजय हुआ। रानी दुर्गावती मर गई। पहिले आसफखां गढ का स्वतंत्र मालिक बना, परंतु पीछे उसको छोड दिया। सन १७८१ तक यह गढमंडला के राजाओं के अधीन रहा। उस वर्ष सागर के शासक ने गढ मंडला के राजा को परास्त किया। सन १७९८ में पेशवा ने मंडला और नर्मदा घाटी को नागपुर के भोंसले को दिया। सन १८१७ में अंगरेजी गवर्न मेंट ने भोंसले से इसको ले लिया। सन १८८६ में नागपुर के चीफ कियारनर के अधीन जबलपुर एक जिला कायम हुआ।

#### मंडला ।

जवलपुर शहरसे लगभग ५० मील दक्षिण-पूर्व मंडला कसवे को एक सडक गई है। मंडला मध्यप्रदेश जवलपुर विभाग में जिलेका सदर स्थान (२२ अंश ३५ कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश २४ कला पूर्व देशांतर मे ) है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मंडला में ४७३२ मनुष्य थे, अर्थात् ३७२६ हिन्दू, ७४४ मुसलमान, १५६ आदि विवासी, ८३ कृस्तान और २३ कवीरपंथी।

कसवेक ३ वगलोमे नर्मादा नदी बहती है, जिसके किनारे पर १७ देव मन्दिर वने हैं जो सन १६८० से १८१७ तक के वने हुए हैं।

मंडला जिला—इसके पूर्वोत्तर रीवॉ राज्य, दक्षिण—पूर्व विलासपुर जिला, दक्षिण पश्चिम बालाघाट जिला भीर पश्चिम सिडनी और जवलपुर जिले हैं, जिले का क्षेत्रफल४७१९वर्गमील ।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके १७५१ कसवे और गावों में ३०१७६० मनुष्य थे, अर्थात् १६७७४६ आदि निवासी, जो अपने असली मतपर हें, १२३७९३ हिन्दू, ५६८६ कवीरपन्थी, ४०४८ मुसलमान, २८४ जन, १२७ क्रस्तान और ७६ सतनामी । कुल आदि निवासी, जो अपने असली मतपर हें, अथवा हिन्दू में गिने जाते हें, १८४५४८ थे, जिनमे १६४९६९ गोड, ११४९३ वेगा; ७३०८ कोल, ७७८ दूसरे कोलारियन कोम थे। मध्यदेश के किसी जिले में इतने आदि निवासी या पहाडी कोम नहीं हैं। हिन्दू और जैन आदि में २१५२० अहीर, ११९०८ पंका, ९६८० महरा, ६७१२ धीमर, ६१४९ ब्राह्मण, ५५२० राजपत थे।

नर्मदा नदी जिले के मध्य होकर वहती है जिसकी सहायक अनेक छोटी निद्यां हैं ३००० से अधिक आवादी की वस्ती केवल मंडला है जिले मे मामूली कपड़े की बिनाई के अतिरिक्त कोई दस्तकारी नहीं है। मेकल पहाड़ियोमें लोहेकी और बहुत हैं। रामगढ़के पास खानो मे वेशकीमत धातु निकलती है।

मंडला जिले मे हृदयनगर एक गांव है, जिसको सन१६४४ई०में राजा हृदयशाहने बसाया था। यहां वर्ष मे वंजर नदी के किनारे पर एक मेला होता है। मेलेमें बहुत ऋय विऋय होता है।

इतिहास-गढ़ मंडला खांदानके ५७ वे राजा नरेंद्र शा ने सन१६८०में मंडला को राज्य शाशन की घेठक वनाई। उसने नदी के पास एक किला और उसके भीतर एक बड़ा महल वनवाया सन १०३९ में वालाजी वाजीराव पेशवा ने मंडलाको लेलिया। महाराष्ट्रोंने दीवार और फाटकोंसे कॅसबेको मजवूत किया। सन१८१८ में यह अंगरेजी गवर्नमेटके हाथ में आया।

#### अमरकंटक ।

जवलपुर से ५७ मील पृवें त्तर मध्यप्रदेश में कटनी जंक्शन और कटनीसे १३५ मील दक्षिण पृवें मध्यप्रदेश में पेड़ारोड रेलवेका स्टेशन है, जिससे करीब ७ मील दूर रीवाँ राज्य में विध्याचलके अमरकंटक शिखर पर पूर्व समय के बहुतेरे देवमन्दिर हैं, जिनमें अमरनाथ महादेव और नर्मादा देवी के स्थान प्रधान हैं। उसी शिखरसे नर्मादा नदी निकली है और सोन नदी का उत्पत्ति स्थान भी वहीं है। यह शिखर समुद्र के जलसे लगभग ३४०० फीट ऊंचा सुन्दर युक्ष लताओं से परिपूर्ण है। इससे अनेक सुन्दर झरने निकले हैं। रीवाँ दर्बारकी ओरसे मन्दिरों के भोगराग का वन्दोबस्त रहता है। चारों ओर जंगल और पीरान देश है। इस निर्जन देश में पंडों की एक नई छोटी बस्ती है। यह पुराना तीर्थ बहुत दिनोंसे अप्रसिद्ध हो गया है। यात्री कम जाते हैं।

नम्मेदा नदी चिपटे शिखर पर प्रथम एक कुंड में गिरती है और वहांसे ३ मील बहने के उपरान्त अमर कंटक में प्रेट्ट किदारे पहुंचकर खड़ी पहाड़ी पर गिरती है । लोग वहां की धाराको कि अलिए पारा कहते हैं। मार्ग में अनेक झरने नर्मदामें गिरते है । यह नदी अमरकंटकसे कई सौ फीट नीचे उत्तर कर मध्यदेशमें मंडला पहाड़ी के चारों ओर घूमकर रामनगर की उजाड़ दीवारों के नीचे आई है । इस प्रकारसे एक सौ मील दांड़ने के उपरान्त यह मेदानमें पहुँचती है । और आर्यावर्त और दक्षिण प्रदेशके मध्यमें अपने निकासके स्थानसे लगभग ७५० मील पाश्चिम बहने के उपरान्त बम्बई हाते के भड़ौचके नीचे खभातकी खाड़ी मे गिरती है। जबलपुर, हुशंगाबाद, हंडिया, ओंकारपुरी ( मांधाता टापू ) और भड़ौच प्रिस्त नगर इसके किनारे हैं। बहुतेरे यात्री नर्म्भदाके निकास के स्थान से और मुहाने तक जाकर इस पवित्र नदीकी पारक्रमा करते हैं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शंखस्मृति-( १४ वां अध्याय ) अमरकंटक और नम्मीदा का दान अनंत फल देता है।

महाभारत-( वनपर्व्व ८४ वां अध्याय ) जहां सोन और नर्म्मदा निद्यां अलग हुई हैं, वहां बांसा के झुंड के स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है।

(८९ वां अध्याय) पश्चिम दिशा मे पश्चिम बहने वाली नर्म्मदा नदी है। ब्रह्मा के सिह्त सम्पूर्ण देवता नर्म्मदाके पवित्र जल में स्तान करने आते हैं।

( अनुशासन पर्विन २५ वां अध्याय ) नर्मादा मे स्नान करने से मनुष्य राजपुत्र होताहै। मत्स्यपुराण-( १८५ वां अध्याय ) कनखल मे गंगा और कुरुक्षेत्रमें सरस्वती प्रधान हैं। नर्मादा नदी प्राम अथवा वनमे सर्वेत्र उत्तम है। सरस्वती का जल ५ दिनों में, यमुना जल

७ दिनों में और गंगा जल तत्कालही पवित्र करता है, परन्तु नर्मदा के दर्शन मात्र से जीव पित्र हो जाता है। किलंग देश के अमरकंटक वन में नर्मदा नदी मनोहर और रमणीय है। जहां पर्वत के समीप रुद्रों की कोटि है, वहां नर्मदा में स्नान कर जो रुद्रों का पूजन करता है, उस पर शिव प्रसन्न होते हैं। वहां जो मनुष्य यवांसे देवताओं और तिलों से पितरों का तर्पण करते हैं, उनके ७ पीढ़ी के पुरुषे स्वर्ग में वास करते हैं।

नम्मीदा नदीकी लम्बाई १०० योजन और चौडाई २ योजन है। उसके चारोंओर६० करोड़ और ६० हजार तीर्थ है। जो पुरुष जितेंद्रिय रहकर उस तीर्थपर प्राणोंको त्यागता है, वह देवताओंके दिन्य १०० वर्षतक स्वर्गमें वास करता है।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तरार्द्ध-३८ वां अध्याय) नर्मादा नदी रहिती देहसे निकली है, जो चराचर सर्व भूतोका उद्धार कर सकती है। कनखलमे गंगा और कुरुक्षेत्रमे सरस्वती नदी अति पवित्र है, परन्तु नर्मादा श्राम वा वनमे सर्वत्र अति पवित्र है। सरस्वतीका जल ३ दिनमें यमुनाका जल ७ दिनों अरे गंगाजल तत्कालही पवित्र करता है, किन्तु दर्शन-मात्रहीसे नर्मादाका जल पवित्र कर देता है। किलंग देशके पश्चिमार्द्धमे अमरकंटक पर्वतमे १०० योजनसे कुछ अधिक लम्बी और २ योजन चौडी त्रिलोकमें परम पवित्र नर्मादा नदी है। अमरकंटक पर्वत पर ६० कोटि और ६० सहस्र देवताओका निवास है। उस पर्वतपर जितेन्द्रिय होकर निवास करनेसे मनुष्य सहस्र वर्षपर्यत स्वर्गमें सुखसे निवास कर पृथ्वीमें फिर आकर चक्रवर्ती राजा होता है और वहां मृत्यु होनेसे मनुष्य १०० वर्ष पर्यत रहलोक मे निवास करता है। अमरकंटक पर्वतकी प्रदक्षिणा करनेसे पुण्डरिक यज्ञ करनेका फल मिलता है। (४० वां अध्याय) समुद्र और नर्मादाके संगम पर स्नान आदि कर्म करनेसे ३ अध्रमेध यज्ञ करनेका फल मिलता है। एरंडी और नर्मादाके संगम पर स्नान करनेसे ब्रह्महत्यादि पापोंका विनाश होता है।

अग्निपुराण-( ११४ वां अध्याय ) गंगाके जल में स्नान करने से जीव तत्कालही पवित्र होता है, परन्तु नर्म्भदा जल के दर्शन मात्रही से जीव का पातक दूर हो जाता है। अमरकंटक में पर्वत के चारों ओर ६० कोटि और ६० सहस्र तीथाँ का निवास है।

गरुड़पुराण—( पूर्वार्द्ध-८१ वां अध्याय ) अमरकंटक उत्तम तीर्थ है ।

• शिवपुराण—(ज्ञानसंहिता--३८ वां अध्याय) नम्मीदा नदी शिव का रूप है, इसके तट पर असंख्य शिवलिंग स्थित है।

पद्मपुराण—( सृष्टिखंड-९ वां अध्याय) पितरों की कन्या नम्भेदा नदी भरतखंड में वहती हुई पश्चिम-समुद्र में जा मिली है।

( भूमिखंड-२० वां अध्याय ) सोमशम्मी नम्मेदा के तट पर किपला-संग्म पुण्य तीर्थ मे स्नान करके तप करने लगा। (२१ वां अध्याय) जव विष्णु भगवान् उसको वरदान देकर चलेगये तव वह नम्मेदा के तीर पुण्यदायक तीर्थ में, जिसका नाम अमरकंटक है, दानपुण्य करने लगा।

मेरी प्रथम यात्रा समाप्त हुई। में नयनी जंक्शन और वक्सर होता हुआ अपने गृह चरज-पुरा को छीट आया और मेरे अनुज वावू तपसीनारायण मुगलसराय जंक्शन से वनारस गये।

भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड समाप्त.

पुस्तक मिलनेका पता— स्वेमराज श्रीकृष्णदास, ''श्रीवेद्वटेश्वर'' स्टीम प्रेम−सुम्बई.